इस पुस्तक छपानेमें जिन महानुभावीने साहाय-ता दी है उनोंका यह संस्था सहर्ष उपकार मा-

नती है और धन्यवाद देती है। १००) शा. हीराचन्डकी फलचन्डकी कोचर-अ० फलोबी.

शेप खरचा श्री रत्नप्रभाकर क्षान पुष्पपाला ब्रॉफीस फ-लोधीसे दीया गया है.

भावनगर-भी भानद प्रिन्टींग प्रेसमा शाह गुलाबचंद लक्तुआहए

=४१) सं. १६७६ के सुपनों कि आवादांनी का.

# र्भागदृषकेदागच्छीय--

मुनिराजश्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज।



जैन श्वे० दीक्षा सं० १९७२ ी



### प्रस्तावना.

# प्यारे पाठकहन्द !

चरम तीर्थंकर भगवान वीर प्रभुके मुखार्विद्से फरमाइ हुइ स्याह्रादरूपी भवतारक अमृत देशना जिस्में देवदेवी. मनुष्य आर्य अनार्थ पशु पक्षी आदि तीर्यंच यह सव अपनि अपनि माषामें समजके प्रतिवोध पाकर अपना आत्मकल्याण करते थे।

उस वीतराग वाणिको गणधर भगवानोंने अर्ध मागिध भा-षासे हादशांगमें संकलित करी थी जीसपर जीस जीस समयमें जीस जीस भाषािक आवश्यका थी उस उस भाषा (पाकृत संस्कृत) में टीका निर्युक्ति भाष्य चूणि आदिकि रचना कर भव्य नीयोंपर महान उपकार कीया था।

इस समय साधारण मनुष्योंकों वह भाषा भी कठीन होने लग गइ है क्योंकि इस समय जनताका लक्ष हिन्दी भाषाकि तर्फ बढ रहा है वास्ते जैनसिद्धान्तोंकि भी हिन्दी भाषा अवश्य होनी वाहिये.

इस उद्देशिक पुरतीके लिये इस संस्थाद्वारा शीघवोध भाग १ से १६ तक प्रकाशित हो चूके है जिस्में थ्री भगवती पन्न-वणा जैसे महान् स्त्रोंकि भाषा कर थोकडे रूपमें छपा दीया है जो कि ज्ञानाभ्यासीयोंकों वडेही सुगमतासे कण्ठस्थ कर समज-नेमें सुभीता हो गया है।

इस वखत यह १२ वारह सूत्रोंका भाषान्तर आपके कर क-मलोमें रखा जाता है आशा है कि आप इसको आद्योपान्त पढके स्नाम उठावेंगे।

इस लघु प्रस्तायनाको समाप्त करते हुवे हम हमारे सुसज्ज-नोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आगमोंका भाषान्तर करनेमें तथा मुफ शुद्ध करनेमें अगर दृष्टिदोष रह गया हो तो आप लोग सुधा-रके पढें और हमे सूचना करे तांके द्वितीयावृति में सुधारा करा दीया जावेंगे—अस्तु कल्याणमस्तु.

' पकाशक '

## विषयानुक्रमिशका.

### (१) ज्ञीघबीध भाग १७ वां

| १ | ्रे थी | उपासक  | दशा  | ग स्त्रका | भाषान्तर. | , |
|---|--------|--------|------|-----------|-----------|---|
|   | (१)    | अध्ययन | पहला | आनम्द     | श्रावक ।  |   |
|   |        |        |      |           |           |   |

| 8 | आनम्द गायापतिका वर्जन        |
|---|------------------------------|
|   | भगवान बीरमभुका आगमन          |
| 8 | भानन्द देशना सुनके व्रतप्रदन |

| 4  | सवाविश्वा तया पुणाउमणीस विश्ववाद्या |
|----|-------------------------------------|
| 5  | पांचसी इलवेकी अमीन                  |
| 10 | अधिकार गरून । अवधिकालोत्राव         |

| ७ अभिग्रह ग्रहन । अवधिशानीत्पन्न | 1 |
|----------------------------------|---|
| ८ गौतम स्वामिस मध                | 1 |
|                                  |   |

|    | ٩  | स्वग  | गमन   | महाविद | हम    | मीक्ष    |
|----|----|-------|-------|--------|-------|----------|
| ۲) | 39 | ध्ययन | दुसरा | कामदेव | श्राव | <b>F</b> |

| र कामदेव श्रावक वतप्रदेन     | ર |
|------------------------------|---|
| २ देवताका तीन उपसर्ग         | 8 |
| ३ भगवानमे कामदेवकी तारीफ करी | 2 |
|                              |   |

| ४ स्वर्ग गमन विदेहक्षेत्रमें माक्ष | 2 |
|------------------------------------|---|
| (३) अध्ययन तीमरा चळनिपेता शावक     |   |

१ धनारसी नगरी चुळनिपिता वर्णन

|   | र २ देवताका उपसर्ग                                    | २३   |
|---|-------------------------------------------------------|------|
|   | ३ स्वर्ग गमन विदेह क्षेत्रमें मोक्ष                   | રષ્ટ |
|   | (४) अध्ययन चोथा सूरादेव श्रावक                        | २६   |
| • | (५) अध्ययन पांचवा चुलशतक श्रावक                       | २६   |
|   | (६) अध्ययन छटा कुंडकोलीक श्रावक                       |      |
|   | १ कपीलपुर नगर कुंडकोलीक श्रावक                        | २७   |
|   | २ देवताके माथ चर्चा                                   | २८   |
|   | ३ स्वर्ग गमन । विदह क्षेत्र मे मोक्ष                  | २९   |
|   | (७) अध्ययन सातवां शकडाल पुत्र श्रावक                  |      |
|   | १ पोलासपुर में गोशालाकों श्रावक शकडाल                 | २९   |
|   | २ देवताके वचनोसे गोशालाका आगमन जाना                   | ३०   |
|   | ३ भगवान वीरप्रभुका आगमन                               | ३१   |
|   | <ul> <li>मद्रीके वरतन तथा अग्रभीताका दशन्त</li> </ul> | ३२   |
|   | ५ शकडाल श्रावकव्रत ग्रहन                              | ३३   |
|   | ६ भगवानका विहार, गोद्यालाका आगमन                      | રૂછ  |
|   | ७ शकडाल और गोशालाकि चर्चा.                            | ३५   |
|   | ८ देवताका उपसर्ग                                      | ३७   |
|   | ९ स्वर्गगमन और मोक्ष                                  | ३७   |
|   | (८) अध्ययन आठवां महाशतक श्रावक.                       |      |
|   | १ राजग्रह नगर महाशतक श्रावक                           | 36   |
|   | र रेवंतीभार्याका निमत्त कहना                          | ३९   |
|   | ३ गौतमस्वामिको महाशतकके वहां भेजना                    | ध्र  |
|   | ४ स्वर्गगमन और मोक्ष                                  | 88   |

(१०) अव्ययन दशवा शालनिपिता श्रावक

(क) दश श्रामोंना यत्र

[२] श्री भन्तगददशागस्य

(१) वर्ग पहला अध्ययन पहला १ श्वारामति नगरी वर्णन

२ देवतिगिरि पर्यंत मन्द्रनवनोधान

3 भीकृष्ण राजा आदि

४ तीतम कंसरका जन्म ५ गौतम क्रमरको साठ अन्तेवर

६ भी नेमिनाच प्रभक्त आगमन ७ गौतम क्रमर देशना सन दीक्षा प्रदन

८ गीतम मनिषि तप्रधर्या ९ गौतममुनिका नियाण

१० समुद्रकेमरादि नी भारयोका मोक्ष

(२) वर्ग द्वसरा अभोभक्तमरादि आठ अन्तगढ केवलीयोंका आप्र अध्ययन

(३) वर्ग तीसरा अध्ययन तेरहा

१ महलपुर नागशेठ सुलशा 'अनययश का जन्म २ बलाभ्यास ३२ अलीवर

3 भी नेमिनाय पासे दीक्षा

४ छडों भार अन्तगद केवली

| ५ सारणकुमार अन्तगढ केवली                   | ६०  |
|--------------------------------------------|-----|
| ६ देवकी राणीके वहां तीन सिंघाडे छ मुनिऑका  |     |
| आगमन.                                      | ६०  |
| ७ दो मुनियों और छे भाइयों कि कथा           | ६१  |
| ८ देवकीराणीका भगवानसे प्रश्न               | 83  |
| ९ श्रीकृष्ण माताको वन्दन करना              | દ્દ |
| १० कृष्णका अष्टम तप और गजसुकुमालका जन्म    | ६४  |
| ११ कृष्ण भगवानको वन्दन निमत्त जाना         | ह्द |
| १२ गजसुकुमालके लिये शोमा ब्रह्मणीका ब्रह्म | ६६  |
| १३ गजसुकुमालका भगवानके पास दीक्षा लेना     | हाड |
| १४ सोमल ब्राह्मणका मुनिके शीर अग्नि धरना   | ६८  |
| १५ गजसुकुमाल मुनिका मोक्ष होना             | ६९  |
| १६ सोमल ब्राझणका मृत्यु                    | ६९  |
| १७ सुमुहादि पांच मुनियोंको केवलज्ञान       | 190 |
| (४) वर्ग चोथा अध्ययन दस                    |     |
| १ जालीकुंमरादि दश भाइओ नेमिनाथ प्रभुके पास | r   |
| दीक्षा ग्रहन कर अन्तगढ केवली हुवे          | ভ   |
| (५) वर्ग पांचवा दस अध्ययन                  |     |
| १ द्वारामति विनाशका प्रश्न                 | ৩१  |
| २ कृष्ण वासुदेविक गतिका निर्णय             | ७२  |
| ३ कृष्ण भविष्यमें अमाम नामा तीर्थंकर होगा  | ७३  |
| र दिक्षा लेनेवालोंको साहिताकि घोषणा        | ७३  |
| ५ पद्मावती आदि दश महासतीयोंका दीक्षा बहन   | હછ  |
| (६) वर्ग छठा अध्ययन सोला                   |     |
| १ मकाइ गाथापतिका                           | ७५  |
|                                            |     |

| ३ अर्जुनमाली बन्धुमतीमार्या मोगर पाणियक्ष                                                                         | ७६         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ४ छे गोटीले पुरुष बन्धुमतीं से अत्याचार                                                                           | 60         |
| ५ मालीके शरीरमे यक्ष प्रवेश                                                                                       | 96         |
| ६ मतिदिन सात जीवाँकि चात                                                                                          | 96         |
| ७ सुदर्शन शेठिक मजबुती                                                                                            | حرو        |
| ८ अर्जुनमाली दीक्षा अन्तगढ केवली                                                                                  | <b>८</b> २ |
| ९ कासवादि गावापतियोंका ११ अभ्ययन                                                                                  | 63         |
| <b>१०</b> पेमन्त मुनिका अधिकार                                                                                    | < 3        |
| ११ अलखराजा अन्तगढ केथली                                                                                           | < ₹        |
| <ul> <li>(७) वर्ग सातवां-श्रेणिकराजाकि नन्दादि तेरहा राणीयो भगवान वीरप्रमुक्ते पास दीक्षा छे मोक्ष गद्द</li></ul> | ۷٧         |
| १ कालीराणी दोक्षा छे रत्नावली तप कीया                                                                             | 66         |
| २ सुकाछीराणी दीक्षा छे कनकावली तप कीया                                                                            | <b>د</b> ٩ |
| ३ महाकालीराणी दीक्षा ले लघु सिंहगति तप कीया                                                                       | ۹۶ ۲       |
| ४ फुष्णाराणी दीक्षा ले महासिंद तप कीया                                                                            | 90         |
| ५ सुकृष्णाराणी दीक्षा है सतसतमियाभिक्ष प्रतिमा                                                                    | 90         |
| ६ महाकृष्णाराणी दीक्षा ले लघुसर्वतीमद्र तप                                                                        | 98         |
| ७ बीरकृष्णाराणी दीक्षा ले महामर्वतीभद्र तप                                                                        | 65         |
| ८ रामकृष्णराणी दीक्षा ले मद्रोत्तर तप कीया                                                                        | 95         |
|                                                                                                                   |            |

९ पितृसेन कृष्णा ,, मुक्तावली तप कीया ९२ १० महासेनकृष्णा ,, अंथिल वर्षमान तप कीया ९३

| [ २ ] श्री अनुत्तराववाइस्त्र वर्ग ३                     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| (१) वर्ग पहला अध्ययन दश—जालीकुंमरादि दश कुंमर           |     |
| भगवान वीरप्रभुक पास दीक्षा                              | 68  |
| (२) वर्ग दुसरा अध्ययन तेरहा-श्रेणिकराजाके दीर्घश्रेणादि |     |
| तेरहा कुंमर, भगवान पासे दीक्षा                          | ९६  |
| (३) वर्ग तीसरा अध्ययन दश                                |     |
| १ कार्कदीनगरी धन्नोकुंमर वत्तीस अन्तेवर                 | ९७  |
| २ धीरप्रभुक्ती देशना सुन धन्नी दीक्षा ली                | ९७  |
| ३ धन्नामुनिकि तपस्या और गोचरी                           | १०१ |
| ध धन्नामुनिके <b>शरीरका वर्णन</b>                       | १०२ |
| ५ राजग्रह पथारना श्रेणिकराजाका प्रश्न                   | १०५ |
| ६ धन्ना मुनिका अनसन-स्वर्गवास                           | १०७ |
| [२] शीघ्रवोध भाग १८ वां.                                |     |
| (१) श्री निरयावलिका सूत्र.                              |     |
| १ चम्पानगरी -भगवानका आगमन.                              | 206 |
| २ कालीराणीका प्रश्नोत्तर.                               | १०९ |
| ३ कालीकुमारके लीये गौतमस्वामीका प्रश्न.                 | 885 |
| ४ चेलनाराणी सगर्भवन्तीको दोहला.                         | 283 |
| ५ अभयकुमारकी बुद्धि दोहलापूर्ण.                         | 188 |
| ६ कोणककुंमरका जन्म                                      | ११६ |
| ७ कोणकके साथ काली आदि दश कुंमर.                         | ११८ |
| ८ श्रेणिकराजाको वन्धन.                                  | ११९ |
| ९ श्रेणिक काल. कोणक राजगादी.                            | ११९ |

659

| ११ अठारा सरीयो दिव्यहारकी उत्पत्ति.        | १२१           |
|--------------------------------------------|---------------|
| १२ यहरुकुमरका वैद्यालानगरी जाना.           | १२२           |
| १३ वृतको धैशालानगरी भेजनाः                 | <b>1</b> 20   |
| १४ चेंटक और कोणकको संवाम तैयारी.           | 126           |
| १५ पहला दिन कालीकुमारका मृत्यु.            | <b>१२९</b>    |
| १६ दश दिनोमें दशी भाइयोका मृत्यु.          | \$25          |
| १७ कोणक अष्टमतप कर दो इन्होंकी बुलाना.     | १३२           |
| १८ हो दिनोका संप्रायमें १८००००० का मृत्यु. | १६६           |
| १९ चेटकराजाका पराजय.                       | 538           |
| २० द्वारहाधीका नादा बहलकुमारकी दीक्षा      | 658           |
| २१ कुलमालुका लाधु वैद्याका भंग.            | १इ५           |
| २२ चेटकराजाका मृत्यु.                      | १३६           |
| २३ कीणकराजाका मृत्युः                      | 630           |
| २४ सुकाली आदि मी भाइयोका अधिकार.           | 550           |
| (२) श्री कप्पवर्डिसिया मृत्र               |               |
| १ पद्मकुमारका अधिकार.                      | १३८           |
| २ पश्चकुमार दीक्षा भ्रष्टन करना.           | 235           |
| ३ स्वर्गधास जामा थिदेहमें मीक्ष.           | १३९           |
| ४ नी फुमरोका अधिकार.                       | १४०           |
| (३) श्री पुष्फिया सूत्रः                   |               |
| १ राजगृहनगर्मे भगवानका आगमनः               | १४१           |
| २ चन्द्र इन्द्र सपरिवार वन्द्रन.           | \$8 <b>\$</b> |
| ३ मिकपूर्वक ३२ मकारका नाटिक.               | १४२           |
| ४ चन्द्रका पूर्वभव.                        | १४३           |
| ५ सूर्यका अधिकार, अध्य० २                  | 188           |
|                                            |               |

# अध्ययन तीजा•

| ६ शुक्र महाग्रहका नाटक पूर्वभव पृष्छा | १४५           |
|---------------------------------------|---------------|
| ७ सोमल ब्राह्मणका प्रश्न.             | १४६           |
| ८ श्रायक व्रत ग्रहन.                  | <b>\$</b> 88  |
| ९ श्रद्धासे पतित मिथ्यात्वका ब्रह्म   | १४९           |
| १० तापसोंका नाम.                      | <b>2</b> 60,0 |
| ११ सोमल तापसी दीक्षा.                 | १५१           |
| १२ देवतासे प्रतिबोध देवपणे.           | १५५           |
| <b>अध्ययन चोथा</b> .                  |               |
| १३ वहुदुतीया देवीका नाटक              | १५५           |
| १४ पूर्वभवकी पुच्छा और उत्तर.         | १५६           |
| १५ घातीकर्म स्वीकार देवी होना.        | १५७           |
| १६ सोमा ब्राह्मणीका भव मोक्षगमन.      | <b>१</b> ६१   |
| १७ पांचमा अध्ययन पूर्णभद्र देवकाः     | १६३           |
| १८ मणिभद्रादि देवोंका. ५ अध्ययन.      | १६४           |
| (४) श्री पुप्फचूलिया सूत्र.           |               |
| १ श्रीदेवीका आगमन नाटकः               | <b>१</b> ६५   |
| २ पूर्वभव भूता नामकी लडकी,            | १६५           |
| ३ मूताकी दीक्षा शरीर शुश्रुषा.        | <b>१</b> ६६   |
| प्ट विराधीकपणे देवी, विदेहमें मोक्ष.  | १६९           |
| ५ हरी आदि नौ देवीयों.                 | १६९           |
| (९) श्री विन्हिदशा सूत्र.             |               |
| १ वलदेव राजाका निषेदकुमर.             | १७१           |
| २ निषेढकुमर श्रावक व्रत ग्रहन         | १७२           |
|                                       |               |

| ३ निपेदकुमरका पूर्वभवः                             | १७२          |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ४ निपेदक्रमर दीक्षा बहन                            | ₹ <b>७</b> ₹ |
| ५ पांचये देवलोक विद्दमें मोश्र-                    | 808          |
| १६) श्री शीघनोध भाग १६ वां.                        | -            |
| (१) श्री वृहत्कल्पमूज                              |              |
| (() आ १६एकरमधून                                    |              |
| १ छेद स्वीकि पस्तावना                              | ŧ            |
| ( ९ ) परखी उरेगी                                   |              |
| २ फलम्हन विधि                                      | 9            |
| <ul><li>भासकल्प तथा चतुर्मासकल्प</li></ul>         | 6            |
| <ul> <li>साधु साध्वी ठेरने योग्य स्थान</li> </ul>  | •            |
| ५ मात्राका भाजन रखने योग्य                         | 2.2          |
| ६ कषाय उपशान्त विधि                                | \$\$         |
| ७ धद्मादि याचना विधि                               | \$19         |
| ८ रात्रीमें अधनादि तथा बखादि॰ बहन निपेध            | १८           |
| 🥄 रात्रीमें दृटी पैसाव परठणेको जानेकि विधि         | ₹•           |
| <ul><li>शाधु साध्वीयोंका विद्वार क्षेत्र</li></ul> | २०           |
| (०) न्मा दुवा                                      |              |
| ११ साधु साध्यीयोंको ठरनेका स्थान                   | ₹१           |
| १२ पांच प्रकारके बन्न तथा रजीहरण                   | २६           |
| (१) तीपा उद्या                                     |              |
| १३ साधु लाच्यीयोके मकानपर ज्ञाना निषेध             | ૨૭           |
| १४ थर्म विगरे उपकरण                                | २८           |
| १५ दीक्षा स्रेतेवालीका उपकरण                       | २८           |

| १६ गृहस्थोंके घर जाके बेठना निपेध             | २९          |
|-----------------------------------------------|-------------|
| १७ शय्या संस्तारक विधि                        | ई ०         |
| १८ मकानिक आज्ञा लेनेकी विधि                   | ३२          |
| १९ जाने आनेका क्षेत्र परिमाण                  | 33          |
| (४) चोथा उद्गा.                               |             |
| २१ मूल॰ अणुरुष्पा पारंचीया प्रायाश्चित्त      | ध्इ         |
| २२ दीक्षाके अयोग्य योग                        | 35          |
| २३ लुर्घोकि याचना देना या न देना              | <b>मृ</b> ५ |
| २४ शिक्षा देने योग्य तथा अयोग्य               | ३५          |
| २५ अज्ञानादि ग्रहन विधि                       | 38          |
| २६ अन्य गच्छमें जाना न जाना                   | इ७          |
| २७ मुनि कालधर्म पाप्त होनेके वाद              | ४०          |
| २८ कपाय-प्रायाधित लेना                        | 8 इ         |
| २९ नदी उतरणेकि विधि                           | ४२          |
| ३० मकानमें ठेरने योग्य                        | ध२          |
| ( ७. ) पांचवा उंद्दणाः                        |             |
| ३१ देव देवीका रुपसे ग्रहन करे.                | 88          |
| ३२ स्योदय तथा अस्त होते आहार प्रहन            | 88          |
| ३३ साध्वीयोकों न करने योग्य कार्य             | 88          |
| ३४ अद्दानादि आहार यिधि                        | 86          |
| ( ६ ) उद्देशो छठो.                            |             |
| ३५ नहीं बोलने लायक छे प्रकारकी भाषा           | 40          |
| ३६ साधुर्वोके छे प्रकारके पस्तारा             | 48          |
| ३७ पार्वोमे कांटादि भांगे तो अन्योन्य काढ सके | 48          |
| ३८ छे प्रकारका पछीमश्रु                       | 48          |

२०] श्री र्णाघवोष भाग २० वां.

| (१) श्री दशाश्रुतस्कन्ध छेद सूत्र-             |      |
|------------------------------------------------|------|
| १ बीस असमाधिस्थान                              | فرند |
| २ पक्षीस मबलास्थान                             | 4,19 |
| तेतीस आशातनाके स्थान                           | 49   |
| <ul> <li>अाचार्य महाराजिक आठ अंपदाय</li> </ul> | ६२   |
| ५ विस समाधिके दश स्थान                         | ৬१   |
| । श्रायककि इग्याराप्रतिमा                      | 99   |
| ७ ग्रुनियोकि बारहामतिमा                        | 66   |
| ८ भगषान् थीर प्रभुक्ते पांच करवाणक             | 90   |
| ९ मोहनिय कर्मयन्थके तील स्थान                  | 94   |
| <ul><li>भौ निर्धान ( नियाणा ) अधिकार</li></ul> | 108  |
| ११] श्री शीघ्रवीय भाग २१ वां.                  |      |
| (१) श्री व्यवहार छेद मुत्र.                    |      |
| १ प्रायक्षित विधि                              | 120  |
| २ प्रायाधित्तक नाधुका विदार                    | 114  |
| । गण्छ स्याग एकछ विद्वारी                      | १३८  |

७ दो साध्योंसे पकवे तथा दोनोंके दोप लगेतो

८ बहुत साधुवांसे कोइ भी दोव सेवेती

प्रायःधित बहता साधु ग्छानहो तो
 प्रायः बालको फीरसे दीक्षा केसे देना

१४१

१४२

181

181

४ श्वगच्छसे परगच्छमे ज्ञाना ५ गच्छ छोडके व्रत भंग करे जीस्की ६ आलोधना कीसके पास करना

| ११ | पक साधु दुसरे साधुपर आक्षेप ( करुंक 🕡 🥏                                                | 180 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | मुनि कामपीडत हो संसारमे जावे                                                           | 180 |
|    | निरापेक्षी साधुकों स्वल्पकालमे भी पद्वि                                                | १४८ |
|    | परिदार तप घाला मुनि                                                                    | १४९ |
|    | गण ( गच्छ ) धारणकरनेवाले मुनि                                                          | १५० |
|    | तीन वर्षींके दीक्षित अखंडाचारीकों उपाध्यायपणा                                          |     |
|    | आठ वर्षोंके दीक्षित , आचार्यपद                                                         | १५१ |
|    | पकदिनके दिक्षितको आचार्यपद                                                             | १५२ |
| -  | गच्छवासी तरुण साधु                                                                     | १५३ |
| 20 |                                                                                        | १५३ |
| -  | कामिपिडित गच्छ त्याग अत्याचारकरे                                                       | १५३ |
|    |                                                                                        | १५५ |
|    | आचार्य तथा साधुवोंको विद्यार तथा रहना                                                  | १५६ |
|    | साधुवीको पद्घि देना तथा छोडाना                                                         | १५७ |
|    | लघुदीक्षा वडीदिक्षा देनेका काल                                                         | १६० |
| २६ | ज्ञानाभ्यासके निमत्त पर गच्छमें जाना                                                   | १६१ |
| २७ | मुनि विद्यारमें आचार्यकि आज्ञा                                                         | १६२ |
|    | लघु गुरु होके रहना                                                                     | १६३ |
|    | साध्वीयोंको विद्यार करनेका                                                             | १६४ |
|    | साध्वीयोंके पद्चिदेना तथा छोडाना                                                       | १६५ |
|    |                                                                                        | १६६ |
| -  |                                                                                        | १६७ |
|    |                                                                                        | १६८ |
|    | साधु साध्वीयोंकों सर्प काट जावे तो                                                     | १६८ |
|    | ्र मुनि संसारी न्यातीलोंके वहांगोचरी जावे तो<br>, ज्ञात या अज्ञात मुनियोंके रहने याग्य | १६९ |
|    | ्र शांत या जजात मुनियाक रहन याग्य<br>) अन्यगच्छसे आइ हुइ साध्वी                        | १७१ |
| ~~ | स न । जन आर्थ छैर साच्या                                                               | १७३ |

| ३९ साधु साध्योगीने बास्ते दीक्षा देना     | \$08  |
|-------------------------------------------|-------|
| ४० प्रामादिकमें साधु २ कालकर जावे तो      | १७६   |
| ४१ देरे हुवे मकानकि पहले आज्ञा लेगा       | 61013 |
| <b>४२ स्थयोरों</b> के अधिक उपकरण          | 106   |
| ४३ अपना उपकरण कहां भी भूला हो ती          | १८१   |
| ४४ पात्र याचना तथा दुसरेको देना           | १८२   |
| ४५ उणोदरी तप करनेकी विधिन                 | १८२   |
| ४६ ग्राय्यातर संबंधी अञ्चानाहि आहार       | १८३   |
| ¥७ साधुर्याके प्रतिमा यदान अधिकार         | 264   |
| <b>४८ पांच</b> प्रकारका व्यवहार           | १८९   |
| ४९ बीभेगीयो                               | १९१   |
| ५० तीन प्रकारके स्थवीर तथा शिष्यभूमि      | १९५   |
| ५१ छोटे लडमेको चीक्षा नही देना            | १९६   |
| ५२ कीतने वर्षीकि दीक्षा आर कीनसे स्वपदाना | १९७   |
| ५३ दश प्रकारकि वयावचसे मोक्ष              | १९८   |
| [२२] श्री शीव्रवोध भाग २२ गां.            |       |
| (१) श्री लघु निशिथमून (छेट)               |       |
| १ निद्मियस्य                              | १९९   |
| २ उदेशो पहलो बोळ ६० का पायश्वित           | ₹0\$  |
| ३ , दुसरो ,, ,, ,,                        | 306   |
| ¥ ,, सीओ "८२ "                            | २१५   |
| ५ , चोषो ,,१६८ ,,                         | २२१   |
| ६ ,, पांचको ,,७८ ,                        | २२७   |
| , त्र <u>बही</u> ,, ,,                    | 411   |

| ८ सातवां ,, ,,       | 11 | २३४         |
|----------------------|----|-------------|
| ۹ ,, आठयां , १९      | 1, | <i>२३</i> ४ |
| १० ,, नौयां , २६     | 37 | २१८         |
| ., दसयां ,, ४८       | 13 | <b>२</b> ८३ |
| २ ,, रग्यारवां,,१९७  | 17 | २५०         |
| 🥞 🦏 धारहयां ४८       | 79 | <b>२५७</b>  |
| ¥ ,, तेरदयां ,, ७६   | 77 | २६४         |
| १५ , चौदवां ,, ५०    | 72 | २७१         |
| १६ ,, पन्दरयां ,,१७२ | "  | २७६         |
| १७ ,, सोलवां ,, ५१   | 27 | २८•         |
| १८ " सतस्यां ,,२६८   | 73 | २८५         |
| १९ ,, अठारयां,, ९३   | 23 | <b>२९१</b>  |
| २० ,, उद्यीसयां,,३९  | 17 | २९८         |
| २१ ,, घीसवां ,, ६५   | 73 | ₹०४         |
| २२ आलोचनाकि विविध रि | •  | इ१४         |



ž

### सहर्ष निवेदन.

श्री स्तनप्रभाकर झानपुष्पमाला ऑफीस फलोपीसे आज स्वस्य समय में ७० पुष्पोद्धारा १४०००० पुस्तके प्रका-शित हो चुकि है जिस्में जैन सिदान्तोंका तत्त्वज्ञान संविद्ध सुगनतासे समजाया गया है वह माघारण मतुष्य भी सुख पूर्वक लाम उठा सक्ते है पाठक वर्ष एकदफे मंगवाके श्र-बच्य लाम जेंगे.

पुस्तक मीलनेका ठीकाना.

भेनेजर--

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला.

**हः-फलोधी**-( माग्वाह )

**→{}-#-{}-**





॥ स्वर्गस्थ पृज्यपाद परमयोगी सतांमान्य प्रभाते स्मरणीय मुनि श्री श्री श्री १००८ श्री श्रीमान् रत्नविजयजी महाराज साहबके कर कमलोंमें सादर समर्पण पत्रिका ॥

# --ש®®⊙≍--

पृज्यवर ! आपने भारत भृमिपर अवतार छे, असार संसारको मलांजली दे, वाल्यकालमें ( दश वर्षकी अल्पावस्थामें ) जनमोद्धारक दीक्षा छे, जैनागमोंका अध्ययन कर, सत्यसुगंधीको प्राप्त कर, अशुभ असत्य ढूँढक वासनाकी दूर्गंधसे घृणित हो अठावीस वर्षकी अवस्थामें समुचीत मार्गदर्शी श्रीमान् विजयधर्मसूरीश्वरजीके चरणसरोजमें अमरकी तरह लिपट गए. ऐसी आपकी सत्यप्रियता ! इसी सत्यप्रिम्यताके आधीन हो में इन आगमरूपी पुष्पोंकों आपके आगे रखता हूँ. क्यों कि आपके जैसा सत्यिनष्ट और अनेकागमावलोकी इस पाम रकों कहीं मिलेगा !

परमपुनीत पूज्य ? आपने गिरनार और आव् जैसे गिरि-बरोंकी गुफाओंमें निर्मीकतासे निवाश कर, अनेक तीर्थ स्थानोंकी पुनीत भूमीओंमें रमण कर, योगाभ्यासकी जैनोंमेंसे गई हुई कीर्त्तिको अहाहन कर पुनः स्थापीत कर गए. इसलिए आपके मृक्ष्मदर्शिताके दासको हुई है

मेरे इट्यमटिरके देव ? आपने अति प्राचीन औरत्नप्रमधूरीश्वर
स्थापीत उपकेश पदनस्थ ( ओशीयामें ) महाचीन प्रशुक्ते मदिरके
शीर्णोक्कारमें अपूर्व सहाय कर निनयात्मास्य स्थापीत कर निनामामेका
महादीत नानमंडार कर मक्त्युमीमें अकस्यस्यम क्याय कर केननभातिकी
नेता रर अपूर्व माम पर गण्ड व कार्लोमें काल्याति ही ये आगम
पुरुष आपक मन्सुन रस्तु तो मेरी कोई अधीवना नहीं है

भव्योद्धारक ' इम दासपर आपकी असीम टणा हुई है इससे यह बास आपका कमी उपकार नहीं भूक पहला अझे आपने वि व्यानारमेंने छुडाया है, सन्मायं क्षाया है, इस्कोर्क न्यामित इस्टिं इस्त का शानवान दिया है, सन्ध्यापार्थ निका निका है यह मह आपका ही प्रवाप है इस अहसानको मानकर इन बारे सुन्नोरो दिन्दी अनुवादकपी गुष्पाओ आपकी अनुवान्धितिम समर्पण करता हूँ इसे सुष्प शानदारा म्यीकार करीएगा यही हार्निक प्रार्थना है क्षिमीक्षम

> धापथांके चरसकमलोंका दास भूनि ज्ञानसन्दर.



# आभेनन्दनपत्रम्.

-->#<---

शान्त्यादि गुणगणालंकृत पूज्यपाद पातःस्मरणीय मुनि श्री श्री १००८ श्री श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराजसाहिव ! आपश्री बडे ही उपकारी और ज्ञानदान प्रदान करनेमें बडे ही उदारवृत्तिको धारण कर आपश्रीकी प्रशंसनीय व्याख्यान शैली द्वारा भव्यजीवोंका कल्याण करते हुवे हमारा सद्भाग्य और हमारी चिरकालकी अभि-लाषा पूर्ण करनेके लिये आपश्रीका शुभागमन इस फलोधी नगरमें ह्वा, जिसके वजरिये फलोधी नगरकी जैन समाजको बडा भारी लाभ हुवा है. बहुतसे लोग आपश्रीकी प्रभावशाली देशनामृतका पानसे सद्वोधको प्राप्त कर पठन-पाठन, शास्त्रश्रवण, पूजा, प्रभा-वना, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषधादि, त्याग, वैराग और अपूर्व ज्ञान—ध्यान करते हुवे आपश्रीके मुखार्विदसे श्रीमद् श्राचारांगादि ३७ आगम और १४ प्रकरण श्रवण कर अपना आत्माको पवित्र बनाया यह आपश्रीके पधारनेका ही फल है.

हे करूणासिन्धु ! आपश्रीने इस फलोधी नगरपर ही नहीं फिन्तु अपने पूर्ण परिश्रम द्वारा जैन सिद्धान्तोके तत्वश्रानम्य ७५००० पुस्तकें प्रकाशित करवाके असिल भारतवासी जैन समान पर नडा भारी उपकार किया है यह आपश्रीका परम उपकाररूपी चित्र सरेंबके लिये इमारे अन्त करणमें स्मरणीय हैं।

हे स्वामिन् । फलोबीसे गत वर्षमें जैसलमेरका सम निष्का, उसमें भी आप सरीसे अतिशयपारी सुनिन्दरारानोके पपारनिर्धे जैन शासनकी अवर्णनीय उससि हुइ, को कि फलोबी बसनेके बाद यह सजबसर हम लोगोंको अपर्य ही भीला था।

ह दयाल ! आपश्रीकी रूपासे यहांके आवकवर्ग भगवानकी भक्ति किये समवसरणकी रचना, ऋहादमहोस्सव, नित्य नवी २ पूजा भगवाज करपोहा और स्वामिनासस्वादि शुज्य कार्योम अपनी चल करभीना सदुप्पोमसे पर्मजाकृति कर आसनोक्सिका राम स्विप्पोक्स पर्मजाकृति कर आसनोक्सिका राम स्विप्पोक्स पर्मजाकृति कर आसनोक्सिका राम स्विप्पोक्स विद्याननेका ही प्रभाव है।

जापश्रीके विरामनेसे ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्य, मिणोंद्वारके चन्ये भादि अनेक शुम कार्योका लाग हम लोगोंको मीला है।

अभिक हपैका विषय यह है कि यहापर कितनेक भमेद्रेपी नास्तिक दिरोमणि धर्मकार्योम विष्न करनेवालोको मी आपश्चीके निर्मि जच्छा मतिवोध (निश्चियत) हुवा है, आजा है कि जन यह लोग पर्मियल न करेंगे।

अन्तमें यह फलोघी श्रीसघ आपश्रीका अन्त क्रणसे परमो-

पकार मानते हुवे भक्तिपूर्वक यह अभिनन्दनपत्र आपश्रीके करकम-लोंमें अर्पण करते है, आज्ञा है कि आप इसे स्वीकार कर हम लोगोंको रुतार्थ बनावेंगे।

ता० क०—जंसे आपश्रीके शरीरके कारणसे आप यहांपर तीन चातुर्मास कर हम लोगोंपर उपकार किया है. अब तक भी आपके नेत्रोंका कारण है, वहांतक यहां पर ही बिराजके हम लोगोंपर उपकार करे. उमेद है कि हमारी विनति स्वीकार कर आपके कारण है वहांतक आपश्री अवश्य यहां पर ही बिराजेंगे। श्रीरस्तु कल्याणमस्तु।

संवत् १९७९ का कार्तिक ग्रुक्क चतुर्दशी जनरल सभाम

आपश्रीके चरणोपासक फलोथी श्री संघ.





Book Done Book Book Book श्री रत्नप्रभाकर-झानपुष्पमाला पुष्प श्री गतनप्रसास्थीयर सद्गुरुभ्योनमः अधर्था शोघबोध या योकडाप्रबन्ध भाग १७ वां <del>-+}{(@@@)}}+-</del> संघाहक. श्रीमद्भपकेश गच्छीय मुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी (गयवरचन्दजी) --XIDSE(1)K--इञ्यसहायक श्रीसंघ फलोधीसुपनोंकीत्रामदनीसे **-+**¥(@)}+-प्रकाशक. शाह मेघराजजी मुगोत मु॰ फलोधी

वीर संवत २४४८

विक्रम सं. १९७९

प्रथमात्रुनि

Brown Books

भारतगर—थी ' शांत शीन्द्रीय देस ' मं

शाः गुलावचंद लन्लमाईए अप्युंः

# ।। श्री रत्नप्रभयरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः॥

# ज्ञीच्रबोध या योकषा प्रबन्ध.

一%(⑥)};;;一

# भाग १७ वा.

**──**\*£\***←**─

देवोऽनेक भवार्जितांऽर्जित महा पाप प्रदीपानली । देवः सिद्धिवध् विशाल हृदयालंकार हारोपमः ॥ देवोऽष्टादशदोप सिंधुरघटा निभेद पंचाननो । भन्यानां विद्धातु वांछित फलं, श्री वीतरागो जिनः ॥१॥

<del>-%</del>03↔-

# ंश्री उपासक दशांग सूत्र ऋध्ययन १

-0000-

# ( आनंद श्रावकाधिकार )

चोथे आरेके अन्तिम समयको वात है कि इस भारतभूमीको अपनी ऊंची २ ध्वजा पताकाओं और सुन्दर प्रसादके मनोहर शिखरोंसे गगनमंडलको चुम्वन करता हुवा अनेक प्रकारके धन, धान्य और मनुष्योंके परिवारसे समृद्ध ऐसा वाणी य ग्राम नामका

(प्रमाना) था। और बढा अनव दान श्रीता अपना भनाओं र व रम पराजय वनव प्रजावा न्याय युक्त पारन बनता हुवा जय जाब नामका राजा उस नगरमे राज्य करना था। और घटा आ नद् नामका एक गाथापति ग्हनाथा। जिलका सिवानदा नामकी भाया थी यह पढ़ा हा धनादव और नाना पूर्वक प्रमृति करव चावापात्रित द्रव्य और धन धान्य करत युन था। जिमक धर

नार कराड नानेया धरतीम गडे हुवथ । चार कराड मानेयाका गद्दना आदि ग्रह सामग्रा था। आर चार कराइ सानैय वाणिज्य "पापारमें लग हुन थे। और दश हजार गायाका एक यग हाता र एम चार प्रगयान ४०००० गायांथी। इसक सिवाद अमेर प्रकारको सामग्रा करणे समृद्ध और राजा, बाठ सनापती आ दिका यहा माननीय आर प्रशस्त्राय गज और रहस्यका वा

नाम नक सलाहका द्रश्याला व्यापारायाम अग्रसर था। हमशा आर्गद चित्रम अपनी प्राणविया सुद्धारा शिवानदाव साथ रचित भाग-दिलास व पश्चय समाक्षा भागवता हुवा रहता

ग्रा। उस नगरत वाहिरा भागमें एक काराक नामका सनीवेध (माहरू) था। बहापर आनाद् गाथापतावः सञ्जन सबधी लाह म्हन थ। यभी वट डाधनादय थ। पक्त समय भगजान, जनाक्य पजनाय जीर प्रभु अपने शि न्यवग-परियार सहित प्रथ्वी सहण्या पवित्र करत हुउ, ब्राणीय

ग्राम नगरव तनापणास नामक ज्वानमें प्रधार ।

यह स्वर नगरमें हात हा जहा दा तीन चार या यहुतम रून एक्टिन होते हैं। एस स्थानापर बहुनस लोक भाषसमें स हर्ष वार्तालाप कर रहे हैं कि अहां ! देवानु प्रिय ! यथा हपके अ रिहंत भगवन्तीके नाम मात्र श्रवण करनेसे ही महाफल होता है. वही श्रमण भगवान महावीर प्रभुका पघारना आज दुतीपलास नामके उद्यानमें हुवा है तो इसके लिये कहनाही क्या है। चली भगवन्तको वन्दन-नमस्कार करके श्री मुखसे देशना श्रवण कर प्रशादि करके वस्तृतस्वका निर्णय करें। ऐसा विचार करके सव लोक अपने २ घर जाके स्तान कर बखाभूषण जो वह मुल्यके थे वे धारण कीये। आंर शिरपर छत्र धराते हुवे कितनेक गज्ञ, अश्व, रथादिपर आंर कितनेक पैदल जानेकी तैयार हो रहेथे। इतनेर्म जयशत्र राजाको वनपालकने खर्वर दीकि आप जिनके दर्शनकी अभिलाषा करतेथे वे परमेश्वर वीरप्रभु उद्यानमें पधारे हैं। यह सुनके राजाने उस वनपालकका, संतीपित कर बहुत द्रव्य इनाम दिया और स्वयम् चार प्रकारकी सेना तैयार कर बहुतसे मनुष्योंके परिवारने कीणक राजाकी माफीक नगर-श्रृंगारके वढे ही हर्ष-उत्साह और आडम्बरके साथ भगवानको चन्दन करनेको गया। समोसरणमें प्रवेश करते ही प्रथम पांच प्रकारके अभिगम-विनय करते हुवे भगवानके पास पहुंच गये। राजा और नगरनिवासी लोक भगवानको प्रदक्षिणा हे बन्दन-नमस्कार कर अपने २ योग्य स्थान पर बैठ गये।

आनन्द गाथापति भी इस वातको श्रवण करते ही स्नान-मज्जन कर द्यारीर पर अच्छे २ बहुमूल्य बस्ताभूषण घारण कर द्यारपर छत्र धराते हुवे और बहुतसे मनुष्यबुन्द के परिवारने भगवानको बन्दन करनेको आये। बन्दन-नमस्कार कर योग्य स्थान पर बंठ गया।

भगवानने भी उम विशास पर्वदाको धर्मदेशना देना प्रारंभ

विया । जिसमें मुन्य जोव और वर्मीवा स्वस्प यतलाया कि है भव्यानमाओ! यह जीव निर्मय सानादि युषयुन अमूर्त है और स्यू पिदानन्द्रमय है परन्तु अझानमें पर यस्तुओं हो अपनी क्यानी है। इन्होंने उपनी क्यानी प्राप्त स्वीवा भनादि सानी है। इन्होंने उत्पन्न हुया गग-हेपके नेतृसे क्यान भनादि सानने यस-उपवध क्रान्य हुया इस अधार संसार्य अन्द्र परि

श्रमण कर रहा है। बास्ते अवनी निजनताको परिचान र जन्म परा, मृत्यु आदि अनन्त द सौका हेतु यह अनिन्य असार स

3

मारके यन्यतने छुन्ता चाहिये। राजादि देशता दिव अस्तर्म परमाया कि मोशमानिके सुन्य कारण दांग है (१) सान् धर्म मर्थया निर्मृति। (२) सायफ वर्षता देशमें निर्मृति, इस दांनी पर्यमें यपाइनि आराधना कर्मने नमार वर पार रो वे क्य मतावा राश मीर सवना है।

कर सदर्थ वेलि जि ह वज्जासिन्तु! आपने यद अजसान्त वै वाता है वे प्राप्तवे जीजीयर अमृत्य उपवार विचा है। इत्यादि स्पृति वर अपने २ स्थान पर गमन वरने हुउँ। आनन्द गाथापति दक्तता सुबने सदर्थ अगयानवा चर्दन-तमस्त्रार वर वीला वि हे अगयान कि शावदी स्थारम देशाना

यह अमृतमय देशना देवता. विवाधर और राजादि श्रवण

तमन्त्रा पर चाला वह समाया स आपने सुदार देशला स्थल कर आपने बचनोंनी अन्वर आरमाने श्रद्धा हुए हैं। और मेरे में प्रतिति होनेने धर्म करनकी रचि उत्पन्न हुए हैं रास्त्र है दी मेंद्रारक? धर्म हैं जननमें गाजा महाराजा। शेठमेनापति आदि वो जो कि राजपार, धन धाम्य पुत्र, रुद्धवहा न्याम कर आप क ममीप दौन्या यहण करते हैं परन्तु में परसा ममर्थ नहीं है। हैं प्रभी! में आपने गृहस्थ धर्म अर्थान आवश्वे गारह वत प्रहण

कर्रगा । भगवाननं परमाया वि "जहा सुर्व" है आनन्दु ! 'जैसा

'तुमको सुख हो वैसा करो परन्तु जो धर्मकार्य करना हो उसमें ममय मात्र भी प्रमाद मत करो '। ऐसी आजा होने पर आनन्द आवक भगवानके समीप आवक बनको धारण करना प्रारंभ किया।

(१) प्रथम स्थृत प्राणानिपात अर्थात् ४छता चछता विस तीर्योको मारनेका न्याग जावजीवतक, दोय करन नवयं कीसी

• १ आनन्दने प्रथम व्रतमें वस जीवोंको हणनेका प्रत्याख्यान दोस करण और तीन योगमे किया हैं. तैसे कि हालमें सामायिक पीपधमें दोय वरण और तीन गोगमे प्रत्या ख्यान वर्रते हैं विशेष इतना हैं कि सामायिक पोसहमें सर्व सायश कात्याग हैं और आनन्दनीने वस जीवोंको मार्गका त्याग कीशा था।

यहुतम प्रन्थोंमें श्रावकंक सवा विसवा दया कही गर्ह है उन्होंमें राथावर जीवों की दश विसवा दया तो श्रावकंस पर ही नहीं सके और त्रस जीवोमें भी निर्विकलपंके पांच विसवा, अपराधींक अछाटी, आयुटीका नवा एवं १८॥ विसवा धाट करती सवा विसवा दया श्रावकंक होती हैं। यह एक अपेक्षामें सन्य हैं कि जिन्होंने छहा, सातवां, आठवां त्रत नहीं रिशा है जिसको १४ राजकोकंक स्थावरजीव सुलके हैं।

जो श्रायक वर जीवोंको मारनेका कामी नही है उन्होंक १० दश विराया दया वस जीवोंकी होती है और स्थावर जीवोंक लिय छहा बतकी मयोदा करते हैं तो मर्याद्क वहारेंग अगेर्यात को प्रानुकोंड अथोत् मर्याद्के क्विया औरह राजलोंकके स्थावर जीवोंको मारनेका भी श्रावक त्याणी है वास्ते पांच विसवा दया पल सकती है। अब मर्यादाकी भृमिकामें बहुतसे इच्य है जिसमें शातवां व्रतमें उपभोग परिभोगकी मर्यादा करनेसे इच्य स्थानेक सिवाय सार स्थावर जीवोंकी द्या पल जानेसे अटाई विसवा दया होती है जब इच्यादिकी मर्याद करी थी उन्होंमें भी अन्थेइंडके प्रत्या-क्यान करनेस सवा बीसवा दया पल जाती है एवं १०-५-२॥-१। मीलके १८॥ वीसवा द्या वासहवती श्रावक्रमे पल सकती है।



पीच्छी उदेरी संकुटी अनापराधी ' आगार होते हैं वह देखी जैननियमावळीसे।

- (२) दूसरे स्थूल मृषावाद-तीव राग द्वेप संक्लेषोत्पन्न कर-नेवाला मृषावाद तथा राजदंडे या लोकभंडे ऐसा मृषावाद वील-नेका त्याग जावजीव तक दोय करण और तीन योगसे पूर्ववत्।
- (३) तीसरे स्थूल अदत्तादान-परद्रव्य हरन करना, क्षेत्र क्षणादिका त्याग जावजीवतक दोयकरण और तीन योगसे।
- ं (४) चोथे स्थूल मैथुन-स्वदारा संताप जिलमं आगन्दने अपनी परणी हुई सिवानन्दा भार्या रखके रोप मेथुनका त्याग कियाथा।
- (५) पांचमं स्थूल परियहका परिमाण करना। (१) सुवर्ण, रूपेके परिमाणमें वारह कोड जिनमें च्यार कोड धरतीमें, च्यारकोड व्यापारमें, च्यार कोड घरमें आमूषण व-स्नादि घर विकीमें। इन्होंके सिवाय सर्व रियाग किया। (१) चंतुष्पदके परिमाणमें च्यार वर्ग अर्थात् चालीस हजार गौ(गायों) के सिवाय सर्व त्याग किये (३) भूमिकाके परिमाणमें पांचसो हल जन्मीन ग्यी शेषभूमिका परिमाण किया। (४)

१ जो ग्ले हुवे व्यापारमें धनगृद्धि होती हैं वह मई अपनोही मयीदामें मनी जातीथी ।

२ च्यार गोकल ( वर्ग ) की शृद्धि हो वह इसी मर्यादामें हैं ।

उदार नातल ( पर ) का हाउ हा यह इसा मधाराम है।

देशहाथ परिमाण एक वांस और वीस वांस परिमाणका एक नियत और

सी नियतका एक हल एम पांचसे हल जमीन रखींथी उन्हों के १२५० गाउ होता है।

रिप्स, छहामतकी मयोंदाभी इसी भूमीकाम आगईथी वास्ते छठा बनका अलापक अलग

की . कहा हैं | किन्तु अनिचार छहे बनका अलग कहा है | और अनन्दर्जार्का निध्

(किंदा) में ५०० हल बन बंदने हैं ऐसा भी लिया हैं | अगर पांचमी हल बंदी एमर्सा

शक्ट गोडाप परिमाणन पाचमा गाडा जहाजी पर मार पहुंचा नके रिना तथा देशांतरसे सार रानव लिय और पाचसा गाडा अपन मृहवर्षवे लिये तथा राग्व श्वाप शक्र गाडाओं हा स्थान कर दिया (०) यहां जाणार अन्दर चरनपाल जहानव परिमाणने स्थाप के जाना दिशांचर्यामा माल सजनहां आह ज्यार छार जहां न खुल रचेव श्वाप प्राणका स्थाप कांगा छहां करा राज्य जहां न खुल रचेव श्वाप प्राणका स्थाप कांगा छहां करा याच्यात साम अन्यात है।

इत पास्त्रमान करणात् । (७) सात्रमा उपभाग परिभाग वत्त्रा निम्म निस्ति परि भाग करते हुने ।

- (१) अगपूछनवा स्मार्ट्स गस्य क्यांत बस्र राता है।
  - (-) द्वातणमें गर अमृति-जरीमधवा तातण !।
  - (६ क्लेंस पर भार आवलाका कर (केशधानका ) (४) क्मरत वरन पर भारिक क्रक्ट रिय मीपार्ट और
- हन्नार पाक तर स्वाया। सो जीपधिस पश्चाय उसका सीपाण और हज्जार औपधिस पश्चाय उसका हज्जार पाक कहन है तथा सो मार्गबाका एव स्वायर गसा कामनवास तैल रका था।
  - ।।।चार १४४ दशसर एमा स्वास्त्रारा तस रावा याः (५) उपन्या एक स्वस्थ पदाय क्ष्मदिका रस्ता है।
  - (६) ध्नाम श्रम्भ-शाद घड पाणा प्रतिनित्त स्वा है। १७) ध्यांका मानिसे एक असम्बद्ध कार्यक्ष कार्यक के
  - (७) ध्यांत्रा ज्ञानिसे एक शमयुगळ क्यामका चम्र राजा है।

नात है। हम रिमानिन बारनुर में की स्थाना जा मनाव स्वार वर बहर का कार एक बहर दिया निमान अस्पाय कर ग्राह्म स्वार्थात्वर क्यान मना है। आने देशे स्वारम (अस्पाय) व बहुत बहर है के बाद्या काम न्याय काल क्याना स्वार्थात्वर क्या स्वार्था व बादम सम्बद्धाता है है बायान निश्च स्वार्था असीम स्मारता भी स्वारण सम्बद्धात्वर है के स्वार्थात्वर स्वार्याच्या स्वार्यस्य स्वार्थात्वर स्वार्यस्य स्वार्यस्वयस्य स्वार्यस्वयस्य स्वार्यस्य स्वार्यस्य स्वार्यस्वयस्य स्व

- (८) विलेपन-अगर कुंकुंम चन्दनका विलेपन रखा था।
- (९) पुष्पकी जातिमें शुद्ध पद्म और मालतिक पुष्पीकी माला।
- (१०) आभरण-कानींक कुंडलओर नामांकित मुहिका रखीथी।
- (११) धृप-अगर तगरादि सुगन्ध धृप रखा था।
- (१२) पेज-वृतमें नलीया ह्वा चावल पुवा।
- (१३) भाजन-वृत पुरी और खांड वाजा रवा था।
- (१४) ओदन-कलम जातिक शाली चावल रखा था।
- (१५) स्प-दालमें मृंग, उडदकी दाल ग्ली थी।
- (१६) वृतमें शर्द्यातुका वृत अर्थात् संवरे निकाला हुवा।
- (१७) शाकः शाकमें यथुवाकी भाजीका तथा मंडुकी वन-रुपतिका शाक रखा था।
  - ११८) मधुर फलमें एक वेली फल पार्लग फल रखा था।
  - (१९) जेमण, जिमणविधि द्रव्य विदोष रखा था।
  - (२०) पाणीकी जानिमें एक आकाशका पाणी. टांकादिका
- (२१) मुखबासमें इलायची लवंग कर्पुर जावंतरी जायफळ यह पांच वस्तु तंवंतिमें गवी थी ! सर्व आयुष्यमें एवं २१ बोलोके इब्य गत्ने थे !
- (८) आठवां त्रतमं अनर्थदंडका त्याग किया था यथा-स्वार्थ विना आर्तथ्यान करनेका त्याग । प्रमादकं वदा हो, घृत, तेल, दूध, वहीं, पाणी, आदिका भाजन खुछा एख देना, औरभी प्रमादा-त्ररणका त्याग । हिंसाकारी दाख एकत्र करनेका त्याग । पापकारी उपदेश देनेका त्याग यह च्यार प्रकारसे अनर्थदंड सेवनकरनेका त्याग ।

यह आठ व्रतींका परिमाण करनेपर भगवान महाचीर-



केवल रजोहरण पीठ फलगश्या संम्थारक ओषध भेषज्ञ देता हुवा विचरना। ऐसा अभिग्रह धारण कर भगवानको वन्दन कर प्रश्नादि पूछके अपने स्थानको गमन करता हुवा। आनन्द श्रावक अपने चरपर जायके अपनी भार्या सिवानन्दाको कहता हुवा। है देवानुप्रिय! में आज भगवान वीरप्रभुकी अमृत देशना श्रवण कर सम्यक्त्व मूल बारह ब्रत धारण किया है वास्ते तुम भी भगवानको वन्दन कर बारह ब्रत धारण करो। सिवानन्दा अपने पतिका वचन सहर्ष स्वीकार कर स्नान-मज्जन कर शरीरको बल्लाभूपणोंसे अलंकृत कर अपनी दासीयां आदि परिवार सहित भगवानके निकट आइ। वन्दन कर श्रावकके १२ ब्रतोंको धारण कर अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आज्ञाको सुप्रत करती हुइ।

भगवान्को वन्दन कर गीतमस्वामिन प्रश्न कियो कि है भगवन्! यह आनन्द श्रावक आपके पास दीक्षा लेगा? भगवान्ने उत्तर दिया कि है गीतम! आनन्द दीक्षा न लेगा, किन्तु बहुतसे वर्ष श्रावक व्रत पालके अन्तमें अन्दान कर प्रथम देवलीकमें अन्यनामका विमानमें उत्पन्न होगा। गीतमस्वामि यह सुनके वन्दना कर आत्मरमणतामें रमण करने लगे।

भगवान एक समय वाणीयात्राम नगरके उद्यानने विहास कर अन्य देशमें विहास करते हुवे विरचने छगे।

आनन्द श्रावक जीव. अजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध, मोक्ष और क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा जिसकी श्रद्धाको देवादिक भी क्षोभित न कर सके। यावन निजानमामें रमण करते हुए विचरने छगा।

ं आनन्द श्रावक उच्च कोटीके व्रत प्रत्याख्यानादि पालन कर्ने हुवे साधिक चौदह वर्ष प्रण कीये उसके वाद एक सवा पेस्तर व्रतांके अतिचार जा कि व्रतांक भग होनेमें मदद गार है उसका समझक दूर करना चाहिये। यहापर सम्यक्त्यक

् भीर यारह वर्ताच ६० क्यांदान ५ १० सलेखनाच ८ गर्य ८५ अतिचार शास्त्रकारनि वरालाय हैं। दिन्तु वह अतिचार स्थम इन नियमायर्शेस लिखे गये हैं वास्त्रे यहाचर नहीं लिखा हैं। जिनका देशना हा चष्ठ ' क्षेत्र नियमात्रकों ' से देखे। आनम्द गायापति सम्बान चीरसभुस सम्यकस्य सुरु बारह

वत धारण करके भगवानको वन्दन-नमन्कार करके योला कि र भगषान 'अय आज भें लवे धमेंवा समझ गया हु। वास्ते आजल मुसे नहीं करूपे जा कि अन्यतीर्थी धमण, शाक्यादि तथा अन्यती र्थीयांके देस हिन हल्धरादि और अन्यतीर्थीयांन अनिहनवी मिनना अपने द्यालयमें अयन क्या कर देय तरीके मान रखी हैं हुन्हीं तीनाकी पन्दन-नमस्वार वरना तथा अमणशाक्यादिकी पिंहरूं युरुाना, मक्यान या यान्त्रार उन्हांसे बार्तास्मप करना और पहिलेकी सापिक गुर भमजक धर्मबुडिस आमनादि धनुविधारा रका दनाया दूसराम दिलाना यह सबे मुझे नहीं कल्पत है। परन्तु इतना विदाप है कि में नसारमें बैटा ह बास्त अगर (१) राजांचे बहुनस (२) गणसमूह स्थातक कहुनस (३) बार्यस्तवे कहुनस (४) द्यता अधि यहमल ( - ) माना विनादिक कहनेल (६) मुखपुषक आर्शाधिका नहीं चलती हा। अर्थात पसी शालतमें विसी आजीयिवाक निमित्त उक्त कार्य बरना भी पहे यह स प्रकारक आगार है।

अथ आनन्द थायद यहना है कि मुझ करूप आधु-निग्रन्थ का रामक, निर्जीव, निर्दाण अशन पान सादिम स्थादिस वस्रपात्र कंवल रजीहरण पीठ फलगश्या संन्थारक औषध भेषज देना हुवा विचरना। ऐसा अभिग्रह धारण कर भगवानको वन्दन कर प्रश्नादि पूछकं अपने स्थानको गमन करता हुवा। आनन्द श्रावक अपने घरपर जायके अपनी भार्या सिवानन्दाको कहता हुवा। है देवानुप्रिय! में आज भगवान वीरप्रभुकी अमृत देशना श्रवण कर सम्यक्त्व मूल घारह ब्रत धारण किया है वास्ते तुम भी भगवा-नको वन्दन कर बारह ब्रत धारण करो। सिवानन्दा अपने पतिका वचन सहषे स्वीकार कर स्नान-मज्जन कर शरीरको ब्रह्माभूप-णोंसे अलंकृत कर अपनी दासीयां आदि परिवार सहित भग-वानके निकट आइ। वन्दन कर श्रावकके १२ व्रतोंको धारण कर अपने स्थानपर आके अपने पतिकी आज्ञाको सुप्रत करती हुइ।

भगवान्को वन्दन कर गौतमस्वामिन प्रश्न कियो कि है भगवन्! यह आनन्द श्रावक आपके पास दीक्षा लेगा? भगवान्ने उत्तर दिया कि है गौतम! आनन्द दीक्षा न लेगा, किन्तु बहुतने वर्ष श्रावक व्रत पालके अन्तमें अनदान कर प्रथम देवलीकमें अस्णनामका विमानमें उत्पन्न होगा। गौतमस्वामि यह सुनके वन्दना कर आत्मरमणतामें रमण करने लगे।

भगवान एक समय वाणीयायाम नगरके उद्यानस् विहार कर अन्य देशमें विहार करते हुवे विरचने छगे।

आनन्द श्रावक जीव. अजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध, मोक्ष और क्रिया अधिकरणादिका जानकार हुवा जिसकी श्रद्धाको देवादिक भी क्षोभित न कर सके। यावन निजान्मामें रमण करते हुए विचरने छगा।

आनन्द श्रायक उच्च कोटोक व्रत प्रत्याख्यानादि पालन करते हुये साधिक चौदह वर्ष पूरण कीये उसके बाद एक आदिव प्रानन याग्य हु परम्तु भगतानक पाम दीभा लनेका असमय है जास्त कल मर्याद्य हान ही जिस्तरण प्रकारका आस नादि तैयार परवाष यान जातिका बाल्य उन्हांका भजन कराम इयष्ट पुत्रका क्षुतुरुवय आधारभूत स्थापन कर स उक्त कालाव महि यद्यम अपन महानपर आव भगवानुम प्राप्त क्यि हुव धमम मरा आसा कत्याण करना हुआ जिवर। यमा त्रिचार कर पर्यादय हानपर वह दी कीया अपन ज्यष्ठ पत्रका धरका कारभार सुप्रत कर आप कोहार सिन्नियाम जा पहुंचा। अब आनाद श्रायक उसी पीपधरात्मका प्रमाजन कर उचार पानवण भूभिका प्रमा र्चन कर भगवान बारमभुने जा आस्त्रीक ज्ञान प्राप्त कीया या उत्तव अ दर इसणता वरन लगा। आन⁻द अभ्यक बढापर आयक्की ≀१ ब्रतिसा (अभिप्रद विद्याप वा धारण करक प्रमृति करन रुगा। इस्होंका विस्तार शीधवाध भाग ६ म दिला यावन् नार पाचवप तक तपमपी करमं रागीरका कृषा बना दीया अयात् दारीरका उस्थान बल कमवाय और प्रदेशाथ जिल्कल कमनार हा गया, तब आनन्द धायपन विचारा कि अय अतिम अनदान अलखना 'करना टीक है। यम आन दन आराचना करक-अनदात करके अठारा पापम्यान और च्यार आहारका पथमान कर आप्तरुपानमें रमणना वण्ता हुया। नाभाध्यजनाय-अच्छ परिणाम प्रशस्त स्ट्या द्वानम् आनंद्रवा अन्धिशान उपन्न हुद्या सा पृष्ट पश्चिम और दिशा दिशा ल्वणसमुन्में पाचसा पाचमा याजन क्षत्र और उत्तरमें चलहमवन्त एवन तक दखन रून गया। उथ्य सीधमदे

पळाक और अधा रत्नप्रभा नरकके लालुच पात्यडाके चौरामी हजार वर्षोंकी स्थितिवाले नरकावासको देखने लग गया।

उस समय भगवान वीरप्रभु द्वितपछासीयानमें पधारे। उन्हीं के समीप रहनेवाले गीतमस्वामि जिन्होंका शरीर गीर वर्णे. प्रथम संहनेन संस्थान, सान हाथ देहमान, च्यार ज्ञान चीदहपूर्व पारगामि, छठतपकी तपश्रयों करनेवाले एक समय छठतपके पारणे भगवानकी आज्ञा लेके बाणीयाबाम नगरमें समुदाणीं भिक्षा कर कोछाक मन्नियेशके पास होके पीछा भगवान्के पास आ रहे थे। इतनेमें गौतमने सुना कि भगवान वीरप्रभुका शिष्य आनन्द श्रावक अनदान किया है यह बात सुन गौतमस्वासिं आनन्दके पास गये। आनन्दने भी गीतमस्याभिको आते हुवे दे-खके हर्षके साथ बन्दन-नमस्कार किया और बोला कि है भगवान ! मेरी शक्ति नहीं है वास्ते आप अपना चरणकमल नंजीक क रावे।ताके में आपके चरणकमलोंका स्पर्श कर मेरा आत्माको पवित्र क्ररं । तब गौतमस्वामिने अपना चरणकमल आनन्दकी तर्फ कीया आनन्दने अपने मस्तकसे गौतमन्वामिके चरण स्पर्श कर अपना जन्म पवित्र किया। आनन्दने प्रश्न किया कि है भगवान गृहाबा-समें रहा हुवा गृहस्थोंको अवधिज्ञान होता है ? गीतमस्वामिने उत्तर दिया कि है आनन्द गृहस्योकोभी अवधिक्षान होता है। आनन्द बोला कि हे भगवान मुझ अवधिज्ञान हुवा है जिसको ज-रिये में पुर्व पश्चिम और दक्षिण इन्हीं तीनों दिशा लवणसमुद्रमें पांचसो पांचमा योजन तथा उत्तर दिशामें चुल हेमवन्त पर्वत तक उर्ध्व सीधर्मकल्प, अधी रत्नप्रभा नरकका लोलुच पात्यडा देखता हुं। यह सुनके गैंतम स्वामि बोलेकि हे आनन्द! गृहस्थको इतना विस्तार्वाला अन्धिज्ञान नहीं होता है वास्ते हे आनन्द ! इस वा-

तका आलावना कर प्राथिशत लेना चाहिए। आनम्द्रन वहा वि

हे सत्यात 'क्या यथा यस्तु देखे उतना कहनवालेका प्राथिशत
आता है अयान क्या मन्य वालनेवालेकारी प्राथिशत आता है।
आता है अयान कर साम्य वालनेवालेकारी प्राथिशत नहीं आता
है। आतम्दर्न वहा कि सम्य बोलनेवालेकारी प्राथिशत नहीं आता
हा ता है भागपान 'आपही हस स्थानकी आलीवन कर प्राथिशत
तो। इनना तुन गीतसन्धानियों शक्ष हुए। तन सीधाही भगवा
तके पान जान सर्व यातां कही। अग्र गनने परसाया कि है गी
तस नुमही इन वातवी आलावना कर। श्वीतकन्वामि आलोवना
करके आनद स्थानक पान आपे और श्वसम्भावणा करके प्रारं

आनन्द आवदने सादे चाइह पर्य आवद वर्त पाला, सादे पाल वर्ष प्रतिप्राचा पालन विधा अन्तर्म पद प्रासंद्रा अन्तर्गत कर महापि संयुत्त चाठवर नीध्येत तामदा देवळाडू में अन्तर्णय मानमें न्यार प्रत्यापमण न्यितवाला देव हुवा। उन्हों देवताड़ा भव आयर्थ न्यितिका पुणे कर वहास महाविदेह क्षेत्रमें अच्छ उत्तम जानि-कल्वे अन्दर जन्म धारण वर रहपद्रमेनी माणीक क्याण धर्मम न्यीकार वर अनेव प्रकारत तप्रध्यमन कर्म श्रय कर दवळाडा जाम वर मीध्यम जायगा। इसी प्राचीक धायव पर्यद्वाम अपने आय्य क्याण करना। डाम

उति त्रानन्द श्रापकाधिकार संवित्त सार समाप्तम् ।



# (२) अध्यथन दुसरा कामदेव श्रावकाधिकार।

### 

चम्पानगरी पुर्णभद्र उद्यान 'जयशतुराजा, कामदेव गाथा-पति जीसके भद्राभार्या, अठारा कोडं सोनैयाका द्रव्य-जिसमें के कोड धरतीमें, के कोडका व्यापार, के कोडकी घरविकी और के वर्ग अर्थात् साठ हजार गौ (गायों) यावत् आनन्दकी माफीक धी-भगवान वीरप्रभुका पधारना हुवा, राजा और नगरके लोक वन्दनको गये कामदेवभी गया। भगवानने देशना दी। कामदेवने आनन्दकी माफीक स्वइच्छा मर्यादा रखके सम्यक्त मूल वारह वत धारण किया। यावत् अपने ज्येष्ठपुत्रको गृहस्थभार सुप्रत कर आप पौरूषशालामें अपनी आतम रमणतामें रमण करने लगे।

पक समय अर्ध रात्रिक समयमें कामदेवके पास पक मिध्यादृष्टि देवता उपस्थित हुवा, वह देवता एक पीशाचका रूप
को कि महान भयंकर-देखनेसे ही कायरों के कलेजा कंपने लग
जाता है, एसा रोद्र रूप वैकियलिधसे धारण कर जहांपर कामदेव अपनी पौषधशालामें प्रतिमा (अभिग्रह) धारण कर बैठेथे,
वहांपर आया और वहे ही कोधसे कुपित हो, नैत्रोंको लाल
वनाये और निलाइपर तीनशल करके वोलता हुवा कि भोकामदेव! मरणकी प्रार्थना करनेवाले, पुन्यहीन कालीचतुर्दशीके दिन
जन्मा हुवा, लक्ष्मी और अच्छे गुनरहित तु धर्म पुन्य स्वर्ग और
मोक्षका कामी हो रहा है। इन्होंकी तुझे पीपासा लग रही है। इस
वातकी ही तुं आकांक्षा रख रहा है परन्तु देख! आज तेरेको
तेरा धर्म जो शील वत पचलाण पौषध और तुमारी प्रतिज्ञासे

में आज तेरा धर्मसे तुर्ज शोभ क्रानेको-भंग क्रानेको आया है। अगर तुंतरी मितिशाका न छोडेगा तो देख यह मेरा हायमें नि छोरफ नामका तीरुण धारायुक सहस है इन्होंसे अभी तेरा कहा संह क्रक्या जीसने तुंआतंश्यान, रीष्ट्रध्यान करता हुआ अभी मृत्युको मास हो जायगा।

सामदेष शायन पिशायनय देवका बटन और दानग शब्द श्रमण कर आग्याने एक प्रदेश मात्रमं भय नहीं, बास नहीं, बेहैंग नहीं, श्लीभ नहीं, चित्र नहीं, चलांतपना नहीं लाता हुवा मीन बट अपनी मित्रशा पालन करता हो रहा।

पिद्यायरण देवने वामदेव आश्ववको अक्षोभीत धर्मेश्यान करता हुवा देखक और भी शुस्त्राके साथ दो तीनवार वही यवन सुनाया। परन्तु वामदेव छनार मात्र भी क्षाभित न होकर अपने आत्मश्यानमें डी रमणता करता रहा।

साथी मिय्यादि विद्याचरण देवने वासदेव क्षावक्य अवस्ति होती होती हैं कि स्वादित क्षावक्य से बामदेव क्षावक्या वह कर कर दिया जल समय बामदेव धायक्दी घोर वेदना-अत्यन्त वेदना अन्य ममुख्यांस सहन करना भी मुख्तील हैं क्सी वेदना हुई थी। परन्तु जिन्हीं जैनन्य और कहना स्वकर जाना है कि सेरा चेदना वी नदा आनव्दमय हैं रहीवों तो विद्या प्रवाद वेदना वेदि की स्ता आनव्दमय हैं रहीवों तो विद्या प्रवाद तेव नी है। प्रसा प्रवान करनेते जी अति येदना हो तो भी आर्थ्यानादि हुए परिचास नहीं होने हैं। पतिरागके ग्रासनका यही ना महस्त्व है। पिशाचरूप देवन कामदेवको धर्मपरसे नहीं चला हुवा देखके आप पीपधशालासे निकलकर पिशाचरूपको छोडके एक महान हस्तीका रूप बनाया। यह भी वडा भारी भयंकर रीद्र और जिसके दन्ताशुल वहे ही तीक्ष्ण थे। यावत देव हस्तीरूप धारण कर पीपधशालामें आके पहेलेकी माफीक बोलता हुवा कि भी कामदेव! अगर तुं तेरा धर्मको न छोडेगा तो मैं अभी तेरेको इस सूंढ हारा पकड आकाशों फेंक दूंगा ओर पीछे गीरते हुवं तुमको यह मेरी तीक्षण दन्ताशुल है इसपर तेरेको पो दूंगा और धरतीपर खुव रगडुंगा तांके तुं आर्तध्यान रीद्रध्यान करता हुवा मृत्यु धर्मको पात होगा। ऐसा दो तीन. दफे कहा, परन्तु कामदेव आवक तो पूर्ववत् अटल-निश्चल आत्मध्यानमें ही रमण करता रहा भावना सर्व पूर्ववत् ही समझना।

हस्तीसप देवने कामदेवको अशोभ देखके वडाही क्रांध करता हुवा कामदेवको अपनी सूंढमें पकड आकाशमें उछाल दीया और पीछे गीरते हुवेको दन्ताशुलसे असे त्रीशुलमें पो देते हैं इसी माफीक पकडके धरतीपर रगडके खुव तकलीफ दी -परन्तु कामदेवके एक प्रदेशको भी धर्मसे चलित करनेको देव समर्थ नहीं हुवा। कामदेवने अपने वान्धे हुवे कम समझके उन्हीं उज्यल वेदनाको सन्यक्ष प्रवारसे सहन करी।

देवने कामदेवको अटल निध्यत देखके पौपधशालांसे नि-कल हस्तीके रूपको छोड विकिय लिब्धसे एक प्रचन्ड आशीर्विष संपैका रूप वनाके पौपधशालांभे आया। देखनेमें वडाही भयंकर या, वह वोलने लगा कि है कामदेव! अगर तुं तेरा धर्म नहीं छोडेगा तो में अभी इस विश सहित दाउंसि तुजे मार डालुंगा इत्यादि दुवचन वोला परन्तु कामदेव विलक्ष क्षोभ न पाता ह्या अटल-निमल रहा। दुष्ट देवने कामदेवको यहुन उपसर्ग विया परन्तु धर्मधीर कामदेवको एक प्रदेश मात्रमें भी शौभित इरनेको आसीर असमयै हुवा। देवताने उपयोग लगाके देसा तो अपनी सब दुष्ट वृति निष्पात हुइ। तय देवताने सर्पवा स्प छोड के पक अपछा मनोदर सुन्दरातार वसामुख्य महित देव इप धारण किया और आवाशके अन्दर स्थित रहत योखता हुया कि है कामदेव ! तु धन्य है पूर्व भवमें अच्छ पुन्य कीया है। है कामदेय ! त कृताये हैं। यह मनुष्य अन्मकी आपने अध्छी तरहसे सफ र विया है। यह धमें तुमको मौला ही प्रमाण है। आपकी धर्मके अन्दर दृदता यहत अच्छी है। यह धर्म पाया ही आपका सार्थक है। है कामदेख ! यक समय सौधमें देव होक की सीधर्मी सभाष अन्दर शकेन्द्रन अपने देवताश्रावे बुन्द्रमें बैठा हुवा भाषकी तारीक और धमेक अग्दर इदताकी बदासा करीबी परन्त में मुद्रमति उन वातको ठीक नही समजय बहापर आके आपकी परिश्राये निमत्त आपका मैंने बहुत उपनगे किया है परन्तु है महानुभाव! आप निर्धश्यक प्रवचनसे किंचन भी शोभा यमाम नहीं हुव । मान्त मैंन प्रत्यक्ष आपकी धर्म इदलाको देखली है। हे आत्मप्रीरं अय आप मेरा अपराधकी क्षमा करे, ऐसी बारचार क्षमा याचना वरता हुवा देव वीला कि अब ऐसा कार्य भैं कभी नहीं वर्रगा इत्यादि वहता हुवा कामदेवको नमस्टार

तापधात् वामदेव शायक निरूपसर्ग जानके अपने अभि मह ( प्रतिहा ) को पालता हवा।

कर स्वर्गको गमन करता हवा।

जिस राधी के अन्दर कामदेव आदक्को उपसर्गहुमा या

'उसीके प्रभातकालमें सूर्योदयके वेख्त कामदेवको समाचार आया कि भगवान वीरप्रभु पूर्णभद्र उद्यानमें पधारे हैं। 'कामदेवने 'विचारा कि आज भगवानको वन्दन-नमस्कार कर देशना श्रंवण करके ही पौषध पार्रेंगे। ऐसा विचार करते ही अच्छे सुन्दरं चन्नाभूषण धारण कर भगवानको वन्दन करनेको गया। राजादि और भी परिषदा आइ थी। उन्होंको भगवानने जगतारक देशना ' दी। देशना देनेक वादमें भगवान वीरप्रभु कामदेव श्रावक प्रति चीले कि हे कामदेव! आज रात्रीके समय देवताने पिशाच, हस्ति और सर्प इस तिन रूपको बनाके तेरेको उपसर्ग कीया था?

कामदेवने कहा कि हाँ, भगवान् यह वात सत्य है। मेरेको सीनों प्रकारसे देवने उपसर्ग किया था।

भगवान वीरप्रभु वहुतसे अमण-निर्धथ-साधु तथा साध्वी-योंको आमन्त्रण करके कहते हुवे कि है आर्थ! यह कामदेवने गृहस्थावासमें रह कर घोर उपसर्ग सम्यक् प्रकारसे सहन किये हैं। तो तुम लोगोंने तो दीक्षात्रत धारण कीये हैं और द्वादशांगीके ज्ञाता हो वास्ते तुम लोगोंको देव, मनुष्य और तिर्थवके उपस-गाँको अवश्य सम्यक् प्रकारसे सहन करना चाहिये। यह अमृतमय वचन अवण कर साधु साध्वीयोंने विनय सहित भग-वानके वचनोंको स्वीकार कीया।

कामदेव भगवानको प्रशादि पृछ, वन्दन-नमस्कार कर अपने स्थान प्रति गमन करता हुना। और भगवान भी वहांसे विहार कर अन्य देशमें विहार करते हुवे।

कामदेव श्रावकने १९॥सढे चौद्दह वर्ष गृहस्थावासमें श्रावक धर्मका पालन किया और ५॥ साढेपांच वर्ष प्रतिमा वहन करी। अन्तर्म एक मासवा अनक्षत्र कर आरोचना वर समाधिम बाल कर सीधमेंदैवल्लांवर्षे अरूण नामका विमानमें च्यार पत्योपम स्थितिनाला देव हुवा। वहास आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्रमें सोग जावेगा ॥ इतिराम् ॥ २ ॥

#### -4£(©)3v --

### (३) अध्ययन तीसरा चुरुनिविताधिकारः

यनारक्षी मगरी वाष्ट्य उचान, जयदानु राजा राज परता था। जन नगरीमें पक जुल्निजिता नामरा गाणायति यहाँची धनाद्य या उसको घोमा नामको भागों थी। धौरीस मोद कोंची याक्ष प्रष्य था। जिसमें आठ वाष्ट्र घरतीमें, आठ वाँ अवाग एमें और आठ वाहका पर यीकिमें था। और आठ वाँ अर्थात एसी हजार थीं (शायी) थीं। आनन्दने माफीक नगरीमें यहां सामनीय था।

भगनान धीरमधु पथारे। राजा और चुरुनियिता थन्दर्ग करनेरो गये। मगधानने धर्मदेशना दो। आनन्दरी मार्थिक खुलनियितान भी स्वतृष्का परिमाण रखप आववष् इत धारण कर मगनानवा धानक बन गया।

प्त समय पीपपशालामें ब्रह्मचर्य सहित पीपप कर आगम रमाण्या कर रहा था। अर्दे रावीचे समय एक देवता हायमें निल्टोरपन नामकी तत्रवार के के चुजनिपित सावक प पास आपा और क्षामदेवची सापीक चुत्रनिपिताको भी भंगे छोड़ने का अनक धमकीया दी। परन्तु चुक्र धममे क्षोमाधमान नहीं - हुवा। तव देवताने कहा कि अगर तुंधर्में नहीं छोडेगा ता मं आज तेरे ज्येष्ठ पुत्रको तेरे आगे मारके खंड २ कर रक्त, मेद, .और मांस तेरे दारीरपर लेपन करदंगा, और उसका दोषमांसका शुला वनाके तैलकी कडाइमें तेरे सामने पकाउंगा। उसको देखके तुं आर्तध्यान कर मृत्यु धर्मको प्राप्त होगा। तव भी चुरुः निपिता क्षोभायमान न हुवा। देवताने एसाही अत्याचार कर देखाया। पुत्रका तीनतीन खंड कीया। तथापि चुलनीपिताने अपने आत्मध्यानमें रमणता करता हुवा उस उपसर्गको सम्यक प्रकारसे सहन किया। क्योंकि देवताने धर्म छोडानेका साहस कियाथा। पुत्रादि अनन्तिवार मीला है वह भी कारमा संवन्ध है। धर्म है ुसी निजयस्तु है। चुलनिपिताको अक्षोभ देख देवताने पहेले की माफीक कोपित होके दुसरे पुत्रको भी लाके खंड २ किया, तो भी चुलितिपता अक्षोभ होके उपसर्गको सम्यक् प्रकारसे सहन किया। तीसरी दफे कनिष्ट (छोटा) पुत्रको लाके उसका भी मंड २ किया। तो भी चलनिपिता अक्षोभ ही रहा।

देवने कहाकि हे चुलनिपिता! अगर तुं धर्म नहीं छोडेगा तो अव मैं तेरी माता जो भद्रा तेरे देवगुरु समान है उसको मैं तेरे आगे लाके पुत्रोंकी तरह अवी मारुंगा। यह सुनके चुलनि-पिताने सोचा कि यह कोइ अनार्य पुरुष ज्ञात होता है कि जिन्होंने मेरे तीन पुत्रोंकों मार डाला। अव जो मेरे देवगुरु समान और धर्ममें सहायता देनेवाली भद्रा माता है उसको मारनेका साहस करता है तो मुझे उचित है कि इस अनार्य पुरुषको मैं पकड लूं। एसा विचार कर पकडनेको तैयार हवा। उतनेमें देवता आकाशमें गमन करता हुवा। और चुलनिपिताके हाथमें एक स्थंभ आगया और कोलाहल हुवा। इस हेतु भद्रा माता पीपधशालामें आवें थेलते कि हे पुत्र ! बया है ! पुत्र नि पिताने सब बात बही ! तब माता बोली कि हे पुत्र ! तरे पुत्रे की किसीने भी नहीं मारा है किन्तु कोई देवता नुने शीभ करने की आयावा उसने नुने उपकर्ण किया है! तो हे पुत्र ! अब ही हात्रीम कालाहरू कीया है उससे अपना नियम-मत पीपधका भेत हुवा है बास्ते इसकी आलोकना कर अबने तककी शुक्ष करना ! शुलनिविताने अयंभी माताका बचनकी न्वीकार कीया!

चुलितिपिताने लाढाचीद्द वर्ष गृहस्थावालमें रहते क्षायक सत्त पाला, साढेपांच वर्ष रचारे प्रतिमा चटन करी, अन्तमें पक्त मातका अनमन कर समापि सदित साळकर सीपमे देवलाकर्मे अरुणमभ नामका देवचिमानमें च्यार पन्चीपमत्ती नियतिपाला वेच हुवा है। चहाँके आयुष्प, साहाविदेह क्षेत्रमें महुज्य हो दौक्षा के वेचलज्ञान मान हो सोक्ष जायेगा ॥ इतिहास ॥ ३॥

### (४) चोथा अध्ययन सुरादेवाधिकार.

धनारमी नगरी, कीष्टक उचान, अवशह राजा था। उन नग-रीमें स्रादेश नामका गावापति था। उसको पन्ना नामकी भागी थी। कामदेवके माफीक अठारा कोड डब्य और माठ हजार गायों थी। किमीने भी पराजय नहीं हो सका था।

भगवान बीरप्रमु पथारे। गाजा प्रजा और सुरादेय धन्दनकी गया। भगवानने धमेदेशना दी। सुरादेवने आनन्दके प्राप्तीक स्थरच्छा मर्यादा कर सम्बक्त्व सुळ धारह व्रत धारण किया। . एक रोज स्रादेव पोषधशालामें पीषध कर अपना आत्मध्यान कर रहा था।

अर्थ रात्रीके समय एक देवता आया। जैसे चुलिनिपिताकी उपसर्ग कीया था इसी माफीक स्रादेवको भी कीया। परन्तु इन्होंके एकेक पुत्रवा पांच पांच खंड किया था और चोथीवार कहने लगा कि अगर तुं तेरा धर्म नहीं छोडेगा तो में आज तेरे दारीरमें जमगसमगादि सोलह बडे रोग है वह उत्पन्न कर दूंगा। यह सुनके स्रादेव चुलिनिपिताकी माफीक पकडनेको प्रयत्न किया। इतनेमें देवने आकाशगमन किया। हाथमें स्थंभ आया। कोलाहाल सुनके धन्ना भायांने कहा है स्वामिन! आपके तीनों पुत्र धरमें सुते हैं परन्तु कोइ देवने आपको उपसर्ग किया है यावत् आप इस स्थानकी आलोचना करना इस वातको स्रादेवने स्वीकार करी।

स्रादेव श्रावकने साहेचौदह वर्ष गृहस्थावासमें रह कर श्रावक व्रत पाला, साहेपांच वर्ष तक इग्यारे प्रतिमा वहन करी। अन्तमें आलोचना कर एक मासका अनदान कर समाधिपूर्वक काल कर सौधमेंदेवलोकमें अक्षणकन्त नामका वैमानमें च्यार पल्योपमकी स्थितिवाला देवता ह्या। वहांसे महाविदेहक्षेत्रमें मोक्ष जावेगा॥ इतिदाम्॥ ४॥

### **-+**₩(®)}+-

# (५) पांचवा अध्ययन चुलशतकाधिकार.

आर्लभीया नगरी, संखवनोद्यान, जयशत्रु राजा था। उस नगरीमें चुलशतक नामका गाथापति वसताथा। उसको वाहुला नामको भागाँ थी और अदारह कोंडका ५०४, साट हजार गायौँ यागन धडाही धनाक था।

भगपान धीरमधु पमारे। राजा, मजा और चुल्हातक बन्द-नको गये। भगवानने अमृतमय देशना हो। चुल्हानक आनन्द को मार्गाव स्वरूप्ता मर्यादा कर सम्बद्धक सुल धारह व्रत भागक कीया

चुलिपिताकी माणीक इसको भी देवताने उपसर्ग कीया। परमुत परक पुत्रके सान साल यह किया। बांधी वसत देवता कहन लगा कि अगर में भने नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा अठारा मोड सोमियाका प्रत्य इसी आछभोबा नगरीके दो तीन पावत बहुतते साले में केरदेगा कि जिन्होंने जरिये नु आर्त्यवाक परसा हुआ कुला कि प्रतिमात।

यह सुनय धुलशतकने पूर्ववत पश्चनेश प्रयत्न वीया इतनेमें देन आशाश गमन वस्ता हुन। वोलाहल मुनवे बहुला भाषाने वहा वि आपय तीना पुत्र घटने मुते हैं यह वोह हेयने आपशे उपको विना है। यादते इस जातकी आलोबना लेना। बुलशत कने न्यांकार विद्या।

न दुंग्दातकने नाहे चीवह वर्ष गृहवासमें मानवपणा पाला, नादुंग्य वर्ष हम्याम प्रतिमा चहन वर्षेया, आरोज आरोजनी कर पद मास अनसन कर नमाधिम वाल कर सीम्रेस वेदलोकके अरुणभेट यमानमें ज्यार पल्योपमवी क्यितिमें देवपणे उत्पक्ष हुन । बहाने आयुष्य पूर्णकर महाचिद्दमें मोम्र जायेगा। इतिहाम। ५॥

# (६) छट्टा अध्ययन कुडकोलिकाधिकार.

कपीहपुरनगर सहस्र आम्र उद्यान, जयशतुराजा, उसी नग-'रोमें कुंडकोलिक नामका गाथापति वडाही धनाव्य वसता था। उसको पुंसा नामकी भार्याथी, कामदेवकी माफीक अठाग कोड सोनैया और साट हजार गायों थी।

भगवान वीरप्रभु पघारे, राजाप्रजा ओर कुंडकोलिक वन्दन करनेको गया। भगवानने धर्मदेशना दी। कुंडकोलिकने स्ब-इच्छा मर्यादाकर सम्यक्त्व मृळ वारह व्रत धारण कीया।

एक समय मध्यान्हकालकी वखत कुंडकोलिक श्रावक अशोक वाडीमें गयाथा, सामायिक करनेके इरादासे नामांकित मुद्रिकादि उतारके पृथ्वी शीलापटपर रखके भगवानके फरमाये हुवे धर्म चिंतवन कर रहा था।

उस समय एक देवता आया। वह पृथ्वी शीलापटपर रखी हुइ नामांकित मुद्रिकादि उठाके देवता आकाशमं स्थित रहा हुवा कुंडकोलीका श्रायक प्रति ऐसा वीलता हुवा।

भो कुंडकोलिया ! सुन्दर है मंसली पुत्र गोशालाका धर्म क्योंकि जिन्होंके अन्दर उस्स्थान (उठना) कर्म (गमन करना) नल (शरीरादिका) वीर्य (जीवप्रभाव) पुरुपाकार (पुरुपा-थाभिमान) इन्होंकी आवश्यक्ता नहीं है। सर्व भाय नित्य है अर्थात् गोशालाके मतमं भवितन्यताको ही प्रधान माना है वास्ते उत्स्थानादि किया कए करनेकी आवश्यक्ता नहीं है। और भगवान महावीर स्वामिका धर्म अञ्ला नहीं है क्योंकि जिसके अन्दर उत्स्थान, कर्म, वल, वीर्य और पुरुषाकार वतलाये हैं

यह सुनवे कुडकोलिक श्रायक बोला कि है देव ! तेरा कहना

अर्थात् सर्वे वार्यवां सिद्धि पुरुषार्थमे ही मानी है घार्न्त टीवा नहीं है।

है कि गोगा रावा धमें अन्छा है और धीरमधुका धमें सतात है। अगर उरुपातादि पिना कार्यको निव्हि होती है तो में तुमको बुटना है कि रावा कार्यको सिद्ध होती है तो में तुमको बुटना है कि रावा कार्यको सिद्ध मोली है यह उरुपातादि पुरुपायंको भोती हैं। यह प्रत्यम नेते उपयोग्त आगे हैं। विम तुरुपायंको भोली है। यह प्रत्यम नेते उपयोग्त आगे हैं। विम तुरुपायंको भोली है। या कर अनुत्याक वान्त अपुरुपायंको भोली है। या विम तुरुपायंको भोली है। या विम तुरुपायंको भोली है। विम तुरुपायंको भोली कि हे देव। अगर अनुत्यान यान्त अपुरुपायंको हो जो देवआदि अगिती है। सेते विम तिम कीरावा दिवसी है। इस वान्त है देव। तिरा ह कर्मा विम तिम तिम है। हम वान्त है देव। तिरा ह हमा

यह सुनन ठा बापस उत्तर देनेसे असमर्थ हुवा और अपनी भाग्यतामें भी दाका क्यादि हुद। द्वीधताने बह नामांत्रिन सुदि कादि बाग्य न प्रमाद्योगाग्यदपर त्यक जिस दिद्यासे आया या उमी दिद्याम ममन करता हुवा। भागवान यीनमध् पुग्ची सहल्या प्रतित्र वरते तुर्वे क्योस्प्रिं नगरक महस्माभागान्य प्रमाद । नामदेवकी मार्चाण कुढकोलिक भारक महस्मान सुना । स्वास्त्र भागवान सम्माद । स्वास्त्र

है कि नीशानका धर्म अन्ता और महातीर प्रभुका धर्म सराव

यह सब मिथ्या है अपान बादा है।

भारत प्रशासकार ने वार दिल्ला है के स्वाप्त है कि स्वाप सम्मानने के इस्तरिक्त आनंत्रकार हो है है स्वय्न कि सम्पादकी एक देनता दुसारे पान जावा या यान्त है अस्वीपासक ! दुसने टीक उत्तर देवें उस दुवका प्राज्य किया। कास्त्रेवकी माणिक भगवानने कुंडकोलिक श्रावककी तारीफ करी। बादमें बहुतसे साधु साध्वीयोंको आमन्त्रण करके भगवानने कहा कि हे आयाँ! यह गृहस्थने गृहवासमें रहते हुवे भी हेतु द्रष्टान्त प्रश्नादि करके अन्य तीर्थ अर्थात् मिथ्यावादीयोंका पराजय किया है। तब तुम लोग तो हादशांगके पाठी हो वास्ते तुमको तो विशेष मिथ्या-वादीयोंका पराजय करना चाहिये। इन्ही हितशिक्षाको सर्व साधुओंने स्वीकार करी। पीछे कुंडकोलिक श्रावक भगवानसे प्रश्नादि पुछ और वन्दन-नमस्कार कर अपने स्थान प्रति गमन करता हुवा। और भगवान भी अन्य जनपद-देशमें विहार करते हवे।

कुंडकोलिक श्रायकने साढेचौदह वर्ष गृहवासमें श्रायक व्रत पालन किया और साढेपांच वर्ष मितमा वहन करी। सर्वाधिकार कामदेवकी माफीक कहना अन्तमें आलोचना कर एक मासका अनदान समाधि सहित कालधर्म प्राप्त हुवा। वह सौधर्मदेवलोक के अरूणध्यज नामका वैमानमें च्यार पल्योपम स्थितिवाला देंच हुवा। वहांसे आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्रमें आनन्दकी माफीक मनुष्यभवमें दीक्षा लेके केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा।

### **-+**₹(@)}**\***-

## (७) सातवां अध्ययन शंकडालपुत्राधिकार.

पोलासपुरनगर, सहस्र वनोधान, जयशत्रुराजा, उस नगरके अन्दर शकडालपुत्र नामका कुंभकार था, उसको अग्रमित्ता नामकी भार्याथी, तीन कोड सोनैया द्रव्य था। जिसमें एक कोड धरतीमें, एक कोड व्यापारमें, एक कोड वर विकीमें था और

पक पर्ग अर्थान् दशकतार मार्योपी। नधा शक्दालपुत्र पेथा सपुर बाहीर पाचनी कृभकारवी दुक्तियी। उन्हों सहतमा नीकर-सनुर थे कि जिनमें किननेवर्ण को जिन प्रत्ये नीकरी है ज्ञानि भी कितनेवर्ण मान मनि-वर्ण मित जोकरी हो जाती थी सह बहुत्ये गोकरों में कीतनेक महीने घटे, अध्यय, मारी, कर्ण जरा, आदि अनेक प्रवानने बन्तन यनातेये, विननेव नीकर पीलासपुरक राजमार्गमें बैठल वह घडादि महीन चरतन मित किन वेचा उरतिये, हमीपर शकडालह्मकारवी आजीयिका

शक्डालर्जुमकार आजीवका सतिया अर्थात, गोशालका उपासक था। यह गोशालेका अतक अर्थको ठीक तौरपर प्रहण क्रियाचा यावन उमकी शडहाड की धीं की गोशालाक धर्में प्रमानुरागता हो रही यो हतना दि नहीं वनके भी अर्थ तथा पर माये जामताया तो एक गोशालाका सतको ही जानमाया, शैव क्यं धर्में शामताया तो एक गोशालाका सतको हो जानमाया, शैव क्यं धर्में शामता हु या सुक्यू वेक निकरताया।

पकदिन म-थाहके समय शहहाल हे प्रकार अयोक पाढ़ीं में जान गांशिक्ष में पाड़िसी मार्थफ धर्म प्रपृत्ति वर्त रहाँ या। जान गांशिक्ष में देवरा शहता मार्थफ धर्म प्रपृत्ति वर्त रहाँ या। ज्ञान में प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रमुख्य मार्थफ रहींथी। यह देन प्रपृत्ति हाल्हु प्रवृत्ति प्रवृत्ति के स्वत्ति मार्थफ प्रवृत्ति के स्वत्ति प्रवृत्ति के स्वत्ति मार्थफ प्रवृत्ति के स्वत्ति मार्थफ प्रवृत्ति के स्वत्ति मार्थफ प्रवृत्ति के स्वत्ति मार्थफ प्रवृत्ति के स्वत्ति स्वत्ति स्वति स्वत्ति स्वत्ति स्वति स्वति

ानत्व उत्पन्न हुवा हूं बच्छतान बंबल द्वान तथा भूत भविष्य यंत्रमानदो जानन बाले, जिन=अरिद्द =वेबली सर्वेज, बैलाक्य पूजित देव महुत्य असुरादिको भवेन धन्दम एजन करने थाग्य, उदामना-सेवा-अजि करते योग्य, या- चत् मोक्षके कामी, कल यहांपर पधारेंगे। हे शकडाल! उसका तुम वन्दना करना यावत् सेवा-भक्ति करके पाट, पाटला, मकान संस्तारक आदिका आमन्त्रण रना। एसा दो तीनवार कहके वह देवता जिस दिशासे आयाथा उस दिशामें चला गया।

दुसरे ही दिन भगवान वीरप्रभु अपने शिष्य मंडल-परिवा-रसे युक्त पृथ्वी मंडल पवित्र रते पोलासपुर नगरके वहार सह-स्नान्नीयानमें पंधारे। राजा, प्रजा भगवानको वन्दन करनेको गये। यह वात शकडालको मालुम हुइ तव शकडाल गोशालाका भक् होने पर भी स्नान कर सुन्दर वस्ताभूपण सज वहुतसे मनुष्योंको साथ ले के पालासपुर नगरके मध्य वजारसे चलता हुवा भगवा-नके समीप आये। वन्दन नमस्कार कर योग्य स्थानपर वैठा। भगवानने उस विस्तारवाली परिषदाको धर्मदेशना सुनाइ जव देशना समाप हुई तव भगवान। शकडालपुत्र कुंभकार गोशालाके उपासकसे कहते हुवे कि हे शकडाल कल अशोकवाडीमें तेरे पास पक देवता आयाथा, उसने तुमकों कहाथा कि कल महामहन्त आवेगा यावत् उन्होंको पांचसो दुकानों और शब्या संथाराका आमन्त्रण करना। क्या यह वात सत्य है हां, भगवान यह वात सत्य है मुझे पेसाही कहाथा।

हेशकडाल! देवताने गोशालाकी अपेक्षा नहीं कहाथा। इस-पर शकडालने विचार किया कि जो अरिहंत=केवली=सर्वज्ञ=हैं तो भगवान वीरमभु ही है। वास्ते मुझे उचित है कि मेरी पांचसी दुकानों ओर पाट पाटला शय्या संस्थारा भगवानसे आमन्त्रण करें। शकडालने अपनी दुकानों आदिकी आमन्त्रण करी ओर भगवानने भविष्यका लाभ जानके स्वीकार कर पोलासपुरके बहार पांचसो दुकानों ओर शय्या संथाराकों पडिहारा "लेके पीछा देना" यहन करा।

पक समय शक्डाल अपने मकानके अन्दरसे बहुतसे महीके बरतनोको बाहार धूपमे रन रहाथा, उन्ही समय भगवान शग-डालसे पुच्छा कि है शकडाल! यह मटीके परतन तुमने कैसे बनाया है?। शकडालने उत्तर दिया कि हे भगवान पहिले हम • स्रोग मटी लायेथे फीर इन्होंके साथ पाणी रासादिक मीलाके चक्रपर चडार्थ यह चरतन चनाये हैं। हे शकदाल ! यह मटीके वरतन तैयार हवा है वह उस्यान मादि पुरुपार्ध करनेसे हुवे हैं कि विन पुरुपार्थसे। हे भगवान ! यह अर्थ नित्यमात है भवीतव्यता है इस्में जरुवानादि पुरुपार्चकी क्या जरूरत है। है शकड़ाल । अगर कोड़ पुरुष इस तेरे मटीका धरतनकी कीसी प्रकारते फीडे तोडे इधर उधर फैंक ने चौरीकर हरन करे तथा तुमारी अग्रमिता भागांत अत्याचार अर्थात भोगविक्षास करता हो, तो तुम उन्ही पुरुषको पकडेगा नही दंड करेगा नही यावत् जीवने भारेगा नही तव तुमारा अनुस्थान यावत् अपुरुपाः थें और सर्व भाव जिल्वपणा कहना ठीक होगा, ( ऐसा वरताय विनयामे दीसता नहीं है। यह एक वीस्मकी अनीति अत्याधार है और जहांपर अनीति अल्याचार हो बहांपर धर्म केसे ही

भी और सर्थ भाव निजयणा कहा। ठीक होना, ( ऐहा चरताय अपूरां इतियिमें दीवता नहीं है। यह एक श्रीस्मको अनीरिक अस्याबार है और जहांपर अनीति अत्याबार हो यहांपर पर्य केते हो सकता है) अमर तुम कहांगा कि में उन्हों तुक्शांग कतो पुर-पको मार्थना पकडुंगा थावन प्राथमे धात करूंगा तो तेरा क हमा अनुस्थान यावत अपुन्याकार धर्य माय नित्य है यह मिस्या होगा। इतना सुनतेही श्रवहाल को हान हो गया कि भगवान फरमाने हैं यह सत्य ई वसी कि पुरागों पिना कीरी भी कार्यकी विद्धि नही होती है। श्रवहालने कहा कि हे भगवान मेरी रूषा ई कि में आपके मुखाबिन्दों विस्तारपूर्वक धर्म श्रवण करं तव भगवानने शकडालकों विस्तारसे धर्म सुनाया। वह शकडालपुत्र गोशालेका भक्त, भगवान वीरप्रभुकी मधुर भाषासे स्याद्वाद रहम्ययुक्त आत्मतत्त्र ज्ञानमय देशना श्रवण कर बड़े ही हर्पको प्राप्त हुवा, बोला कि हे भगवान! धन्य है जो राजिश्वरादि आपके पास दीक्षा ग्रहन करते हैं मैं इतना समर्थ नहीं हुं परन्तु मैं आपिक समीप श्रावक धर्म बहन करना चाहता हूं । भगवानने फरमाया कि जैसे सुख हो बंसा करो परन्तु धर्म कार्यमें बिलम्ब करना उचित नहीं है। तब शकडाल पुत्र कुंभकारने भगवानके पास आनन्दकी माफीक सम्यक्त्व मूल वारह व्रतको धारण कीया परन्तु स्वइच्छा परिमाण किया जिस्में द्रव्य तीन कोड संनिया तथा अग्रमित्ता भार्या ऑग दुकानादि मोकली रखी थी। शेप अधिकार आनन्दकी माफीक समझना । भगवानको बन्दन नमस्कार कर पोलासपुरके प्रसिद्ध मध्य बजार हो के अपने घरपे आया. और अपनी भार्या अय-मित्ताको कहा कि मैंने आज भगवान वीरप्रभुके पास वाग्ह ब्रत प्रहत कीया है तुम भी जाओं भगवानसे वन्दन नमस्कार कर वारह व्रतं धारण करो। यह सुनके अग्रमित्ता भी वडे ही धाम-धूम आडम्बर्से भगवानकी वन्दन करनेकी गई और सम्यक्त मूल वारह व्रत धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने घरपे आके अपने पतिको आज्ञा सुवत करती हुइ । अव दम्पति भगवानके भक्त हो भगवानके धर्मका पालन करते हुवे आनन्दमं रहने छगे। भगवान भी वहांसे विहार कर अन्य देशमें गमन किया।

शकडाल कुंभकार और अग्रमित्ता भार्या यह दोनीं जीवाजी-

य आदि नदार्थने अन्ति साना है। सदे थे। और धायरसन्दर्ध भ बती नरहरे पालने हुने धायरानहीं आशावा पालन कर रहे थे। यद बातों नोसालाने सृति कि दावहाल बीत्यभूता भर्म यम गया है तम बदारि बायर में पोलालपुरनी आया। उत्तरहावि चार था दि सम्हाल्यों लक्षाति पीता अपने अनुमें के लेगा।

गांतात्माने अपने अहारवाक कर्मा तिया है। राजहान पुत्र भाववर्ष पाल आशा विज्यु राजहान आगनाने गांतालाचे आहर-सम्बाद नहीं दिया, हरना में नहीं विज्यु सनमें अन्ता भी नहीं मासा और युनाया भी नहीं वस्त गांतात्माने दिवारा कि हरतीये तुकानों निवास बीड उनारायी जमा भी नहीं में हम य निवं अब सम्बान सहायोग स्वासिका गुण विज्ञेन करते के विवास अपनेयों उनार नेवी स्वास भीत्यता मुगायोग में गास दि पार वर गोंतात्म, जांवहान साम्य मिन योगा-करी जावहान

गोद्यान्त्रांत थहा वि भगवान वीत्रमधु महा महान । दानदाल बोला नि नोम वारणसे श्रदासदान !

पुत्र ! यहांपर सहा सहात आये थे ? प्राच्यान बोला कि कीतना सहा सहात ?

मोशाला बंध्या कि भगवान महाबाग मधु उत्था पेवलतान वयल दर्शनणे धर्मवाले जैलांक्य पुत्रनीस यावत सोशमें पधार्य याले हैं (जिसवा उपदेश हैं कि महजो अहजो) वान्ते भगवान वीरमधु महासहात हैं।

यीग्यम् महासहार्ष है। गौदााया योखाकि है दावहात्यः यहां पर महागोप आये थे । दावडासने वहा कि वीन महागोप !

दावडासने वहाँ कि बीन महागाँए ! गांदाासने वहाँ कि अगवान चीरप्रभु महागाँप ! शकडालनं कहा किस कारण महागोप हैं ?`

गोशालाने कहा कि संसार रूपी महान् अटवी है जिस्में व-हृतसे जीव, विनाशको प्राप्त होते हुए छिन्न भिन्नादि खराव दशा को पहुंचते हुवे को धर्मरूपी दंड हाथमें ले के सिधा सिद्धपुर पारणके अन्दर ले जा रहे है वास्ते महागोप वीरप्रभु है।

गं शालाने कहा कि है शकडाल! यहां महासार्थवाह आये थे? शकडालने कहा कि कोन महासार्थवाह?

गोशालाने कहा कि भगवान वीरप्रभु महासार्थवाहा है। शकडालने कहा कि कीस कारणसे ?

गोशालाने कहा कि संसाररूपी महा अटवीमें बहुतसे जीव नासते हुवे-यावत् विलुपत हुवे को धर्मपन्थ वतलाते हुवे निवृतिपुरमें पहुंचा देते हैं। वास्ते भगवान वीरप्रभु महासार्थ वाह है।

गोशाला बोला कि हे शकडाल श्रेयहां पर महाधर्मकथक आये थे?

शकडालने कहा कि कीन महाधर्म कथा कहेनेवाले। गीशालाने कहा कि भगवान बीरप्रभु। . शकडालने कहा कि किस कारणसे।

गोशालाने कहा कि संसारके अन्दर बहुतसे प्राणी नाश पामते यावत् उन्मार्ग जा रहे हैं उन्हों को सन्मार्ग लगानेक लिये महाधर्म कथा केहके चतुर्गति रूपी संसारस पार करनेवाले भगवान् वीरप्रभु महाधर्म कथाके कहनेवाले हैं।

गोशालाने कहा कि हे सकडाल यहां पर महा निर्जामक आये थे?

ar sile

मोदात्याने कहा भगवान वीज्यभु भद्दा निर्जामक है। दाकडालने कहा किम कारणमे! गोमान्दाने कहा कि संसार समुद्रमें यहतसा जीय दुवत

सामान्यान कहा कि समार समुद्रम यहुतसा जीय हुन्त हुंय को भगवान योग्यमु घर्मरूपी नायमें बेटाके निवृतिपुरीयें सन्मुख कर देने हैं बाल्ते भगवान योग्यमु महा निर्मामक हैं।

शकडाल योला कि हे गोशाला ! इस यात्रत शुं सेरे भगवा-नका गुणकोसन कर गडा है यथा गुण करनेल शुं जितिस हैं विशानयन हैं तो क्या इसारे भगवान चीरमभुके साथ विधाद (शाखार्थ) कर स्थेता !

र प्राख्याय / कर स्वका . नोद्यालाने कहा कि मैं भगवान वीरप्रभुक्त साथ विषाद करनेकी समर्थ नहीं है।

राकडाल मोला कि किल कारणने अलमर्थ है।

यिवादंकमनेको असमयं हुँ। यह सुनकं शकडालपुत्र श्रायकवोस्त्रा कि हे गोशाला ! हैं आज साफ हदयसे मेरे भगवानका यथार्थ गुण करता है वास्ते में तुझे उतरनेको पांचसो दुकाने और पाटपाटला शस्या संथानकी आज्ञा देता हुं किन्तु धर्मरूप समझके नहीं देता हुं वास्ते जावो कुंभकारकी दुकानों आदि भोगवो (काममें लो)। वस। गांशालो उन्ही दुकानों आदिको उपभागमें लेता हुवा और भी शकडाल पत्ये हेतु युक्ति आदिसे बहुत समझाया। परन्तु जिन्होंने आन्मवस्तु तथ्वज्ञान कर पहेचान लिया है। उन्होंको मनुष्य तो क्या परन्तु देवता भी समर्थ नहीं है कि एक प्रदेश-मात्रमें क्षांभ कर सके। गोशालेकी सर्व कुयुक्तियोंको शकडाल आवक न्यायपूर्वक युक्तियों हारा नए कर दी। बादमें गोशाला वहांसे विहार कर अन्य क्षेत्रोंमें चला गया।

शकडालपुत्र श्रावक वहुत काल तक श्रावक वत पालते हुवे। एक दिन पीषधशालामें पीषध किया था
उन्हीं समय आधी रात्रिमें एक देव आया, और चुलणी
पिताकी माफीक तीन पुत्रका प्रत्येकका नी नी खंड किया.
और चोथीवार अग्रमित्ता भार्या जो धर्मकायोंमें सहायता
देती थी उन्होंकों मारणका देवने दो तीन दफे कहा तब शकडालने अनार्य समझके पकडनेको उटा यावत् अग्रमित्ता भार्या कोलाहल सन सर्व पूर्ववत् साढाचीदा वर्ष गृहस्थावासमें श्रावक वत.
नाढापांच वर्ष प्रतिमा अन्तिम आलांचनापूर्वक एक मासका
अनशन कर समाधिसहित काल कर सीधमें देवलोकके आरूणभूत वैमानमें च्यार पल्योपमकी स्थितिवाला देवता हुवा। वहांसे
आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्रमें उत्तम जानी-कुलमें उत्पन्न हो।
फीर दीक्षा लेके केवलेजान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा ॥ इतिशम्॥

#### (c) आठवा अध्ययन महाशतकाधिकार<sup>।</sup>

राम्रपृह नगर, गुल्डीला उत्यान, थेजिब राजा, उन्ही नग रमें महाधानक माध्यपति बहा ही धनाक या जित्रींव देवेली आदि तेरा भारांबां थी। चींबील बोहदर हरूव या, जिन्होंकी आद प्रेंति परतीम, आद कोड विधारम, आद कोड घरिक्वार्म और आद गोचुल अर्चात अमी हजार गायों थी। और महाधा-नकते देवेली भावांके चापक चरने आद काड सीहेवा और अर्मा जजार गायों दानमें आहं थी तथा आप बाद सावांबींक वापक था रम परेक कोड सीनेवा और दश दश इकार गायों दानमें आरं थी। महाशासक नगरमें यक प्रतिद्वित माननिय गायापित था।

भगवान बीरमभुवा प्रधारणा राजगृह नवरण गुणझील उ पानमें हुया। भेणिव राजा तथा प्रजा भगवानको बण्दन करने हैं। गय। महारातक भी जल्दन निमित्त गया। भगवानने देशना दी। । महादातकने आत्मन्दनी माणीक नस्यक्ट मुख बारह व्रतीवारण कीया, परन्तु चीबीस बीड हच्य और तेरह भायोगी तथा वासी यात्रमें इस्य देना पीच्छा बुगुनादि हेना, पना वैचार दक्षा और प्यान कर जीयादिपदार्थन आनकार दो अपनि आस्मरमणताय अन्दर भगवानको आहावर पालन करना हुरा विचर्मल लगा।

पक्ष समय देवती भावां रात्रि समय कुटुस्व जागरण करतीं पमा विचार किया विव इन्ही बारह आक्वांक कारणसे में मेर्र पति महाजतक्षे माय पाचा इन्द्रियांका सुल भावचित्रात स्वत जनामे नहीं कर सकु, वास्ते इन्ही बारह झोस्योंको अनिविध् तथा झामें प्रयोगों तथ कर इन्होंके पर्रेक्ट कोह सीहेवा तथा एकेक वर्ग गार्थोका में अपने कवजे कर मेरा भरतारके साथ मनु-रुप संवन्धी कामभोग अपने स्वतंत्रतासे भोगवती हुइ रहूँ।

एसा विचार कर छ शोक्योंको शस्त्र प्रयोगसे और छ शोक्योंको विष्प्रयोगसे मृत्युके धामपर पहुंचा दी अर्थात मार डाली। और उन्होंका बारह कोडी द्रव्य और बारह गीकुल अपने क्या कर महाशतक साथमें भागविलास करती हुड स्वतंत्रतासे रहने लगी। स्वतंत्रता होने में रेवंतीनि गाथापितने मांस मदिरा आदि भक्षण कराना भी प्रारंभ कर दीया।

एक समय राजगृह नगरके अन्दर श्रेणिक राजाने अमारी
पह द जनाया था कि किसी भी जीनको कोई भी मारने नहीं
पाने। यह बात सुनके रेवंतीने अपने गुप्त मनुष्योंका बोलाके
कहा कि नुम जानो मेरे गायोंके गांकुलसे प्रतिदिन दोय दोय
घोणा (वाछकः) मेरेको ला दीया करो। वह मनुष्य प्रतिदिन
दोय दोय वाछकः रेवंतीको सुप्रत कर देना स्वीकार किया, रेवंती
उन्होंका मांस द्योला बनाके मदिराके साथ भक्षण कर रही थी।

महाशतक श्रायकसाधिक चौदा वर्ष श्रायक वत पालके अपने जेट पुत्रको घरभार सुप्रत कर आप पौषधशालामें जाके धर्म-साधन करने लग गया।

इदर रेवंती मंसमिदरादि आचरण करती हुइ काम-विकारसे उन्मत वनके एक समय पौषधशालमें महाशतक आव-कके पासमें आइ ओर कामिपिडित होके स्वइच्छा श्रृंगारके साथ स्त्रीभाव अर्थात् कामकीडाके शब्दोंसे महाशतक आवक प्रति बोलती हुइ कि भो महाशतक तुं धर्म पुन्य स्वर्ग और मोक्षका मी हो रहा है, इन्होंकि पिपासा तुमको लग रही है इसकी ही तुम-को कंक्षा लग रही है जिससे तुम मेरे साथ मनुष्य सम्बन्धी काम भाग नहीं भोगवने रा। पत्ना वचन सुनव सहाजतक रेवतीय यचनीवी आदरसत्वार नहीं दीया और वलाभी नहीं और अवश्या भा नहीं जाना भीन कर अवनी आत्मरमानताके ही रम्मा करन लगा। वारण वह नर्ने क्सी की विटन्यना है असानक अस्ति भीम क्या नया नहीं करता है सर्व हुच्छ करता है। रेवतीने दा नीन नार कहा परन्तु सहाजतक बोलहुक आदर नहीं दीया नाइन रेनेती अपन स्वाव पर चली या।

महाश्मवन आयक्षि श्यारा प्रतिमा ग्रहम वरनेमें
नाडा पान गर्प तक पोन तपलयों वर अपन श्रारं का सुवे शुव्य
त्याय वना दीया अगिनम आलावना कर अगशान वर दीया।
लगा पना दीया अगिनम आलावना कर अगशान वर दीया।
हानते महाश्मवन्या अपिश ज्ञानात्पक हुवा। ना पूर्ष पिनम्
लीग दक्षिण दिशामें हजार हजार योजन और उत्तर दिशामें
बुल हमय-न पर्येन उथ्ये नीपर्भ देयलाक अथा प्रथम राजमभी
नारकण ग्रीड्रण गामण पांच्याकि कीरासी हजार वर्षोक्ति हैस्थित
नावक सम्बद्धी रचन लगा।
रेनती और भी उन्यत हाक महाश्मव व्यायक अनशान करा

था नहा पर आह और भा पक दा तीन बार असस्य भावासं
भाग आमन्त्रण वरी। उन्हीं समय महाश्रवस्व मार्थ भावा और
अविध्वानसं स्वतः बोलांक अवे रवती। तु आतस मात अही
राभीमें अल्मव रागव जरिये जातरोह ध्वानस असमाधिमं
हाल हरन प्रथम रत्नप्रमा नवक लेल्लि नामप पार्थहेंमें था
रासी हजार वर्षीक विस्तित्वाल हैरियेपन उत्पन्न हानी। यह
पचन सुनन रयतीश बढ़ा हा भय हुआ आस पार्मी उन्ना प्राप्त
दुना वियार हुआ हि व

जाने मुझे कीसकुमीत मारेगा वास्ते पीच्छी हस्ती हुई अपने स्थान चली गई। वस. रेवंतीको सात रावीम उक्त रोग हो के काल कर लोल्च पारथडेमें चौरासी हजार वर्षकी स्थितिवाले नेरियापने नारकीम उत्पन्न होना ही पडा।

भगवान वीर्प्रभु राजबह नगरक गुणशीलीयानमें पधारे राजादि वन्दनका आये, भगवानने धर्मदेशना दी। भगवान गौ-तम स्वामीको आमन्त्रण कर कहते हुवे कि हे गौतम ! तुम महा-शतक श्रायकके पास जायों और उन्होंको कहा कि अनशन किये हुवेकों सत्य होने पर भी परमात्माकों दुःख हो पसी कठोर भाषा बोलनी तुमको नहीं कल्पे और तुमने रेवंती भायको कटोर शब्द बोला है वास्ते उन्हीकी आलोचना प्रतिक्रमण कर प्रायक्षित ले अपनी आत्माकों निर्मेळ बनावा। गौतमस्वामीने भगवानक बच-नोंको सविनय स्वीकार कर वहांसे चलके महाशतक आवक्क पास आये। महाशतक, भगवानगीतमस्यामीको आते हुव देख सहपे वन्दन नमस्कार किया। गीतमस्वामीने कहा कि भगवान चीर प्रभु मुझे आपके लीये भेजा है वास्ते आपने रेवंतीको कंटोर शब्द कहा है इसकी आलोचना करो। महाशतकने आलोचन कर प्रायश्वित लेके अपनी आत्माकों निर्मल बनाके गौतमस्वामी को बन्दन नमस्कार करी फीर गीतमस्वामी मध्य बजार होके भगवानके पास आये। भगवान फीर वहांसे विहार क्षेत्रमें गमन करते हुवे।

महाशतक श्रावक एक मासका अनशन कर अन्तिम स माधिपूर्वक काल कर सीधर्म देवलोकके अरुणवतंसिक वैमानमं च्यार पत्योपम स्थितिवाले देवता हवा, वहांसे आयुष्य पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्रमें मोक्ष जावेगा। इतिशम्। प्यमंगिको आदरसन्कार नहीं दीया और बलाओ नही और अच्छा भी नहीं जाना. सीन कर अपनी आन्यसनवार्से हो रमणं करने लगा। कारण यह मर्थ कर्मों की विटम्बना है अलानक प्रस्के लीय क्या क्या नहीं करता है मर्थ कुच्छ करना है। देवीने दी नीम बार कहा परन्यु महाजनको बीलकुल आदर नहीं दीया

चारते देवंती अपने स्वान पर चली गड़।

महाशानक आवकि इन्यारा प्रतिमा यहम करनेमें लाडा पांच वर्ग तक घोन सप्ययां कर अपने शरीरको सुखे अुखे कुछ बना दीवा अनिमा आक्षीयना कर अनशन कर दीवा अनिमा अक्षायना कर अनशन कर दीवा अनशनक अन्यर सुखे एक स्वाप्त के अन्यर सुखे प्रतिमा अक्षाय कर अन्यर के स्वाप्त के अन्यर सुखे अपने अन्यर सुखे प्रतिम अग्रेर के सुखे के सुखे हों हो है सुखे के सुखे के सुखे के सुखे हों हो है सुखे के सुखे हों सुखे के सुखे हो सुखे के सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे है स्वाप्त स्वाप्त सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो हो हो हो है सुखे हो है सुखे हो है सुखे हो सुखे हो है सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो है सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो सुखे हो है सुखे हो सुखे हो है सुखे है सुख

या. यहाँ पर आह और भी एक दो तीन यार असभ्य भाषांतें भीग आमश्या करी। उन्हीं सभय महादातक को प्रोप आया और अयिकान से देखके थोलांकि और रेखेंगी! तुं आतरे सात अदी अपिकान रेखेंगे रामि अदिर सात अदी अपिकान से प्रमाणि अल्लाके रामके अदिर आतरेंगे हुए जामसे असमाणिम काल करके प्रयम रत्नप्रभा नरकके छोलुच नामचे पान्धहेंमें ची गांधी हजार पर्पीकि स्थितिवाल निर्मेषण उत्पद्ध होगी। यह प्रथम सुनके रेखेंगीको बढा हो थय हुआ जास पामी उद्देग भाग पर्पा प्रवार हुआ कि यह महाजानक मेरे पर कपित हुआ है न

रेयंती और भी उन्मत होके महादातक थावक अनदान करा

### से आयुष्य पुर्ण कर महाविदेह क्षेत्रमें मोक्ष जावेगा नववां और दशवां थावकको उपसर्ग नही हवा था। इतिशम्।

## ।। इति दश श्रावकींका संचिप्ताधिकार समाप्तं ।।

| श्राम.      | श्रावक.        | भार्यानाम.         | द्रव्यकोड. | गोकुल<br>( गायों ) | वैमान नाम.  | डपसर्न. |
|-------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|---------|
| वाणीयाश्राम | ्आनन्द         | सेवानन्द           | १२ कोड     | 80000              | अरुण        | ٥       |
| चम्पापुरी   | कामदेव         | भद्रा              | 96 ,,      | \$0000             | अरुणाभ      | द्वकृत  |
| वनारसी      | चुलनीपिना      | सामा               | २४ ,,      | 60000              | अरुणप्रभा   | ,,      |
| वनारसी      | स्रादेव        | भन्ना              | 94 ,,      | 50000              | अरुणकन्त    | ,,      |
| आहंभीया     | <b>चुलश</b> नक | वहुला              | 96 ,,      | 50000              | अरूपश्रेष्ट | "       |
| कपिलपुर     | कुंडकोलीक      | फुसा               | ۹۷ ,,      | \$0000             | अरुणध्यज    | देवसयया |
| पोलासपुर    | शकडाल          | अग्रमित्ता         | 1 7 ,,     | 90000              | अरुणभूत     | द्वकृत  |
| राजगृह      | महाशतक         | रेवंत्यादि १ ३<br> | ٦٧ ,,      | 60000              | अरुणदन्तस   | रवंतीका |
| सावत्थी     | नन्दर्भापित    | अधनी               | 97,,       | 80000              | अरुणप्रव    | ٥       |
| सावन्थी .   | शालनिपित       | फाल्गुनी           | 97. ,,     | 10000              | अरुणकील     | •       |

आचार्य सबके बीरमभु है गृहवासमें शावक वत साढावीटे वर्ष प्रतिमा साढापांच वर्ष एवं सर्व बीस वर्ष शावक वत पालन कर एकेक मासका अनसन समाधिमें कालकर प्रथम सीधमें देव-लोकमें च्यार पल्योपमस्थिति महा विदेहक्षेत्रमें मोक्ष जावेगा। इतिशम

> इति उपासगदशांग सार संज्ञप्त समाप्तम् —र्रुटि®ोअः —

#### (e) नववां अध्ययन मन्दनीविताधिकार ।

मायन्यो नगरी कोण्काचान जयशतु राजा । उन्ही नगरीमें भन्दनीपिता गायापती था उन्हां अभ्विन नामकी भागी थी और बारह होड मानद्याका इच्य नथा चार गीकुल अर्थात चालोन हजार गाया थी जैसे आनन्य।

अगवान पथारे आंगन्दभी आफीव आवक वत प्रदण विये साधिक वीदा वय पृहस्थावासमें आवक वत पालन कीये साढ़ा पाच वर्ष आवक प्रतिस्था पहत करी अग्तिस आलावत वर पर सासका अनदान कर नमाधिपूर्वव चाल वर सीहिस अरुपाय वैसानमें च्यार पल्यापस न्थितिन द्वना हुवा। वहासे आपुल्य पुण कर सहाविदेह क्षत्रमे माण जावगा। इतिहास।

--१२०३%--(१०) दशवा अध्ययन शास्त्रनीपिताधिकार !

सावाया नगरी काटकायान जयदातु राजा। उन्हों नगरीमें द्यालनीपिता नामका मायापति चनना था। उन्होंक फाल्युनि नामकी भाषों थी। बारत काढ मानद्वाका प्राय और चालीत कपर गायांथी।

भगवान प्रधार आनन्द्वी माणीव द्यावव त्रत प्रहण किये। सादा बीदा वर गृहस्थावसम् धावव त्रत नादा पाच वर अध्यक्ष प्रतिमा बहन वरी अग्तिम आलावन वर पव मासका अनदान वर नमाधिपूषव वाल वरसीयम देवलीवसे अलगविल वैमानमें न्यार पन्यापमवी न्यितिमें देवनापण उत्पन्न हुए बद्वा वन्धका नाम औरतांकि वेणी पर ही पाये जाते थे। वह नगरी के लोक सदैवके लिये प्रमुद्धित चित्तसे कामअर्थधर्म मोक्ष इन्ही च्यारी कार्यमें पुरुषार्थ करते हुवे आनन्दपूर्वक नगरीकी शोभामें युद्धि करते थे।

द्वारकानगरी के बाहार पूर्व और उत्तर दिशाके मध्य भाग इशानकोनमें सिखर दुंक गुफाबों मेखलाबों कन्दरी निझरणा और अनेक बुक्लताबोंसे सुशांभनिक रेयन्तगिरि नामका पर्वत था।

हारकानगरी और रेवन्तगिरि पर्वत के विचमें अनेक कुँवे वापी सर इह और चम्पा, चमेली, केतिक, मोगरा, गुलाव, जाड़. जुइ, हीना, अनार, दािडम, द्राक्ष, खजुर, नारंगी, नाग पुनागादि वृक्ष तथा शामलता अशोकलता चम्पकलता और भी गुच्छा गुलम वेह्नि तृण आदि लक्ष्मीमे अपनी छटाको दीखाते हुवा. भोगी पुरुषों को विलास और योगिपुरुषोंको ज्ञान ध्यान करने योग्य मानो मेरूके दूसरा चनिक माफीक 'नन्दन' चन नामका उद्यान था यह छही रुतुके फल-फूलके लिये वडा ही उदार-दा-तार था।

उसी नन्दनवनीयानमें बहुतसे देवता देवीयों विद्याधर और मनुष्यत्वीक अपनी अरतीका अन्त कर रतिके साथ रम-नता करते थे।

उसी उचानके एक प्रदेशमें अच्छे सुन्दर विशाल अनेक स्थानापर तोरण, रंभासी मनोहर पुतलीयोंसे मंडित सुरप्पीय यक्षका यक्षायतन था। यह सुरप्पीय यक्ष भी चीरकालका पुराणा था यहुतसे लोकोंके बन्दन पुजन करने योग्य था अगर भक्तिपूर्वक जो उसीका स्मरण करतेथे उन्होंके मनोकामना पूर्ण कर अच्छी

### श्री त्र्यन्तगडदशांगस्त्रका संदिप्त सार.

#### (१) पहेला वर्ग जिस्का दश अत्ययन है।

प्रथम अन्ययन—चतुर्य आरक् अन्तिम वाद्यक्रप्रधृगीर पालक्षमारी यापासमा तीर्थकर थी नमिसाय प्रभुक समयकी यात है कि हस जस्त्रद्विपकी भारतभग्निक अल्कार सामाध्य या ग्द्द याजन रुम्बी तम याजन चाडा सुमणक कार रानीप क्यार गढमढ मन्दिर नारण दरवाज पान नवा उच उच प्रासाद माना गगनसद्दा पाता न कर रहदा और यह यह शीलरबाल द्यालय पर पिजय जिजयन्ति पताकाजीयर अवलाकम किय हुए मिहा दिव चिन्ह जिन्हार चरर मार आकाश म जाने उध्य दिशामें गमनकरतक पीच्छ अति उगल जारही हा तथा वपद चनुष्पद आर ध्रत्रधान्य मणि माणक मीती परवाल आदिसे समझ भार भी अनेक उपमा लयुक्त पक्षी बारामती ( बारका ) नामकी नगरीया। यह नगरी धनपति-त्यर दयताकि कलावीशस्यस रची गहथी शास्त्र नार यार यान भगत है कि यह नगरी अयभ द्वराष्ट्र मध्य माना अञ्चापुरा हो निवास कीया हा जननम् हक सनको प्रसन नवाको हुँन करनवाणी बढीही मन्दराकार स्थ रूपम् अपनी क्रीति भरलाक तक पहचादीथी। नगरीक लाह य इही -यायद्यीप स्थमपत्री स्वदारासही मनाप इसतेथ घटलार्थ परद्रत्य रोनमें पशुध परस्थी दलानमें अन्धेध पर्तिदा शुनने कां बर थ परापवाद पालनकां मुग थ उन्ही नगरीय अदर दहवा नाम कन मन्दिर्गक शिक्षर पर ही देखा जात थ और

वन्धका नाम औरतांकि वेणी पर ही पाये जाते थे। वह नगरी के लोक सदैवके लिये प्रमुदित चित्तसे कामअर्थधर्म मोक्ष इन्ही ज्यारी कार्यमें पुरुषार्थ करते हुवे आनन्दपूर्वक नगरीकी शोभामें युद्धि करते थे।

द्वारकानगरी के वाहार पूर्व और उत्तर दिशाके मध्य भाग इशानकीनमें सिखर टुंक गुफावों मेखलावों कन्दरों निझरणा और अनेक वृक्षलतांवोंने सुशांभनिक रेयन्तगिरि नामका पर्वत था।

द्वारकानगरी और रेवन्तगिरि पर्वत के विचमें अनेक कुँवे वापी सर द्रह और चम्पा, चमेली, केतिक, मोगरा, गुलाव, जाइ, जुइ, हीना, अनार, दाडिम, द्राक्ष, खजुर, नारंगी, नाग पुनागादि वृक्ष तथा शामलता अशोकलता चम्पकलता और भी गुच्छा गुल्म वेल्लि तृण आदि लक्ष्मीसे अपनी छटाकों दीखाते हुवा. भोगी पुरुषों को विलास और योगिपुरुषोंको ज्ञान ध्यान करने योग्य मानो मेरूके दूसरा वनिक माफीक 'नन्दन' बन नामका उद्यान था वह छहां रुनुके फल-फूलके लिये वडा ही उदार-दा-तार था।

उसी नन्दनवनीयानमें बहुतसे देवता देवीयों विद्याधर और मनुष्यलोक अपनी अरतीका अन्त कर रतिके साथ रम-नता करते थे।

उसी उद्यानके एक प्रदेशमें अच्छे सुन्दर विशाल अनेक स्थानोपर तोरण, रंभासी मनोहर पुतलीयोसे मंडित सुरप्पीय यक्षका यक्षायतन था। वह सुरप्पीय यक्ष भी चीरकालका पुराणा था बहुतसे लोकोंके बन्दन पुजन करने योग्य था अगर भक्तिपूर्वक जो उसीका स्मरण करते थे उन्होंके मनोकामना पूर्ण कर अच्छी

प्रतिष्टाका प्राप्त कर अपना नाम 'दबलच्च चना विश्व व्यापक वर दीया था। उमी यक्षायननव नजीवर्मे सुन्दर मूल स्वन्ध वन्द् ज्ञाना

प्रतिशाला पत्र पुष्प फल्से नमा हुवा श्रमको दुर करनेपाला शी तर छाया महित आशाक नामका बृक्ष या । जीमक आधयर्म द पद चतुरपद परा पन्धी अति आनद करत थ। उसी अज्ञाक पृक्षके नीच ममकी घटाक माफीक स्याम पर्ण

सन्दराकर अनव चित्रविचित्र नाना प्रकारक रूपांस अलकृत सिद्दाननके आकार पृथ्वीशीला नामका पट था। इन्ही सर्वका यर्णन उपयाई सुबसे द्वना ।

द्वारका नगरीक अन्दर न्याथशील स्रबीर भीर पूर्ण परा क्रमी स्वभुजावांस तीन व्यडकी गास्यलम्मीका अपने आधिन वर शीयी । सुरत्तर विचाधरांसे प्रतित जिल्हांचा उत्पल यहा तीन लाकर्में गर्जना कर रहा थां। उत्तरमें वैताव्यगिरि और पूर्व पश्चिम दक्षिणमे रूपण समुद्र तक जिल्हांका राजतत्र चल रहा है गमा भीष्ट्रप्ण नामका चालुदेव राजा गज कर रहा था। जिस

धर्मराज्यमे बढे बढे सम्बधारी महान् पूर्य निवास वर रहे थ। जैसे कि समुद्रविजयादि 'दश दमारेण राजा, यलदेव आहि एव महाबीर, प्रचीतन आदि सादा तीन बाड फेसरीय हुमर साम्य आदि साठ हजार ददीत गजरमार। महासेनादि छपब्रँहजार बलवरन वर्ग, वीरसेनादि एक्खीस

हजार बीरपदय उर्मग्सेनादि सालाहजार मग्रयन्थ राजा हा

९ यमुरिजर्म अभाग स्तिमान मागर हमवान अवल घरण परण अभियाद वसनेव इस्टी द्वारे माइवाका गाम्बरायन दश दसारणक मामय भारत्याया है। जरीमें रेहते थे। रुखमणी आदि सीलाहजार अन्तेवर तथा अनेक सेना आदि अनेक हजारों गणकावों और भी वहुतसे राजिश्वर युगराजा तालंवर मांडवी कीटंवी शेठ इप्मशेठ सेनापित सत्थ-यहा आदि नगरीके अन्दर आनन्दमें निवास करते थे।

उसी द्वारकानगरीके अन्दर अन्धकावृष्णि राजा अनेक गुणोंसे शोभित तथा उन्होंके धारणी नामकी पट्टराणी सर्वाग सु-न्दराकार अपने पतिसे अनुरक्त पांचेन्द्रियोंका सुख भोगवती थी।

पक समय कि वात है कि धारणी राणी अपने सुने योग्य सेजामें सुती थी आधी रात्रीके वखतमें न तो पूर्ण जगृत है न पूर्ण निद्रामें है पसी अवस्थामें राणीने एक सुपेत मोत्योंके हारके . माफीक सुपेत । सिंह आकाशसे उत्तरता हुवा और अपने मुहर्मे प्रवेश होता हुवा स्वप्नमें देखा । एसा स्वप्न देखते ही राणी अपनि सेजासे उठके जहां पर अपने पतिकि सेजा थी बहांपर ः आई। राजाने भी राणीका वडा ही सत्कार कर भद्रासन पर ं वेटनेकि आज्ञा दि । राणी भद्रासन पर वेठी और समाधि ं के साथ बोली के हे नाथ ! आज मुझे सिंहका स्वप्न हुवा हैं इसका क्या फल होगा। इस वातको ध्यानपूर्वक अव-ण कर बोला कि हे प्रिया! यह महान् स्वप्न अति फल-दाता होगा । इस स्वय्नर्स पाये जाते हैं कि तुमारे नव 'मास परिपूर्ण होनेसे एक शूरवीर पुत्ररत्नकी प्राप्ति होगी। राणीने राजाके मुखसे यह सुनके दोनों करकमल शिरपर चढाके बोली "तथास्तु" राजाकी रजा होनेसे राणी अपने स्थानपर चली गई और विचार करने लगी कि यह मुझे उत्तम स्वप्न मीला है अगर

१ पति और पत्नीकी संजा अलग अलग थी `तथी ही आपस आपसमें स्नेह-मावकी हमेशों वृद्धि होती थी नहीं तो "अति परिचयादवज्ञा"

अय निड़ा लेनेसे कोइ कराय स्थान हागा तो मेरा सुरुद्रर स्थल-का परु चला जायेगा वास्ते अप मुझे निड़ा नहीं लेती चाहिये ! किस्तु देयगुरका स्मरण ही क्षमा चाहिये । एसा ही कीया ।

इधर अन्धवयुष्णि राजा उर्यादय हाते ही अनुचरोसे वने रीकी अन्छी श्रृंगारकी सञायत करवाने अप महानिमित्तवी जाननेवाले सुपनपाटकोको बुल्याय उन्होता आहर सरवार पना प्रत्ये को धारणी गणीको सिंहका स्वत्न आया या उन्होंका क्ल पुरुष्ठाः स्वयनगाठकोन च्यानपूर्वक स्वयनको अवण कर अपने शास्त्रांका अवगाहन पर एक दुसरेके साथ विचार कर राजासे निवेदन करने लगे कि है धराशिय! हमारे स्वयनशास्त्री तीस स्वयन महान पाल और येवालीम स्वयन सामान्य पालमें दाता है एय सर्व यह सर स्वप्त है जिन्में तीर्थकर चन्नवर्तिकी मातायां तीम महान स्थानसं चीदा स्वप्त देखे। बसदेवकी माता भात म्थप्त देखे। यल्डेयकी माता स्थार और मडलीक राजाकी माता एक स्वप्त देखें। हे नाथ ! जा धारणी गणी तीस महान भ्यत्मक अन्दरते प्रसान अयन देखा है नो यह हमारे द्या-स्त्रकी बात निशक है कि धारणी राणीक गर्भदिन पुणे दोनेसे महान करवीर धीर अधिल-प्रयो भोना आपरे कुलमें तीलक ५वज्ञ सामान्य पुतरस्त्रती माति होगी। यह वात राणी धारणी भी कीनातवे अन्तरमें बैठी हुई सुन रही थी। राजा स्थप्नपाट-वांकी बात सन अति हपित हो स्वप्नपाठकांको बहुतसा द्रव्य दीया तथा भाजन कराके पुरर्पाकी माला विगेश देने स्थाना विया विद्या राजाने राणीम मर्ज बात कही, राणी सहर्ष बात थीं स्थीकार कर अपने स्थानमें गमन करती हुई।

राणी धारणी अपने गर्भका पालन मुखपुर्यक कर रही हैं।

तीन मासके बाद राणीको अच्छे अच्छे दोहले उत्पन्न हुवे जिस्को राजाने आनन्दसे पुर्ण किये। नव मास साढेसात रात्रि पुर्ण होनेसे अच्छे ग्रह नक्षत्र योग आदिमें राणीले पुत्रका जन्म हुवा है। राजाको खबर होनेसे केदीयोंको छोड दीया है माप तोल, बढा दीया था और नगरमें बडा ही महोत्सव कीया था।

पहले दिन सुतीका कार्य किया, तीसरे दिन चन्द्रसूर्यका दर्शन, छठे दिन रात्रिजागरण, इग्यारमे दिन अस्चिकर्म दूर किया, बारहवे दिन विस्तरण प्रकारके अशांन पान खादिम स्वादिम निपजाके अपने कुटुम्ब-न्याति आदिको आमन्त्रण कर भोजनादि करवाके उस राजपुत्रका नाम "गौतमकुमार" दीया। पंचधावोंसे वृद्धि पामतो बालिकिडा करते हुवे जब आठ वर्षका राजकुमार हो गया। तव विद्याभ्यासके लिये कलाचार्यके वहां भेजा और कलाचार्यको बहुतसा द्रव्य दिया। कलाचार्य भी राजकुमारको आठ वर्ष तक अभ्यास कराके जो पुरुषोंकी ७२ कला होती है उन्होमें प्रविन बनाके राजाको सुप्रत कर दिया। गजाने कुमारका अभ्यास और प्राप्त हुइ १६ वर्षकी युवका-वस्था देख विचार किया कि अव कुमारका विचाह करना चाहिये, जब राजाने पेस्तर आठ सुन्दर प्रांसाद कुमराणीयों दे लिये और आठोंके विचमें एक मनोहर महेल क्रमारके लिये यनवाके आठ वडे राजाओंकी कन्याओं जो कि जोवन, लावण्यता, चातुर्यता, वर्ण, वय तथा ६४ कलामें प्रविण, साक्षात सुरसुन्दरी-योंके माफीक जिन्होंका रूप है एसी आठ राजकन्याओंके साथ गौतमकुमारका विवाह कर दिया। आठ कन्याओं के पिताने दात ( दायजो ) कितनो दियो जिस्का विवरण शास्त्रकारीने वडा ही विस्तारसे किया है (देखो भगवतीसूत्र महावलाधिकार) एकसो

बाणु (१९२) बोर्छोको दायची जिन्होंको कोर्डो सोनैयोंकी किमत हैं पसी राजलीलाम दम्पति देवतावोंकी माफीक कामभीग भोग वने लगे। ताँवे यह भी मालम नहीं पढता वा कि वर्ष, मास

वन छन। तार यह सा आछन नहां यहता या वि वय, आस नीथी और बार कोनसा है। एक समयको यात है कि जिन्होंना धर्मचक्र आकाशर्में बल रहा है। मार्भेडल असान अन्यकारको हटांचे सानापीत कर रहा है। धर्मरयक नममें क्हेर कर रही हैं खुख्धकमल आगे बल रहे

है। इन्द्र और करोड़ों देवता जिन्होंके वरणकमलकी सेधा कर रहे हैं पसे वाकीसमा लीधकर नेमिनाय भगवान अठाउँ

सहस्र मुनि और चालीश सहस्र साध्योवीये परिवारसे सूमें कर स्वशे प्रिवित्र करते हुवे द्वारवानगरीये जन्दनवनीयामका प्रित्र करते दुवे। यनपालकने यह न्ययर सी कृष्णनरेश्वरको दी कि वे सूनाय 'तिन्दीके दशेनीको आप अधिकाया करने ये यह सीव-कर आज गन्दनवनमें प्यार गर्ये है यह सुनने प्रीत्यक्तांम्य कृष्ण वाह्यदेवने साहेद्यारह स्का कृष्य सुरक्षिक दिया और,

आप विद्यास्तरहे उठवे बहायर ही भागवानवो नमोत्युण क्रार्थे कहा कि दे भागवान्त्री आप क्षयंक हो मेरी क्रार्थना स्पीनार कराये। आप क्षयंक के देवाव्यवे ने नगरी कृतान्त्र मुद्दाभ दिया और सेनापनियों बोलावे च्यार प्रधारकी मेना तैयार करनेको आहा देवे आप स्नानमञ्जन क्रार्ने मेना स्वाप्त्र प्रधारकी प्रधार क्षरते द्विया इध्यर क्षर क्षर्य

प्रयो क्रित हैं । इसर प्रोतकानगरीके दोव तीन च्यार सथा यहुत शक्ते एक होते हैं। यहाँ जनसमुद्ध आपस्त आपसर्थ प्रताहित्य वर रहे ये कि अहाँ देपानुस्थि ! औं ब्रेटिडेत भगवानके नास सोज प्रयण करनेका भी महाफल है तो यहाँ नन्दनवनमें पधारे हुवे भगवानकों पन्दन-नमस्कार करनेको जाना, देशना सुनना प्रश्नादि पुच्छना। इस फल (लाभ) का तो कहना ही क्या? वास्ते चलो, भगवानकों पन्दन करनेको। यस! इतना सुनते ही सब लाक अपने अपने स्थान जाके स्नानमज्जन कर अच्छा २ बहुमूल्य आभू-पण यस्त्र धारण कर कितनेक गज, अभ्य, रथ, सेविक, समदानी, पिजस, पालखी आदि पर और कितनेक पैदल चलनेको तैयार हो रहे थे। इधर यहे ही आडंबरके साथ श्रीकृष्ण च्यार प्रकारकी सैन्य लेके भगवानकों वन्दनकों जा रहा था।

द्वारकानगरीके मध्य वजारसे बढे ही उत्सवसे लोग जा रहे थे, उन्ही समय इतनी तो गडदी थी कि लोगोंका वजारमें समावेश नहीं होता था। एक दुसरेको वोलानेमें इतना तो गुंझ शब्द हो रहा था कि एक दुसरेका शब्द पूर्ण तीरपर सुन भी नहीं सके थे।

जिस समय परिपदा भगवानको वन्दन करनेको जा रही थी, उस समय "गौतमकुमार" अपने अन्तेवरके साथ भोग-विलास कर रहा था। जब परिपदाकी तर्फ द्रष्टिपात करते ही कंचुकी (नगरीकी खबर देनेवाला) पुरुपको बुलायके बोला-क्या आज द्वारकानगरीके बाहार किसी इन्द्रका महोत्सव है। नागका, यक्षका, भूतका, वैश्रमणका, नदी, पर्वत, तलाव, कुवा आदिका महोत्सव है तांके जनसमुह एक दिशामें जा रहा है? कंचुकी पुरुपने उत्तर दिया कि हे नाथ । आज किसी प्रकारका महोत्सव नहीं है। आज यादवकुलके तीलक समान वाबीशमा तीर्थकरका आगमन हुवा है, वास्ते जनसमुह उन्ही भगवानको चन्दन करनेको जा रहा है। यह सुनके गौतमकुमारकी भावना हुइ के इतके

बद देंगा।
आदेश बरते ही रथवारहाग च्यार अध्ववाला रच तेयार हा
गया, आप भी म्नावसङ्चन कर वहामूयण हे दारीरवी अल्हन
कर रयपर बैटवें परिपदावे साथ हो बये। परिपद्म पंचामिगम
धारण करते हुवे भववानवें मर्भामरण आव भगवानकों तीन
प्रदक्षिण देवें मण्डल लोग अपने अपने वोग्यवनानपर थेट गये
भीर भगवानकी देशान पानकी अभिन्याय कर करे थे।

भगवान नेमिनाय प्रभुने भी उस आइ हुई परिपदाको धर्म दशना देना प्रारंभ किया कि है भ्रम्प जीकी इस अपार ससारक अन्दर परिश्रमण करते हुवे जीय नरक, निर्गाद, पृथ्वी-अप, तेउ, यायु, वनस्पति और प्रसकायमे अनन्त जन्म-भरण किया है और करते भी है। इस व सांसे विश्वक करने में अमे भ्वर समक्तिदर्शन है उन्हीको धारण कर आगे चारित्रराजाका सथन करो ताक ससारसमुद्रसे जल्बी चार करे। हे भुव्यान्मन् " इस संसारले पार होनेथे छिये दो नौका है (१) पक साधु धर्म (मर्यवत) (२) श्रायक धर्म (देशवत) दोनांका सम्यक् मकारस जाणव जैसी अपनी शक्ति हो उसे स्वीकार कर इस्से प्रयूपीय कर प्रतिदित्त उच श्रेणीपर अपना जीवत लगा देंगे तो ससारका अन्त होनेमें विसी प्रकारकी देर नहीं है इत्यादि विस्तारपर्वक धर्मदेशनाव अन्तमे भगवानने परमाया कि विषय-क्पाय, राग-द्रथ यह समानवृद्धि करता है। इन्होंका प्रथम स्थानो और दान, शील, तप, भाष, भाषना आदिको स्थीनार करा, सबना साराश यह है कि जीतना नियम बत लेते हा उन्हांको अव्छी तरहरें पालन कर आराधीपदको प्राप्त करो ताक शिव्य शिव्यमन्दिरमे पहुंच जावे। ऋष्णादि परिषदा अमृतमय देशना श्रवण कर अत्यन्त हर्षसे भगवानको वन्दन-नमस्कार कर स्वस्थान गमन करती हुई।

गीतमकुमार भगवानकी देशना श्रवण करते ही हृदयक-मलमें संसारिक असारता भासमान हो गई। और विचार करने लगा कि यह सुख मैंने मान रखा है परन्तु ये तो अनन्त दुखाँका पक बीज है इस विषमिश्रत सुखोंके छिये अमूल्य मनुष्यभवको खो देना मुझे उचित नहीं है। एसा विचारके भगवानको वन्दन नमस्कार कर बोला कि है जैलोक्य पुजनीय प्रभु । आपका बचनिक मुझे श्रद्धा प्रतित हुई और मेरे रोमरोमर्मे इच गरें है मेरी हाड-हाडकी मीजी धर्मरंगसु रंगाइ गइ है आप फरमाते हे पसाही इस संसारका स्वरूप है। हे दयालु! आप मेरेपर अच्छी ऋपा करी है में आपके चरणकमलमें दीक्षा लेना चाहता हुं परन्तु मेरे माता-पिताको पुछके मैं पीछा आता हुं। भगवानने फरमाया कि "जहासुखम्" गौतमकुमार भगवानको वन्दन कर अपने घर पर आया और माताजीसे कहता हुवा कि हे माताजी! मैं आज भग-चानका दर्शन कर देशना सुनी है जिससे संसारका स्वरूप जानके में भय प्राप्त हुवा हुं अगर आप आज्ञा देवे तो मैं भगवानके पास दीक्षा ले मेरा आत्माका कल्याण करं। माता यह वचन प्रतका सुनते ही मुर्छित हो धरतीपर गीर पड़ी दासीयोंने शीनल पाणी और वायुका उपचार कर सचतन करी। माता हुसीयार होके पुत्र प्रति कहने लगी। कि है जाया! तुं मारे एक ही पुत्र है और मेरा जीवनहीं तेरे आधारपर है और तुं जो दीक्षा छेनेकी बात करता है वह मेरेको श्रवण करनाही कानोंको कटक तुल्य दुःखंदाता है। वस,। आज नुमने यह वात करी है परन्तु आईदासे हम एसी वात

सुनना मनसे भिनदी चाहती है। जहाँनकतुमारे मानापिता जीरें वर्दातक मेसारका सुख भोगयो । जब नुमारे माताविता कालधर्म भाग हो जाय बाद में तमारे प्रवादिकि वृद्धि होनेपर नुमारी इन्छा हो तो खुशीमे दीक्षा छेना।

प्राताका यह वचन सुन गीतमकुमार बोला कि हे माता यमा मातापिता पुत्रका भव तो जीव अनन्तीवारकीया है इन्होंने उछ भी कल्यान नदी हैं और मुझे यह भी विश्वास नहीं हैं कि में पहेला आउंगा कि मातापिता पहिले जावंगा अर्थात कालका जिञ्चाम समय मात्रका भी नहीं है बास्ते आप आजा हो तो मैं भगवानके पास दीक्षा है ग्रेश क्रम्यान करें।

माता बोलो हे लालको ! नुमारे बाय दादादि पूर्वजीय नमह कीया हुना द्रव्य है इन्होंको भौगविलानके काममें लो और देवा गना जैसी आठ राजकस्या तुमकी परणाइ है इन्होंके साथ काम भोग भोगवी फीर यावत् कुलबृद्धि होनेसे दीशा लेना । क्रमार बीन्टा कि है साता! में यह नहीं जानता है कि यह

इन्य आर खियाँ पहले जावेगी कि में पहला जाउगा। कारण यह धन जोवन खियादि सर्व अस्थित है ओर में ना बीरवान करना बाहता हु वास्ते आज्ञा दो बीक्षा लेउंगा।

भाता निराश हो गई बरन्त मोहनीयमें जगतमें जयरद्गत है माता बोली कि है लालजी । आप मुझे तो छोड जाबीगा परन्तु पेहला खुब दीर्घट्टीमें विचार करीये यह निग्रन्थक प्रयचन पर्मे ही है कि इन्होंका आराधन करनेवालींको जन्मजरा मृत्यु आदिने मुक्तकर अक्षय स्थानको प्राप्त करा देता है परन्तु याद रखी संजम

खाडाकी धारपर चलना है, बेलुका क्वलीया जेमा असार है, म यणके दान्तोंने लोहाका चीना चाकना है तदीके सामे पुर चलना है समुद्रको भुजासे तीरना है है वत्स ! साधु होनेके वाद शिरका लोच करना होगा। पैदल विहार करना होगा, जावजीव लान नही होगा घरघरसे भिक्षा मांगनी पढेगी कवी न मीलनेपर 'सं-तोष रखना पढेगा। लोगोंका दुवैचन भी सहन करना पढेगा आधाकर्मी उदेशी आदि दोष रहीत आहार लेना होगा इत्यादि बाबीस परिसह तीन उपस्मा आदिका विवरण कर माताने खुव समझाया और कहा कि अगर तुमको धर्मकरणी करना हो तो घरमें रहके करलो संयम पालना वडाही कठिन काम है।

पुत्रने कहा हे माता! आपका कहना सत्य है संयम पालना बडाही दुष्कर है परन्तु वह कीसके लिये ? हे जननी ! यह संयम कायरोंके लिये दुष्कर है जो इन्ही लोगके पुद्गलीक सुखोंका अ-भिलाषी है। परन्तु हे माता! में तेरा पुत्र हु मुझे संजम पालना किंचित् भी दुष्कर नहीं है कारण में नरक निगोदमें अनन्त दु:ख सहन कीया है।

इतना वचन पुत्रका सुन माता समज गई कि अब यह पुत्र घरमें रहनेवाला नहीं हैं। तब माताने दीक्षाका बड़ा भारी महो-त्सव कीया जैसेकि थावचापुत्र कुमारका दीक्षा महोत्सव कृष्ण-महाराजने कीया था (ज्ञातासूत्र अध्य० ६ वे)इसी माफीक कृष्ण-वासुदेव महोत्सव कर गौतमकुमारको श्री नेमिनाथ भगवान पासे दीक्षा दरादी । विस्तार देखो ज्ञातासे ।

श्री नेमिनाथ प्रभु गौतमकुमारको दीक्षा देके हितशिक्षा दी कि है. भन्य! अब तुम दीक्षित हुवे हों तो यत्नासे हलनचलन आदि किया करना ज्ञान ध्यानके सिवाय एक समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना।

गौतममुनिने भगवानका वचन सप्रमाण स्वीकार कर स्वल्प

ममयमें स्थिपरांची अकि वर इत्यारा अंगवा झान कण्डन्य पर लिया। यादमे श्री नैमिनायम् भ्रास्तानगरीले विद्यार वर अन्य अनयद देदामे विद्यार करते हुव।

गौतम नामका मनि चाय छट अटमादि तपश्चर्या करता हवा पक दिन भगवान नेभिनाथका चन्दन नमस्कार कर अर्ज की कि इ भगवान । आपको आज्ञा हा ता में 'मासीक भिख प्रतिमा ै नामका तप कर, भगवानन कहा ' लहासुन्दम प्रय दा मासीय तीन मासीय यावत बारहवी एकराप्रीय भिराप्रतिमा नामका तप गीतममुनिने कीया और भी भुनिकी भावना चढ ज्ञानस चन्द्रन नमस्वार वर मगवानस अर्ज करी कि है द्याल ! आपकी आज्ञा हाता में गुणरत्न समस्मर नामका तप करें। जहासन जब गीतममुनि गुणरत्न समासर तप करना प्रारम कीया। पहेल मालमें प्रवासिर पारणा, तुमरे बासमें छठ छठ पारणा, तीसरे मासमे अटम अठम पारणा पव बावत सो रम् मासम सोलार उपधानवा धारणा पर्व साला मान तक तपश्चेया कर दारीरका बीलकल एप अर्थात् सका हुवा संपैका दारीर मा फीक हलत चलत समय दारीरकी हडीका अवाज जसे कारके गाडाकी मापीक तथा सब हय पर्लाकी मापीक शब्द हा रहा था। पक समय गीतम मुनि राशीम धर्मचितवन कर रहा था उसी समय विचारा कि अब इस शरीरक पुदगल बिल्कुल कम जोर हो गये हैं हरुते चलत बोलते समय मुझ तकलीफ हो। रही है तो मृत्युक सामने कसरीया कर मुझ तैयार हा जाना चाहिये

अर्थात् अनदान करना ही उचित है। यस स्थादय हात ही

१ भितुकी वारह प्रतिमाना किन्नारंग्रक क्विस्य हगा क्व म्कांच स्त्रम ॥ वह न्यो गीप्रयाप माग नोवा।

भगवानसे अर्ज करी कि में श्रीश्रंत्रंजय तीर्थ (पर्वत) पर जाकें अनशन करं। भगवानने कहा "जहासुखंम्" वस, गीतममुनि सर्व साधुसाध्वीयोंको खमाके धीरे धीरे शंत्रंजय तीर्थ पर स्थिवरोंके साथ जाके आलोचना कर सब बारह वर्षकी दीक्षा पालके अनशन कर दोया. आत्मसमाधिमें एक मासका अनशन पूर्ण कर अन्त समय केवल ज्ञान प्राप्त कर शत्रुओंका जय करनेवाले शत्रुं-जय तीर्थ पर अष्ट कर्मोंसे मुक्त हो शाश्वता अन्यावाध सुखोंके अन्दर सादि अनन्त भांगे सिद्ध हो गये। इति प्रथम अध्ययन।

इसी माफीक रोष नव अध्ययन भी समझना यहां पर नाम मात्र ही लिखते हैं। समुद्रकुमार १ सागरकुमार २ गंभिरकुमार ३ स्तिमितकुमार ४ अन्वलकुमार ५ किपलकुमार ६ अक्षोभकुमार ७ प्रश्नकुमार ८ विष्णुकुमार ९ एवं यह दश ही कुमार अन्धक विष्णु राजा और धारणी राणीका पुत्र है। आठ आठ अन्तेयर और राज त्याग कर श्रीनेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा प्रहण करी थी तपश्चर्या कर एक मासका अन्दान कर श्रीश्त्रंज्य तीर्थ पर कर्मश्रमुओंको हटाके अन्तमें केवलकान प्राप्त कर मोक्ष गये थे इति प्रथम वर्ग समामम्।

**-+**%(@)}% **-**-

# (२) दुसरा वर्ग जिसके आठ अध्ययन है।

अक्षोभकुमर १ सागरकुमर २ समुद्रकुमर ३ हेमवन्तकुमर ४ अचलकुमर ५ पूरणकुमर ६ धरणकुमर ७ और अभिचन्द्रकुमर ८ यह आठ कुमारोंके आठ अध्ययन "गौतम" अध्ययनकी माफीक विष्णु पिता धारणी माता आठ आठ अन्तेचर त्यागके श्रीनेमि-नाथ भगवान समीपे दीक्षा ब्रहण गुणरत्नादि अनेक प्रकारके तप कर कुछ सोन्या वर्ष दीक्षा चार्छकः अन्तिम श्रीद्यांतुंजय तीर्थपर एक मासका अनद्यान कर अन्तर्स केवलसान माप्त कर मोक्सम पथार गये इति ब्रितीयर्गके आठ अध्ययन समान्त ।

#### 

भूमिये भूषणकष भद्रलपुर नामका नगर था। उस नगरके

#### ( प्रथमाध्ययन )

इशान कोणमें श्रीयन नामका उचान था और जयशबुनामका राजाराज कर रहाथावर्णन पूर्वकी माफीक समझना। उसी भवलपुर नगरके अन्दर नाग नामका गाधापति निवास करता था यह बढाही धनाव्य और प्रतिष्ठित था जिन्होंके गृहधुंगारवर्ष मुलसा नामकी भावाँ यो यह सुकांग्रल और स्ववपदान वी। पतिकी आहा प्रतिपालक थी। नागगाथापति और सुलसार्वे अंगले एक पुत्र जनमा था जिसका नाम " अनययदा " दीया या यह पुत्र पांच थातृ जैसे कि (१) दुध पीलानेवाली (२) मजन व-रानेवाली (३) मंदन काजलको टीकी बस्नाभूषण धारण करामेवा-स्त्री (४) ब्रीडा करानेवाली (५) अंक∽षक दुसरेक पास लेजानेवाली इण्ही पांचा धातृ मातासे सुखपुर्वक वृद्धि जेसे गिरिफंदरकी हताओं बृद्धिको प्राप्ति होती है यसे आठ वर्ष निर्ममन होनेके बाद उसी कुमरको कलाचार्यकं वहां विचान्यासके लीवे भेजा आठ वर्ष विद्याभ्यास करते हुवे ७२ कलामें प्रयोग हो गये नागगाया-पतिमें भी कलाधार्यको बहुत द्रव्य दीया जब कुमर १६७ वर्षकी अयस्था अर्थात् युवक वय मान हुवा तव मातापिताने वत्तीम

इभ सेटोंकी ३२ घर तरुण जोवन लावण्य चातुर्यता युक्त वय सर्व कुमरके सहश देखके एक ही दिनमें ३२ घर कन्याओं के साथमें कुमरका पाणियहण (विवाह) कर दीया उसी वत्तीस कन्या ओं के पिताओं नागसेठकों १८२ वोंलोंका जेसे कि वत्तीस कोड सोनइयाका, वत्तीस कोड रुपइया, वत्तीस हस्ती, वत्तीस अभ्व, रथ दाश दासीयों दीपक सेज गोंकल आदि बहुतसा द्रव्य दीया नागशेठके बहुओं पगे लागी उसमें वह सर्व द्रव्य बहुओं को दे दीया नागशेठने वत्तीस बहुचों के लीये बत्तीस प्रासाद और वीचमें कुमरके लीये वडा मनोहर महेल बना दीया जिन्हों के अन्दर वत्तीस सुरसुन्दरीयों के साथ मनुष्य सम्बन्धी पंचेन्द्रियके भाग सुखपुर्वक भोगवने लगे।

् वतीस प्रकारके नाटक हो रहे थे मर्दगंके शिर फुट रहे थे जिन्होंसे काल जानेकि मालम तक कुमरकों नहीं पडती थी यह सब पूर्व किये हुवे सुकृतके फल है।

- पृथ्वी मंडलको पवित्र करते हुवे वावीसमा तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान सपरिवार-भद्रलपुर नगरके श्रीवनां धानमें पधारे। राज्ञा च्यार प्रकारकी सैनासे तथा नगर निवासी वडे ही
आडम्बरके साथ भगवानकों बन्दन करनेको जा रहे थे। उस
समय अनवयशकुमर देखके गौतमकुमर कि माफीक भगवानको
बन्दन करनेकों गया भगवान की देशना सुन बतीस अन्तेवर
और धनंधान्य को त्यागके प्रभु पासे दीक्षा यहण करके सामायिकादि चादे पूर्व ज्ञानाभ्यास कीया। बहुत प्रकारिक तपश्रयां कर सर्व बीस वर्ष कि दीक्षापालनकर अन्तमें श्री शत्रुंजय
तीर्थपर एक मासका अनसनकर अन्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर
शास्त्रते सिद्धपदको बरलीया इति प्रथमाध्ययन।

इसी माफीक अनतसन (१) अनाहितसेन (२) अजिनसेन

(३) दैवयदा (४) दायुमेन (६) यह छेथी नागसेठ मुलमा श्रीठाणी पे पुत्र है यत्तीस वत्तीस रभावींको त्याग नेमिनाथ प्रभु पासे दीक्षा ले चौदा पूर्व अध्ययनकर सर्व चीस वर्ष दीक्षा वर्त पाल अन्तिम मिद्धाचलपर परेक्समासका अनमनका धरम समग्र वेचलमान माप्तकर मोक्ष गया इति छे अध्ययन। मातवा अध्ययन-दारका नगरीमें वसुद्व राजा के धार-णी राणी सिंह स्थपन स्चित-सारण नामका कुमनका जन्म पूर्व-तत् ७२ कलाप्रयिण -० राजवन्यायांका पाणीवद्यण पचास पर्यास बाँलीका दस भागविलासमें मह था। नेमिनायहभु कि देशना सुण दीक्षा ले चौदा पूर्वका ज्ञान । चीन वर्ष दीक्षापालके अग्तिम भी मिद्धायलको पर पय मानवा अनसन अन्तम वंबलकान प्रामीवर मोश गये। इति सनमाध्ययन नजात। आठवाध्ययन-इत्रका नगरीये नन्दनवनीचानमें भी में मिनाध भगवान समीमरते हुये। उस समय भगवान्ये छ मुनि मर्ग भाइ सट्यान्यचा वय चडेंडी रूपवन्त नल्ड्येर (वैश्वमणदेव)

महश्च जिस समय मगवान पान दीमा शी थी उसी दिन भिन्न मिन महिता था वि यावन मिन तर-पारणा करना । जय उन्हें छ्या मुनियाँक छुटना पारणा आया तक मगमपानिक साता से दो हो मापुअपि तीन संपाद हो ये द्वारणा नगर नगरीम सहग्रणी मिना करते हो ये प्राप्त नगरीम सहग्रणी मिना करते हुये मध्य हो सापुअपि नियाद सहग्य नगरीम समुद्राणी मिना करते हुये मध्य हो सापुअपि नियाद सहग्य प्राप्त कि देयदी मान वि राणीवा स्वन्नतर आये । प्राप्त वि देयदी मान वि राणीवा स्वन्नतर आये । प्राप्त वि देयदी मान वि राणीवा स्वन्नतर आये । प्राप्त वि वि देयदी मान वि राणीवा स्वन्नतर आये । प्राप्त वि देयदी मान वि राणीवा स्वन्नतर आये । उत्त वास कराट पर साम में मह भीर सिन्यू वे वन्दन नमस्वार वर जटी भात-पा

णीका घर था वहां मुनिको लेगइ वहां पर सिंह केसरिया मोदक उच्चल भावनासे दान दीया वादर्भे सत्कारपूर्वक विदा कर दीये। इतनेमं दुसरे सिंघाडे भि समुदाणी भिक्षा करते हुवे देवकीराणीके मकान पर आ पहुंचे उन्होंकों भी पूर्वके माफीक उज्वल भावनासे सिंह केसरिये मीदकका दान दे विसर्जन किया। इतनेमें तीसरे सिंघाडेवाले मुनि भि समुदाणी भिक्षा करते देव-कीराणीके मकानपर आ पहुँचे। देवकीराणीने पूर्वकी माफीक उज्बल भावनासे सिंह केसरिये मोदकोंका दान दीया । मुनिवर जाने लगे। उस समय देवकीराणी नवतापर्वक मुनियाँसे अर्ज करने लगी कि हे स्वामिनाथ! यह कृष्ण वसुदेवकी द्वारकानगरी जो वारह योजनिक लम्बी नव योजनिक चोडी यावत् प्रस्यक्ष देवलोक सदश जिन्होंके अन्दर वड़े वड़े लोक निवास करते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि क्या श्रमण नियन्थोंको अटन करने पर भि भिक्षा नहीं मिलती हे कि वह बार बार एक ही कुल (घर) के अन्दर भिक्षाके लिये प्रवेश करते हैं १ 🕸 मुनियोंने उत्तर दिया कि है देवकीराणी! एसा नहीं है कि द्वारकानगरीमें साधुवोंको आहारपाणी न मीले परन्तु हे श्राविका तुं ध्यान दे के सुन भद्र-लपुर नगरका नागशेठ और सुलसाभायिक हम छ पुत्र थे हमारे माता-पिताने हम छेवों भाइयांको वत्तीस वत्तीस इप्भ शेठोंकि पुत्रीयों हमकों परणाइथी दानके अन्दर १९२ बोलोंमे अगणित द्रव्य आया था हम लोग संसारके सुखोमें इतने तो मस्त त्रन गयेथे कि जो काल जाता या उन्होंका हमलोगोंको ख्याल भी नहीं था। एक समय जादवकुल श्रृंगार वावीसमा तिर्थंकर नेमिनाथ

<sup>\*</sup> मुनियोंने स्वप्रकास जान लिया कि हमारे दोय सिंघांड भी पेहला यहांम ही आहार-पाणी ले गये होंगे वास्ते ही देवकीराणीने यह प्रश्न कीया है तो अव इन्होंकी शंकांका पूर्ण ही समाधान करना चाहीय ।

ले अभिग्रह कर लिया कि यावन् जीव छठ छठ पारणा करना । है देवकी! आज हम छथी मुनिराज छठके पारणे भगवानकि आहा ले द्वारका नगरीके अन्दर समुदाणी भिक्षा करनेकी आये थे है बार ! जो पेहले दोव सिंघाडे जो नुबारे यहां आगये थे यह अलग है और हम अलग है अर्थात् हम दोय तीनवार तुमारे घर नहीं आये हैं। इस एक दी बार आये हैं पता कहके मिन ती धरांमें चलके उचानमें आ गये। बाद में देवकीराणीकों पसे अध्यवसाय उत्पन्न हुवे कि पालासपर नगरमें अमेता नामके अनगारने मुझे कहा था कि है चेवकी! में आठ प्रश्नोकों जनम देगी वह पुत्र अच्छे सुन्दर स्वरू-पवाले जेसे कि नल-कुबर देवता सहदा होगा, दूसरी कोई माता इस भरतक्षेत्रमें नहीं है। जोकि तेरे जैसे स्वरुपयान पुत्रको माप्त करे । यह मुनिका वचन आज मिथ्या-(अलग्य) मालुम होता है क्यों कि यह मेरे खरमुख ही ६ प्रत्र देखनेमें भाते दैं कि जो अभी मुनि आये थे। और मेरे तो पक श्रीकृष्ण ही है देवकीने यह भी विचार कीया कि मुनियोंके

श्रीहरण ही है देवडीने यह भी विचार कीवा कि झुनियोंके च्यानी देवन चचन भी तो असल नहीं होते हैं। देवडी राणीने अपनी देवन चचन भी असल नहीं होते हैं। देवडी राणीने अपनी देवन निवृत्तन करनेकी मगवान ने मिनायजीके पास जानेका इरादा कीवा। तब आजाकारी युरुपीकी चुळ्यावके आधा करी कि पार अभवाला पार्मीक रूप सेटे बोठी ने तीय करारे। आप चनान मझन कर दासीयों नोकर चाकरोंके झुन्दमं बढेडी आडस्वरके साथ भगवानको पन्दन करनेके मह विधिपुर्वक चन्दन करनेके मादमें भगवान करमाते हुने कि है देवकी ! मुं छे सुनियोंको देवके

अमन्ता मुनिके यचनमें असत्यकी शंका कर मेरे पास पुछनेको आह है। क्या यह बात सत्य है ? हाँ भगवान यह बात सत्य है में आपसे पुछनेको ही आइ हुं।

भगवान नेमिनाथ फरमाते है कि हे देवकी ! तुं ध्यान देके सुन । इसी भरतक्षेत्रमें भहलपुर नगरके अन्दर नागसेठ और सु-लसा भार्या निवास करते थे। सुलसाको वालपणेमें एक निम-त्तीयेने कहा था कि तुं मृत्युं वालकको जनम देवेगी उस दिनसे सुलसाने हिरणगमेसी देवकी पक मूर्ति बनाके प्रतिदिन पुजा कर पुष्प चडाके भक्ति करने लगी। एसा नियम कर लीया कि देव की पुजा भक्ति विना किये आहार निहार आदि कुछ भी कार्य नहीं करना। पसी भक्तिसे देवकी आराधना करी। हिरणगमेसी देव सुलसाकी अति भक्तिसे संतुष्ट हुवा। हे देवकी ! तुमारे और सुलसाके साथही में गर्भ रहता था और साथही में पत्रका जन्म होता था उसी समय हिरणगमेषी देव सुलसाके मृत बालक तेरे पास रखके तेरा जीता हुवा वालकको सुलसाको सुप्रत कर देता था। वास्ते दरअसल वह छवों पुत्र सुलसाका नहीं किन्तु तुमारा ही है। एसे भगवानके यचन सुन देवकीको बढे ही हर्ष मंतीप हुवा भगवानको बन्दन नमस्काह कर जहाँ पर छे मुनि था चहां पर आई उन्होंको बन्दन नमस्कार कर एक दृष्टिसे देखने लगी इतनेमें अपना स्नेह इतना तो उत्सुक हो गया कि देवकीके स्तनोमें दुध वर्षने लगा और शरीरके रोम रोम वृद्धिको प्राप्त हो देह रोमांचित हो गइ । देवकी मुनिआंको वन्दन नमस्कार कर भगवानके पास आके भगवानको प्रदक्षिणापुर्वक बन्दन करके अपने रथ पर वेठके निज आवास पर आगइ।

देवकीराणी अपनि शय्याके अन्दर वेठीयी उन्ही समय

लाहकोड नहीं कीया रमत नहीं रमाया बोलेंम-नोहमें नहीं हुल-राया धच्चेंकि मधुर भाषा नहीं सुनी इत्यादि मेने कुच्छमी नहीं कीया, धन्यदें जनतमें बढ़ माताकि जो अपने वालकोड़ी रमाते हैं खलाते हैं यायत मनुष्यभवकों मक्क करते हैं। मैं जनतमें अध्यया अपन्या अभागी ह कि सात प्रवास पक खला है देनती हु सी

भी छे छे भारते व्यवन्दन मुजरों करनेको आता है। इसी यात कि जितामें भाता बेटीयी।

इतनेमें भी इच्छा आवा और माताओं के वरणोंमें अपना शिर जुकाके नमन्कार किया, परन्तु देविकनी जितामस्तयी।
उन्होंकों मालमही क्यों पड़े। नव श्री इच्छा बोलांकि है माताओं अन्यस्तिगोंमें में आताहुं तव आप मुद्दे आशिवांद देते हैं मेरे शिरपर हाथ घरके बातु पुछन् हो और आज में आया जिन्की आपकों मालमही नहीं हैं, रनकां क्या कारण है?

देवकी माता घोछी कि दे पुत्र ! भगवान नेमिनायदारा मालुम हुः है कि मैं सात पुत्र रत्नकी जनम दिया है जिन्में ट्रे पकडी दीजाई,देताहै। छ पुत्रती सुल्हासे यहां मुहिदोके दीशा स्ट्रे कि ! दुंभी छे छ मासने दीबाइ देता है वास्त धन्य है यह

साताओंको कि अपने पुषांको बालचयम लाह करे. श्रीष्टच्य बोलाकि हे माताजी आप धितान करो। मेरे छाटा-भारहोगा पता में पबत्न करूपा अर्थात मेरे छाटामाइ अवदरहोगा वसे आप बेलाईये ( एमे महुर चवनांने माताओंको संतोष देके श्री कृष्ण वहांने चलके पायुद चालांन गया हरण गरेपी देवशें अटम कर स्मरण करने लगा। हरणगरेपी देव आयके बोला टै त्रीखंडभोका! आपके लघु वन्धव होगा परन्तु बलभावसे मुक्त होके श्री नेमिनाधः भगवानके पास दीक्षा लेगा। दोय तीनवार एसा कहके देव नीज स्थान चला गया। श्री कृष्ण पौषद् पार माताजी पासे आके कह दीया कि मेरे लघु बन्धव होगा तदनंतर श्रीकृष्ण अपने स्थान पर चले गये।

ें देवकी राणीने एक समय अपने सुखसेजाके अन्दर सुती हुइ सिंहका स्वप्ना देखा । तद्युसार नव मास प्रतिपूर्ण साडा सात राष्ट्री वीत जाने पर गजके तालव, लाखकेरस, उदय होता सूर्यके माफीक पुत्रको जन्म दीया. सर्व कार्य पूर्ववत् कर समरका नाम "गजसुकुमाल" दे दीया। देवकी राणीने अपने मनके मनोरथोंको अच्छी तरह पूर्ण कर लीया। गजसुकुमाल ७२ कलामें प्रवीण हो गया, युवक अवस्था भी प्राप्त हो गइ।

द्वारका नगरीमें सोमल नामका ब्राह्मण जिसको सोमश्री ना-मकी भार्यांके अंगसे सोमा नामकी पुत्री उत्पन्न हुइ थी वह सोमा युवाबस्थाको धारण करती हुइ उत्कृष्ट रूप जोवन लावण्य चतुरता को अपने आधिन कर रखाथा. एक समय सोमा स्नानमज्जन कर बखामूपण धारण कर बहुतसे दासीयोंके साथ राजमार्गमें कींडा कर रही थी।

हारका उद्यानमें श्रीनेमिनाथ भगवानं पधारे। खबर होने पर नगरलोक वन्दनको जाने लगे। श्रीकृष्ण भी वहें ठाठसे हस्ती पर आरूढ हो गजसुकुमालको अपने गोदके अन्दर वेठाके भग्वानको वन्दन करनेको जा रहा था।

रस्तेम सोमा खेळ रही थी उन्हीका रूप जीवन लावण्य देख विस्मय हो श्री कृष्णने नोकरोंसे पुछा कि यह कीसकी कृष्णवासदेव गजस्कमालादि भगवान समीव वन्द्रतः नम

छडकी हैं ? आदमी बोलें कि यह सामल बावणशी लडकी हैं इंप्याने कहाँ कि जायों इसका हुआर अन्तेवर्द्ध स्व दी गनसुक् मारलें साथ इसने छप्न कर दीया जानेगा। आहाकारी पुराने सीमाक साथही रजा ले सोमाकी हुआरे अन्तेवर्द्ध रख दी।

स्कार कर योग्य स्थान पर येठ गये। भगवानने धर्मदेशना दी र भव्य जीवा । यह ससार असार हैं जीव राग द्ववन बीत बोके फीर नरक निगादादीक व खरवी फर्लाका आस्वाहन करते हैं ' खीण मत सुला बहुकाल द का ' क्षणमायक सुक्षीके लीय दीर्धकालके दु लोको लरीद कर रहे हैं। जा जीव वाल्यावस्थामें धर्मकार्य साधन करत है यह रानोंके प्राफीक लाभ उठात है जो जीव युवा बस्याम धमकार्य साधन करत है वह सबर्धकी आकीश और जा युद्धायस्थामे धर्म करत है वह रपेशी माफीक लाम उठाते हैं। पर-त जो उम्मरमस्मै धम नहीं करते हैं वह दालीव छेके परभव सात है वह परम व लशे भोगयत है। वास्त है भन्य विमाशि आरमकन्याणमें प्रयत्न करा इत्यादि दशना श्रथण कर थयाशिन स्यान-प्रत्याख्यान कर परिचदा स्वस्थान ग्रेमन करती हरू। गर्न मकमाल भगवानकी देशना सन परम वैराध्यको धारण करता हुया बोला कि हे मनुषान् ! आपका करमावा सत्य है भैं मरे मात पिताओस पुछव अपवे पास दीभा लउवा र भगवानने वहा सहामुख्य गजमुकुमाल भगवानका वन्दन कर अपने घरपर आया भातासे आज्ञा मागी यह बात श्रीकृष्णको मालुम पूर क्रणन कहा है लघु बाध्य ! तुम दीभा मतला राज करो । गई सुकृमाल बाला कि यह राज धन, नग्रदा सभी कारमी है और में अक्षय सुरा चाइता हु अनुकूल प्रतिकृत बहुतस प्रश्न हुय परम्तु जिसवा आन्तरीक वैराय हो उनको क्षोन मीटा सकत है। आखीरमें श्री कृष्ण तथा देवकी माताने कहा कि हे लालजी 🖯 अगर तुमारा एसाही इरादा हो तो तुम एक दिनका राज्यलक्ष्मी को स्वीकार कर हमारा मनारथको पुरण करो। गजसुकुमालन मौन रखी। बडे ही आडम्बरसे राज्याभिषेक करके श्रीकृष्ण बोला कि है भात आपत्रया इच्छते हैं ? आदेश दो गजसुकमालने कहा कि लक्ष्मीके भंडारसे तीन लक्ष सोनइया नीकालके दोलक्षके रजां-हरण पात्रे और एक लक्ष हजमको दे दीक्षायांग हजाम करावां। कृष्ण नरेश्वर्ने महावलको माफीक वडा भारी महोत्सव कराके नेमिनाथजीके पास गजसुकुमालको दीक्षा दिरा दी। गजसुखमाल मुनि इर्यासमिति यावत् गुप्त ब्रह्मचर्य पालन करने लगा । उसी दिन गजसुकुमाल मुनि भगवानको वन्दन कर बोला कि है सर्वज्ञ ! आपकी आज्ञा हो तो में महाकाल नामके स्मशानमें जाके ध्यान करं। भगवानने कहा "जहासुखं" भगवानको वन्द्न कर स्मशा-नमें जाके भूमिका प्रतिलेखन कर शरीरको किंचित नमाके साधुकी वारहवी प्रतिमा धारण कर ध्यान करने लग गया।

इधर सोमल नामका ब्राह्मण जो गजसुकुमालजीके सुसरा या वह विवाहके लिये समाधिके काष्ट्रमण दुर्वादि लानेकों नगरी बाहार पेहला गया था सर्व सांमग्री लेके पीछा आ रहाथा वह महाकाल स्मशानके पाससे जाता हुवा गजसुकुमाल मुनिकों देखा (उस वखत श्याम (संजा) काल हो रहाथा ) देखते ही पूर्व भवका वैर स्मरणमें होते ही कोधातुर हो बोला कि भो गजसुकु-माल! हीणपुन्या अधारी चवदसके जन्मा हुवा आज तेरा मृत्यु आया है कि मेरी पुत्री सोमाकों विनोही दुषण त्यागन कर है शिरकों मुंडाके यहां ध्यान किरता है पसा वचन बोलके दिशा-चलोकन कर सरस मुटी लाके मुनिके शिरपर पाल वाधी मानोके मुसराजी शिरपर एक नवीन पेचाही वधा रहा है। पीर स्म शानमें सेर नामका काष्ट जल रहावा उन्हीवा अनार लाव वह भिन्न नजसुकुमालक शिरपर धर आप वहासे चला गया। गत मुकमालमुनिको अस्यन्त बदना होनेपरभी सीमल मामणा

हमारभी द्रेष नहीं कीया । यह सब अपन किये हुन व मींवाही कुल समझके आनन्दक साथ क्रजाबन गुका नहाया । एसा गुमा प्रवक्ताय, उपकल परिणाम, विशुद्ध लेड्या, होते से स्वार प्रातीया क्रमाका स्रवकर वयलसान प्राती कर अस्तननः देवपण हा असन्ते अन्यावाध शास्त्रत सुन्ताम जाय विराजमान होगये अर्थात गजसुङ्गाण्युनि दोशा ले पन्ही सामीम मील्य पथार परे। नचीन्म रहनेवाहि द्यनानाने बढ़ाई। महात्स्य शीया प्रवयणेन

पुष्पा आदि ५ ब्रव्यकि वर्षा करी और यह गीत-गान करने लगी

ह्भर स्वांदय होतेही थोक्ट्रण गाम असवारीकर छत्र भरा बात चमर उदते हुवे यहतसे मुनुष्योंचे परिचारसे भगवगनकां य दम चरतेका जा रहाथा। दिवस्ती यह यह पुरूप दही तक्ष्णेफण साथ पर्वेक हैंठ रहस्तेसे उदाचे तिका परंत रसते हुवेबा दगा। कृष्णांची उन्हों युरूपको अयुक्त्या आह आप हस्तीपर रहा हुगे पर्व दि क्षेत्र उन्हों युरू युन्यम घरमें रचदी पसा देशय मर्व लागीन पर्वे हैंठ केष चर्मी रस्त्रोमे वह सर्ग हुवेशी रासी प बही सायमे युन्म रस्त्री गाँ पीर बी कृष्ण भगवानके पासे जावें बन्दन नमस्कार चर इपर उपर देखेत गजसुकुमालसुनि देशनें नहीं आया नव मानानस पुनक्ता हि है भगवान मेरा छोग्नाम

गत्रसुकुमाल सुनि वहा है में उन्होंसे बन्दन वर ! भगवानन वहाकि है कृष्ण रै गत्रसुखमालने अपना वार्य मिछ कर लिया । कृष्ण वहाकि वसे । भगवानने बहाकि गर्म सुकुमाल दीक्षा ले महाकाल समज्ञानमे ध्यान धरा वहां पक पुरुष उन्ही मुनिकों सहायता अर्थात् शिर्पर अग्नि रख देणेसे मोक्ष गया.

शृष्ण बोलािक हे भगवान उन्ही पुरुषने केसे सहायता दी। भगवानने कहािक हे कृष्ण! जेसे तुं मेरे प्रति वन्दनकों आ राहा था रहस्तेमें वृद्ध पुरुषको साहिता दे के सुखी कर दीया था इसी भाफीक गजसुखमालकों भी सुखी कर दीया है।

हे भगवान एसा कोन पुन्यहीन कालीचोदसका जनमा हुवा है कि मेरा लघु वांधवकों अकाल मृत्युधमें प्राप्त करा दीया अब में उन्ही पुरुषकों केसे जान सकु। भगवानने कहा है कृष्ण तुं द्वारा-मतीमें प्रवेश करेगा उस समय वह पुरुष तेरे सामने आते ही भयश्रांत होके धरतीपर पडकेमृत्यु पामेगा उसको तुं समजना कि यह गजसुखमालमुनिकों नाज देनेवाला है। भगवानकों वन्दनकर कृष्ण हस्तीपर आह्रद हो नगरीमें जाते समय भाइकी विताके मारे गजरहस्तेको छोडके दुसरे रहस्ते जा रहाथा।

इधर सोमल ब्राह्मणने विचारा कि श्रीकृष्ण भगवानके पास गये हैं और भगवान तो नर्व जाणे हे मेरा नाम बतानेपर नजाने श्री कृष्ण मुजे कीस कुमौत मारेगा तो मुजे यहांसे भाग जाना ठीक हैं घहभी राजरहस्ता छोडके उन्हीं रहस्ते आया कि जहांसे श्रीकृष्ण जा रहाथा। श्री कृष्णको देखते ही भयश्रांत हो धरतीपर पडके मृत्यु धमेंके शरण हो गया श्री कृष्णनं जानलियािक यह दुष्ट मेरे भाइको अकाल मृत्युका साहाज दीया है फीर श्रीकृष्णने उन्हीं सोमलके शरीरकी बहुत दुर्दशाकर अपने स्थानपर गमन करना हुवा। इति तीजा वर्गका अष्टमा गजसुकुमालमुनिका अध्ययन समाप्तम्। नवमाध्ययन-द्वारका नगरी बलदेवराजा धारणी राणीय मित्र स्थपन । मूचित सुग्रुह नामका कुमरका जन्म हुवा व नामयिण पचास राजकरणावीच साथ कुमरका लग्न स्ट्रीया दलदाया। पूर्व गीममित माफीच पावन भागविलालाम मण हो रहाणा।

श्री नेमिनाय भगवानका आगमन । धर्म देशना धरण कर मृद्धद हमार समान न्याम द्विशानत प्रहन कीया चौदा पूर्व हान वास यरस द्विशा त्रत पत्र मासका अनमन श्री श्रुष्ठता नीयंपा अनित्म पत्रप्राप्त मास पर मोश गया। इसी माफीन दशमा प्रयत्म द्विहु मुद्द रायारवा प्रयत्म कीवीद्हु मृद्द यर तीना माद कर कर कि स्वाप्त प्रवास प्रवास द्विहु हमार यर तीना माद कर व्यक्त ध्वास की विद्वास प्रवास प्रवास के विद्वास प्रवास के विद्वास प्रवास के विद्वास की विद्वास की विद्वास की विद्वास की विद्वास माद की हमान की विद्वास माद की विद्वास की विद्यास की विद्वास की व

#### (४) चोथा वर्गका दश अध्ययन।

द्वारामती नगरी पूर्ववत् वर्णन करन यांग्य है। द्वारामतीमें बयुदेवराजा धारणी पूणी सिंह स्थान सुचित जाली नामका पुमारवा जन्म हुआमीरत्वव पूर्ववत् कलावार्यंत ७२ कलाव्यास जीवन यय ६० अन्तवरस लग्न दत्तदायजो पूर्ववत्।

भी नेमिनाय ग्रंगवानकी देखनासुन दीक्षा लीनी हाद्याग का हान सालावर्ष दीक्षापाली शतुजय तीर्वपर एक मासका जन मन अन्तिम संबद्धान प्राप्तकर मोक्ष गया इति । इसी क्षाफीक (२) मयालीकुमर (३) उवपायालीकुमर (४) पुरुषसेन (५) यारि-सेन यह पांचो वासुदेव धारणीसुत (६) प्रजुनकुमार परन्तु कृष्ण-राजा रूक्मिणी सुत (७) सम्युकुमार परन्तु कृष्णराजा जेवुवन्ती राणीका पुत्र (८) अनिरुद्धकुमर परन्तु प्रजुन पिता वेदरवी माता (९) सत्यनेमि (१०) द्रदनेमि परन्तु समुद्रविजय राजा सेवादेवीके पुत्र हैं। यह दशों राजकुमार पचास पचास अन्तेवर त्याग वावीशमा तीर्थंकर पासे दीक्षा द्वादशांगका ज्ञान सोले वर्ष दीक्षा शत्रुंजय तीर्थं पर एक मासका अनशन अन्तिम केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये इति चोथो वर्ग दश अध्ययन समाप्तं।

### **-+**⊁(@)}<-

## (५) पांचमा वर्गके दश अध्ययन.

द्वारिका नगरी कृष्णवासुदेव राजा राज कर रहा था यावत् पुर्वकी माफक समझना। कृष्ण राजाके पद्मावती नामकी अग्र महिषी राणी थी। स्वरुप सुन्दराकार यावत् भोगविलास करती आनन्दमें रहेती थी।

श्रीनेमिनाथ भगवानको आगमन हुवा कृष्णादि बढे ही ठाठ से बन्दन करनेको गये पद्मावती राणी भी गइ। भगवानने धर्म-देशना फरमाइ। परिषदा अवण कर यथाशक्ति त्यांग बैराग कर स्वस्वस्थाने गमन कीया, कृष्ण नरेश्वर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अर्जकरी कि है भगवान सर्व वस्तु नाशवान है तो यह प्रत्यक्ष देवलोक सहश द्वारिका नगरीका विनाश मूल कीस कारण से होगा?

भगवानने फरमाया है धराधिष द्वारिका नगरीका विनाश

मदिरा प्रसेग द्विपायनक कारण अधिके योगणे द्वारिका नृत्र होता।

यह मुत्रवे वासुदेवने बहुत प्रधाताव विया और विवारा प्रथम है जालीमवारी यावत हद बीमिशो जो वि राज धन अनेवर स्थापने दीशा महत्व वही। में मततमें अध्यय अधुरव अभाष जो वि राज अनेवरादि वामभीनमें गृहीत हो रही हु नोटे भाषानाचे पान होशा लेजेंसे असमये हु।

क्णाके सन्ते वानीका कानके जानक सगदान याहे वि बंधु कृष्ण तरा दीलमें पढ विचार हा ग्हा है कि में लघन अ पृण्य दु यावन आनेत्यान करना है क्या यह बात मन्य है ? कृष्णने कहा हाँ भगवान मन्य है । भगवानन कहा है कृष्ण । यह बात कहा न होगा कि वासुदेव दीहा है । वारण मय वासुदेव पूर्व भव निदान करने हैं उन निदानक फल है कि दीहा नहीं के सके ।

कृत्णने प्रश्न किया वि हे अगवान! में जा आरश्न परिग्रह गांग अन्तवरमें मुर्छित दूवा हूं नो अब फरमाइय मेरी क्या गति हागी!

सनावानने उत्तर दीवा वि हे वृग्ण यह द्वारिका नगरी सदिरा अगिन और द्विषायलके योगसे विनास होगी, उसी समय मातपिताको निकालनेके प्रयोगसे कृष्ण और नवन्नव सारिकासे दक्षिणको येखी सन्युम्न युक्तिहर आदि पाव पावक पी पढ़ सपुरा होके यक्की वनमें यह कृषल जीवे पृष्पीर्याल पटमे उपर पीत पक्षसे सारीरका आच्छादित कर सुवेगा, उन्न समय जराकुमार तीवण वाण वाम पावके सारनेसे काल कर नीमरी बाहुकामभा पृष्पीये जाय उत्पन्न हाना।

यह बात सुन कृष्णको सडाही रज हुवा कारण से मनी

साहिबीकाधाणी आखीर उसी स्थानमें जाउंगा। एसा आर्त्-ध्यान कर रहा था।

पसा आर्तध्यान करता हुवा कृष्णको देखके भगवान बोलं कि हे कृष्ण तुं आर्तध्यान मत कर तुम घीजी पृथ्वीमें उज्वल वेदना सहन कर अन्तर रहीत वहांसे नीकलके इसी जम्बुद्धीपके भरतक्षेत्रकी आवती उत्सर्पिणीमें पुंड नामका जिनपद देशमें सत्यद्वारा नगरीमें वारहवा अमाम नामका तीर्थकर होगा। वहां बहुत काल केवलपर्याय पाल मोक्षमें जावेगा।

कुष्ण नरेश्वर भगवानका यह वचन श्रवण कर अत्यंत हर्ष संतोषको प्राप्त हो खुशीका सिंहनाद कर हाथलसे गर्जना करता हुवा विचार करा कि में आवती उत्सर्पिणीमें तीर्थंकर होडंगा तो बीचारी नरकवेदना कोनसी गीनतीमें है। सहर्ष भ-गवन्तको बन्दन नमस्कार कर अपने हस्ती पर आहार हो वहां से चलके अपने स्थान पर आया सिंहासन पर विराजमान हो आज्ञाकारी पुरुषोंको बुलवाके आदेश कीया कि तुम जावे। आरिका नगरीका दोय तीनं चार तथा बहुतसा रस्ता एक श सीले वहां पर उद्घोषणा करो कि यह हारिका नगरी प्रत्यक्ष देवलोक सरखी है वह मदिरा अग्नि और द्विपायनके प्रयोगसे विनाश होगा यास्ते जो राजा युगराजा शेठ इप्अशेठ सेनापति साबत्यवहा आदि तथा मेरी राणीची क्रमार क्रमारीयी अगर भगवान नेमिनाथजी पांसे दीक्षा ले उन्होंकी कृष्ण महाराजकी आज्ञा है अगर कीसीको कोइ प्रकारकी सहायताकी अपेक्षा हो तो कृष्ण महाराज करेगा पीछेले कुंदुम्बका संरक्षण करना हो तो

<sup>ा</sup> वसुदेव हंटादि प्रन्थोंमें कृष्णका अभव तथा ५ भव भी छीखा है पुरन्तुः यहां तो अन्तरा स्त्रीत नीकलके नीर्थकर होना लिखा है। नत्वकेषणीनस्य ।

पृष्ण महाराज्ञ वरेगा - दोक्षावा महोत्सव भी यदा आडम्पर में पृष्ण महाराज्ञ वरेगा । द्वारवा विनादा द्वीगी वास्ते दीक्षा जन्दी हो ।

पनी पुकार कर मेरी आज्ञा मुझे मुझत करी। आज्ञाकारी कृष्ण महाराजका हुकमको सचिनय दिश्य खडावे झारकार्मे उद् कर आज्ञा समत कर दी।

इधर प्रधावनी राजी धनवानकी देशना सुन हर्प-संतोष हाचे थोठी कि हे अनवान । जावका चवनमें सुहे खद्रा प्रतित आह बीडिप्सको पुषके में आपके वास कीशा स्टरंगा। अनवानने वहा "जरासके "

पद्मावती भगवानका वन्द्रत वर अपने स्थानपर आहं, अपने पति भीक्षणको पुछा कि भावका आहा हो तो में भगवानकी पास दीता मान कर "जहामुन्त" कृष्णबहाराजने पद्मावती राणी का दीताम वहा भारी महोत्स्य क्यां हुन्तर पुरुषते उठाने यात्र सेवाम में बैठाव बहा बर्गोहाक साथ सवान्त्र प्रकार उठाने यात्र सेवाम में बैठाव बहा बर्गोहाक साथ सवान्त्र प्रकार प्रकार कर भीकृष्ण बोठता हुन्ना कि है सवान्त्र | यह पद्मावती प्रकार में बहुतही हरु वावन परम्मद्रस्था थी, परन्तु आपकी दिवाना मुन दीक्षा केना बाहती हैं। है सवान्त्र में यह हिण्य-णांसपी मित्रा देता हूं आप स्थाना कराने।

पप्रामती राणी पद्मानूषण उतार शिरलीय कर भगवानयें पास आमे योजी है भगवार, दिस संसादक अन्यत्य स्त्रीतान्य जीता लग रहा है आप सुत्रे दीक्षा दे सेरा बन्यान कुरे। तब भगवानमें स्वय प्रामनी गणीयो दीक्षा दे यक्षणात्री साध्यिष्ठी शिष्पाणी बनावें भूमत कर दी शीर यक्षणात्री स्वाप्तीकी श्रीक्षा-विक्षा दी। पद्मावती साध्व इयांसमिति यायत् गुप्त त्रामचर्य पालती यक्षणाजीके पास एकाद्शांग स्वाभ्यास किया. फीर चीथ छठ अटमादि विस्तरण प्रकारसे तपस्या कर पूर्ण बीश वर्ष दीक्षा पाल एक मासका अनशन कर, अन्तिम केवलज्ञान प्राप्त कर, अपना आत्माके कार्यको सिद्ध कर मोक्षमें विराजमान हो गई। इति प्रथमाध्ययन समाप्तं। इसी माफीक (२) गोरीराणी, (३) गंधारीराणी, (४) लक्ष्मणा, (५) सुसीमा, (६) जांववती, (७) सत्य-भामा (८) स्वमणी. यह आठां कृष्णमहाराजकी अग्रमहिषी पट्टराणीयो परमचल्लभ थी। वह निमनाथ भगवानके पाम दीक्षा ले केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्षमें गई। (९) मूलथी, (१०) मूलदत्ता, यह दोय जांववतीका पुत्र सांबुकुमारकी राणीयां थी। कृष्णमहाराज दीक्षामहोत्सव कर परमेश्वरके पास दीक्षा दीराई। पद्मावतीकी माफीक केवलज्ञान प्राप्त कर लिखा। इति पंचमवर्गके दशाध्ययन समाप्तं। पंचमवर्ग समाप्तं।

# 

## (६) छट्टा वर्गके सोलाध्ययन.

प्रथम अध्ययन—राजगृह नगरके वहार गुणशीला नामका उद्यान था वहांपर राजा श्रेणिक न्यायसंपन्न अनेक राजगुणेंसे संयुक्त था जिन्होंके चेलणा नामकी पटराणी थी। राजतंत्र चलानेमें बडा ही कुशल, शाम, दाम, भेद, दंडके ज्ञाता और बुद्धिनिधान एसा अभयकुमार नामका मंत्री था। उसी नगरमें बडा ही धनात्व और लोगोमें प्रतिष्ठित एसा माकाइ नामका गाया पति निवास करता था।

उसी समय भगवान बीरमभु राजगृह नगरके गुणशील

भगवानको बन्दन करनेको गये, यह बात सावाह गायापति भयव कर यह भी भगवानको बन्दन करनेको गये। भगवानने उस आह हुइ परिषदाको अग्रनसय धर्मदेशना हो। भौतासव सुधारक पान कर यथाशकि न्यान-वैराग धारण

बर स्वस्थान रामन विथा। माशाः गायापनि देशना सुन समा रहा अमार जान कर अपने अट्युयशं तुरुक्यभार मुग्त वर्षा सरावानके पान दोशा महत्त करो। माशाःसुनि द्यारासिनि यायत् गुत सम्बयवेशे पाल्य वरता हुवा नयान्त्यवे श्थितर भग वर्षोही भृष्ति विश्व वर पहाच्छानशः गानान्यान दिया। वर्षोही भृष्ति निषयं वर पहाच्छानशः गानान्यान दिया। वर्षोही स्वति नयभ्यां वरते हुवे महासुनि गुणरत नयस्थाः तप वर अपने ग्रारीको अजेतित यना दोवा। सर्व सीता वर्षदेशाः

पाल्यः अन्तिम विपुलः (स्थवहारनिरिः) विकि पर्यतिवे उपर<sup>्धश</sup> मासवा अनदान वरं वेचल्हान प्राप्त कर द्याध्वत सुलवी प्राप्त

हुये। इति प्रथम अध्ययन। इसी साचीन विन्त्रम नामना नाया पति भगवान समीध दीक्षा ले व्यवहार्तानि नीयंगर मीभ्यमिन करी। इति दुन्नर अध्ययन नमाप्तं। तीनरा अध्ययन—राजगृह नगर, गुजदीला उपान, भेषिण राजा, बेळाणा राणी वर्णन करने योग्य मेले पूर्व कर आये थे। उसी राजगृह नगरने अन्दर अर्जुन नामना माली रहता थ

राजा, बेळणा राणी पर्णन करने योग्य जेरेर पूर्व कर जाये व । दमी राजगृह नगरचे अन्दर अर्जुन नामका माली रहता थां जिन्हीन चन्युमती नामकी मार्या अच्छे स्वहरप्यनो यो। उमी नगरके यहार अर्जुन मालीवा पक पुष्पाराम नामका बनणा थां यह पंच वर्णने पुष्पोम्पी कम्मोके अच्छे मुद्दोमीन या। उमी यमचाचे अति दूर थी नहीं अति बजीव भी नहीं जक मोगरपाणी यसवा यसायतन था। यह अर्जुन मालीके वापहारा परहारा आदि वंशपरंपरा चीरकालसे उसी मोगरपाणी यक्षकी सेवाभक्ति करते आये थे और यक्ष भी उन्होंकी मनकामना पुर्ण करता था।

मोगरपाणी यक्षकी प्रतिमाने सहस्रपल लोहसे वना हुवा
मुद्रल धारण कर रवा था। अर्जुनमाली वालपणेसे मोगरपाणी
यक्षका परम भक्त था। उन्हीको सदैवके लियं एसा नियम था
कि जब अपने घरसे प्रतिदिन वगेचेमें जाके पांच वर्णके पुष्प
चृंदके एकत्र कर अपनी वन्धुमती भार्यों के साथ पुष्प ले मोगरपाणी यक्षके देवालयमें जाके पुष्पों चढाके ढींचण नमाके परिणाम
करं फीर राजगृहनगरके राजमार्गमें वह पुष्पोंका विकय कर
अपनी आजीविका करता था।

राजगृह नगरके अन्दर छे गोटीले पुरुष वस्ते थे, बह अच्छे और खराव कार्यमें स्वेच्छासे वीहार करतेथे। एक समय राजगृह नगरमें महोत्सव था! वास्ते अर्जुनमाली अपने, घरसे पुष्प भरणेकी छावों बहणकर पुष्प लानेकों अपनी वन्धुमती भार्याकों साथ ले बगेचामें गयेथे। बहांपर दम्पति पुष्पोंकों चुंदके एक कर रहेथे।

उसी समय वह छ गोटीले पुरुष कीडा करते हुवे मोगर पाणी यक्षके देवालयमें आये इदर अर्जुनमाली अपनी भायोंके साथ पुष्प ले के मोगरपाणी यक्षके मन्दिरिक तर्फ आ रहेथे। जब छे गोटीले पुरुषोंने बन्धुमती मालणका मनोहर रूप देखके विचार किया कि अपने सब पक्षत्र हो इस अर्जुनमालीकों निविड बन्धनसे बान्ध कर इस बन्धुमती भायोंके साथ मनुष्य -संबन्धी भोग (मैथुन) भोगवे। पसा विचार कर छे घाँ गोटीले पुरुष उस मन्दिरके किवाडके अन्तरमे अनबोलते हुवे गुपर्चुप इदरने अञ्चनमानी जान बरमूमनी सायी दीनी पुण्य नेष सार्वाचायी स्थान पाससे आये। पूर्णोवा देंद वर (वहाँ : अञ्चनमारी जयना धिन सुवांत यसवी मणास बरमा या ने नेमें नो पीच्छाने पर मा बोरीने पुरुष आवे अर्जुनमानीको पवहें निविद्द (पन) स्थानने बाल्ध वर पद को हाल दीवा और बर्गु सार्वाच्या वहां स्थान स्था

अर्थनमानी उन अस्थापारका दनव विचार वीपादि में बाह्यपणेने इस मोगारपाणी यक्ष मितमाकी नेवा-भिंग करता है और आज मेरे उपर इसनी विचक्तवरूने परभी मेरी साहिता नहीं करता है तो न जाणे मोगारपाणी चक्ष के था नहीं। मालम बीता है वि केवल चायबी मितमादी बेठा रनी है इसी माजीब वैचयर अभद्रा करना हुवा निराज हो रना था।

इदर सोगनपाणी यहारे आर्तुनसाम्मीका यह अध्ययसाय सामचे साथ (यह) मान्नीके द्वारीत्मे भाके मध्या निया । वमां । मान्नीक प्रमोदिन यहाका मध्या मान्नीके प्रदास करते हैं साथते तुम् यह और सा नाहक एकते बना हुवा मुद्दार हायते लिके छ गोटीके पुराग आर मान्नशी अपनी भाषां उन्होंका यहपुर वन अपनार्यमा प्रमथस्त्रों कर होना हुवा पन्नोल पहुंचा दिया।

भागि मालीवां है पुरूष और सामवी सीपर इतना तो हैंग दो गया कि अपने प्रावीरक्षे यक्ष होनेके नहस्वक्याले मुहल हारण प्रतिदित है पुरूष और एक सीवों माननेने ही विचित्त सरीव होता या अपति, प्रतिदिन मान जीवांकी भाग करता था। यह यान राजपुद नगर सपुतसे लोगों हारा सुनवे राजा शिककें नगरमे उद्योगका नरा दो कि कोई भी मनुष्य तुन, कार, पाणी आदिके लिये नगरके वहार न जावे कारण यह अर्जुन माली यक्ष इष्टसे सात जीवोंकी प्रतिदिन धात करता है वास्ते वहार जाने-वालोंके शरीरको और जीवको नुकशान होगा वास्ते कोह भी वहार मत जायो।

राजगृह नगरके अन्दर मुदर्शन नामका श्रेष्टी वसता था। वह वडा ही धनाव्य और श्रावक, जीवाजीवका अच्छा जाता था। अपना आत्माका कल्याणके रस्ते वस्त रहा था।

उसी समय भगवान बीरप्रभु अपने शिष्यरत्नोंके परिवा-रसे भूमंडलको पवित्र काते हुवे राजगृह नगरके गुणशीलोधा-नमें समवसरण किया।

अर्जुन मालीके भयके मारे बहुत लोग अपने स्थानपर ही भगवानको वन्दन कर आनन्दको प्राप्त हो गये। परन्तु सुद्र्यन् श्रेष्ठी यह बात सुनी कि आज भगवान् बगेचेमें पथारे हैं। वन्द्रन्यको जानेके लिये मातापिताको पुछा तब मातापिताने उत्तर दीया कि हे लालजी! राजगृह नगरके बहार अर्जुनमालो सदैव सात जीवोंको मारता है। वास्ते यहां जानेमें तेरे शरीरको बादा होगा वास्ते सब लंगोंकी माफीक तुं भी यहां ही रह कर भगवानको बन्दन कर ले। वह भगवान सर्वज्ञ है तेरी बन्दना स्वीकार करेंगे। सुद्र्यनश्रेष्ठीने उत्तर दीया कि हे माता! आज पित्र दिन है कि बीरप्रभु यहां पथारे हैं तो में यहां रहके बन्दन केले करं? आपकी आज्ञा होतो में तो वहां ही जायके भगवानका दर्शन कर बन्दन करं। जब पुत्रका बहुत आग्रह देखा तब मातापिताने कहा कि जैसे तुमको सुख होवे वैसे करो।

ं ' सुंदर्शनश्रेष्ठी स्नानमज्जन कर शुद्ध यस पहेरके पैदल ही भगवानको वन्दन करनेको चला, जद्दां मोगरपाणी यक्षका मन्दिर नको सारनेको आरहा था। अष्टीने सालीको आता हुवा देवने 
रिचित्त सात्रभी अय क्षीम नहीं करता हुवा व्यवावलने मूसिशको 
स्तिन्यन कर दानों कर छित्रचे लगाने पत्र नुसुन्तुण सिद्धाँको 
भीर हुतरा भगवान बोग्यभुको देवे बोला कि सै पहल्ही भगवानानके तर न्ये प और आज भी भगवानको नालीके सर्वधा 
साणासियान यावन सिन्यादर्शन गव अटारा पाप और क्यारे 
सकारके आहारका प्रत्याक्यान जावजीब के लोवे करना 
पर्यु 
पत्र दुवा स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त

ही पढ़ेना बार्ल हानमें ही आत्मरसणता इरना ठीक हैं। हार्जुनमाली लुद्दाँनाधेष्टीच पास आया होधसे पूर्ण प्रव्यवन त हो हे मुद्रलेन मारना बहुत चाहा परासु प्रीकृ प्रभाव हाथ तक भी उचा नहीं हुया माशीसोने दोठीनोंचे सामने जाया इतते में जो मालीके शरीरमें भोगरपणि यस या यह मुद्रल के के वहां में पिस हो गये अर्थात निज स्थानमें चला यथा।

रारिसे यक्ष चले जाने पर साली क्षमकोर हो है धरतीपर गीर पढ़ा, इपर क्रेटीजीने निरूपक्ष जानके अपनी प्रतिमा पार्क न वर अनसन पारा। हतनेश्रे अनुसाली क्षनेत हो दे बोटा कि आप क्षेत्र हैं और कहा पर जाते हैं। शोठीकोने उत्तर दिया कि में सुदशैन शेठ भगवान वीरप्रभुकी बन्दन करनेकी जाता हुं,। माली बोला कि मुझे भी साथमें ले चलो। शेठजी बोला कि बहुत अच्छी बात है। दोनों भगवानके पास आके बन्दन नम-स्कार कर योग्य स्थान बेठ गये। इतनेमें तो उपसर्गरहीत रस्ता जानके और भी परिषदा समोसरनमें पकत्र हो गइ। परन्तु सुद-र्शनकी धमेश्रद्धा कीतनी मजबुत थी। पसेको दढधर्मी कहते हैं,।

भगवान वीरप्रभुने उसी परिषदाको बडे ही विस्तारपूर्वक धर्मदेशना सुनाइ अन्तिम फरमाया कि हे भव्य जीवों! अनन्ते भवोंके किये हुवे दुष्कमंंसि छोडानेवाला संयम है इन्हीका आराधन करो वह तुमको एकही भवमें आरापार संसारसमुद्रसे पार कर अक्षय स्थान पर पहुंचा देगा।

सुदर्शनादि देशनापान कर स्वस्वस्थान पर गये। अर्जुन मालीने विचार कीया कि में पांच मास तेरह दिनोंमें ११४१ जीवोंकी घात करी है तो पसा घोर अत्याचारोंके पापसे निवृत्ति होनेका कोइ भी दुसरा रस्ता नहीं है। वास्ते मुझे उचित है कि भगवान बीरप्रभुके चरणकमलोंमें दीक्षा ले आत्मकल्याण करं। पसा विचारके भगवानके पासे पांच महाव्रतरुपी दीक्षा धारण करी। अधिकता यह है कि जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दीन अभि-यह कर लीया कि मुझे जावजीव तक छठछठतप पारणा करना। प्रथम ही छठ कर लीया। जब छठ तपका पारणा था उस रोज पहले पहोरमें सझाय, दुसरे पहोरमें ध्यान, तीसरे पहोरमें मुह-पत्ती आदि प्रतिलेखन कर बीरप्रभुकी आज्ञा ले राजगृह नगरके अन्दर समुदाणी भिक्षाके लिये अटन कर रहे थे।

अर्जुनमुनिको देखके वहुतसे पुरुष श्रीयों लडके युवक और

बूद कहने रुगे कि अही। इस पापीने मेरे पिताको मारा या काँस फहते हैं कि मेरो माताको मारी थी। कोई कहते हैं कि मेरे मार यहेन औरत पुत्र पुत्री और कमने सम्बन्धी आंकों मारा था इसीसे कोई आक्रीय पयन तो कोई छीलना पयरों से मारना तर्जना ताहना आदि दे रहे थे। परन्तु अर्जुन सुनिने लगार मात्र भी उन्हों पर कैप नहीं कीया सुनिने विचान कि मैंने तो इन्हों के संवप्तियों में प्राणीका नाहा कीया है तो यह तो मेरेको नालीसना ही दे रहे

मकारले सहन करता हुवा कमेशनुओं दा पराजय कर रहा था। अर्श्वन मुनिको आहार मोले तो पाणी न मोले, पाणी मोलें नो आहार न मीले। तथापि मुनिसी किंचित भी दीनपणा नहीं लाता या वह आहारपाणी यगयानको दीखाक अर्सूर्धितपणें कायाको भावा देता था, जेले सर्प बीलके अन्दर प्रदेश करता है

है। इत्यादि आत्मभावनासे अपने बन्धे हुवे कर्मीकी सम्यक्

भाषांच्या नावा दा। जात संघ बाळक बल्ब्ट्र प्रवश्च काता व इसी मार्कीक प्रति आहार करते थे। यसेही हमेशांक छीये छठ<sup>2</sup> पारणा होता था। पक समय भगवान राजगृह नगरसे विहार कर अस्य अस

पद देशमें पामन करते हुव । अर्जुनमुनि इस बाफीक अर्था हैं हीत घोर तप्रधर्य करते हुवे छ मास दीक्षा पाली किस्म हारीर की पुणंतया बर्जरित कर दीवा जेसे खंदकमुनिकी माफीक। अन्तिम आया मास अर्थान् पन्दरा दीनका अनदान कर

कमीं विमुक्त हो अन्यावाच शाश्वत मुलीमें विराजमान हो गर्य मोश्र पथार गये इति । चौथा अध्ययत-राजमह तथर समुद्रीसीमान लेखीर राही

भारत पथार गय इतन । स्वीया अध्ययन-राजगृह नगर गुणशीलोखान श्रेणीक राजा पंलना राणी। उसी नगरमें कासव नामका गाथापति यहाँही धनाव्य यसता था 4 मणवान पथारे सकाईकी माफिक दीशा लें धनाव्य यसता था 4 मणवान पथारे सकाईकी माफिक दीशा लें पकादशांग ज्ञानाभ्यास सोला वर्षकी दीक्षा एक मासका अनशन पालके वैभार गिरि पर्यत पर अन्तसमय केवल ले मोक्ष गये। इति ४ एवं क्षेमनामा गाथापित परन्तु वह काकंदी नगरीका था। १० एवं वृतहर गाथापित काकंदीका। ६। एवं केलास गाथापित परन्तु संकेत नगरका था और वारह वर्षकी दीक्षा। १०। एवं हिरचन्द गाथापित। ८। एवं वरतनामा गाथापित परन्तु वह राजगृह नगरका था। ९। एवं वरतनामा गाथापित परन्तु वाणीया प्राम नगरका था वह पांच वर्षकी दीक्षा पाल मोक्ष गया। १०। एवं पुणेभद्रगाथा०। ११। एवं सुमनभद्र परन्तु सावत्थी नगरीका वहुत वर्ष दीक्षा पाली थी। १२। एवं सुमनभद्र परन्तु सावत्थी नगरीका सत्तावीश वर्षकी दीक्षा पाल मोक्ष गया। १३। मेध गाथापित राजगृह नगरका था वह वहुत वर्ष दीक्षा पाल मोक्ष गया। १३। मेध गयापित राजगृह नगरका था वह वहुत वर्ष दीक्षा पाल मोक्ष गया। १३। यह सव विपुलगिरि-न्यवहारगिरि पर्वतपर मोक्ष गये हैं। इति।

पन्दरवा अध्ययन—पोलासपुर नगर श्रीवनोद्यान विजय नामका राजा राज करता था, उस राजाके श्रीदेवी ना-मकी पट्टराणी थी। उस राणीको अतिमुक्त—अमंतो नामका इमार था वह वडाही सुकुमाल और वाल्यावस्थाते ही वडा होंशीयार था—

भगवान वीरप्रभु पोलासपुरके श्री वनोद्यानमें पधारे। वीर-प्रभुका वडा शिष्य इन्द्रभूति-गौतमस्वामि छठके पारणे भगवा-नकी आज्ञाले पोलासपुर नगरमें समुदायी भिक्षाके लिये अटन कर रहेथा।

् उस समय अमेतो कुमार स्नान मज्जन कर सुन्दर वस्ना भू-पण धारण कर वहुतसे लडके लडकीयों कुमर कुमरियोंके साथ क्रांडा करनेको रास्तेम आता हुवा गीतमस्वामिको देखके अमन्ती कुमर बोळाकि हे मनवान । आपकोनडो ओर कीम वास्ते
इयर दयर फोरते हो ? गीतमस्वामिन उत्तर दीवाकि हे कुमर
इस द्यांसमिति यावन क्रब्युंच पाळने वाळ सुनि हे और सपुदाणी भिक्षांक लिये अटन कर रहे हैं। अमन्तोकुमार घोलाकि
है भगवान हमारे वहां पचारे इम आपको भिक्षा दीरावेंग, पदा
कहके गीतमस्वामिकी अंगुळी पकडके अपने वरपर के अपने भी
देवीराणी गीतमस्वामिकी आते हुवे देखके हुए संतापके साथ
अपने आसमसे उठ सात आठ पत्त सम्मुख गई वन्दन नमस्वार
कर भाष पाणीके परते छे जायके स्वार प्रकारका आडारका
सहवें दान दीया।

अमन्तोकुमर गौतमस्यामिसे अर्ज करी कि हे भगवान आप कहांपर विराजने हो ? हे अमन्ता | इस नगरके वाहार थीं-वनोपानमें मुस्ति प्रसीवांथ धर्मकी आदिके करनेवाले अमणभग-यान घीरमधु विराजने हैं उन्होंके चरण वमलों हम निवात करते हैं। अमन्ताकुमर्त्वोद्यादिके स्वावान में आपके साथ वंत्रके आपके भगवान चीर प्रभुका चरण वन्दन कर. " जहां सुत्रे।" तब अमन्ती कुमर धगवान गीतमस्यामिके साथ होके भीजनीया-नमें आके भगवान चीरम्युको वन्दन नमस्कार कर सेवा मिक

भगवान गीतमस्वामि लाया हुवा आहार भगवानकी धराक पारणो कर तप संयममें रमनता करने लगा !

पारच्या कर तथ स्थापक समानता करन लगा।

3 डॉमें लॉक नरते हैं हि एवं हापया गीनवाई मोतीयो दुसरे टायॉक अपूर्ण अमानीन पारती वी जी, सुके सुहतानों केंग्र को बास्त मुरपीन अपनेशों सी ! उम्म एक हापांह उपीपा मार्थी औरायाम मुरपानित क्या करीयों दुसरे हार ही अपूर्ण अमानते करणीयों आर्थीन किस सी मार्थी करणीय मार्थी कर में सर्वज्ञ वीर प्रभु अमन्ताकुमारकों धर्म देशना सुनाई। अमन्ताकुमर बोलाकी है कहणार्सिधु आपिक देशना सुनर्म संसारने
भयश्रांत हुवा में मेरे मातापिताकों पुच्छके आपिक पास दीश्रा
ले उंगा "जहा सुखं" प्रमाद मत करों। अमन्तोंकुमर भगवानकों
वन्दनकर अपने मातापिताके पास आया और बोलािक हे माता
आजमें वीरप्रभुकि देशना सुनके जन्ममरणके दु:खोंसे मुक्त होनेके
लिये दीशा लेउंगा। ऐसीवार्ते सुनके दुसरोंकि माताबोंकों गंज़
हुवा करता था परन्तुयहां अमन्ताकुमार कि माताको विस्मय
हुवा और बोली की हे वत्स! तुं दीशा और धर्मकों क्या जानता
है ! कुमरजीने उत्तर दिया कि हे माता! में जानता हुं उसको
तों नहीं जानता हुं और नहीं जानता हुं उसकों जानता हु। माताने कहा कि यह केसा !

हे माता! यह में निश्चित जानता हुं कि जितने जीव जन्मते हैं वह अवश्य मृत्युकों भी प्राप्त होते हैं परन्तु में यह नहीं जानता हुं कि किस समयमें किस क्षेत्रमें और किस प्रकारसे सृत्यु
होगी। हे माता! में नहीं जानता हुं कि कोनसा जीव कीस कर्मों
से नरक तीर्थंच मनुष्य और देवगितमें जाता है, परन्तु यह
चात में निश्चय जानता हुं कि अपने अपने किये हुवे शुभाशुभ
कर्मांसे नारकी तीर्थंच मनुष्य और देवतोमें जाते हैं। इस चास्ते
हे माता! में जानता हुं वह नहीं जानता और नहीं जानता वह
जानता हुं। वस! इतनेमें माता समझ गई कि अब यह मेरा पुत्र
घरमें रहेनेवाला नहीं है। तथापि मोहमेरित बहुतसे अनुकुल-प्रतिकुल शब्दोंसे समझाया, परन्तु जिन्होंकों असली वस्तुका भान
हो गया हो वह इस कारमी मायासे कवी लोभीत, नही होता हैं
अमन्ताकुमार कों तो शिवसुन्दरीसे इतना वडा प्रेम हो राहा था
कि में कीतना जल्दी जाके मीलु।

साताजीन कहा कि हे पुत्र ! अगर आप दीशा ही लेता चाहते हो तो पक हिनका राज कह मेंने मनोरयको पूर्ण करों। अमन्तोत्त्र हम बातको मुनके मीन रहा ! अस माता-दिवाने वहा हो आहम्यर कर कुमरका नाजअविषक कर बोले कि लेलाको आप कि बचा इच्छा है आशा करों। तुमरने कहा कि तीन रक्ष सोनह्या कुमीके मंद्राह्म निकाल हो लक्ष्ये रजीहर जा पात्र और एकलक्ष हजासकों है मेरे दीशा है तैयारी कम हो। के से महोन्सव की हमी मापी के बंद हो महोन्सव पूर्वक मगधानके पास अमन्तानुमरको भी दीशा हता है। नयारिय क्षा के से हो से सार्थ करा है। से सी सार्थ करा हो। सार्थ करा हो। सार्थ करा हो। सार्थ करा है। सार्य करा है। सार्थ करा है। सार्य करा

मालवा अध्यवन-वनारसी नगरी काम बनायान अख्य नामका गंजाया, उन समय भगवान बीग्यभुका आगमन हुवा-काणकको माफीक अख्यराजाभी बय्वन करने की गया। धर्म

भागतंत्रपुर गान ५ ३० ८ में जिना है हि एक मयन बड़ी बरसार बरिनेंद बार मिलांगेंद मामों आप्यानेशास्त्रपुर व्यक्तिक मान या नियान कुछ है एत अध्यानेशास्त्रपुर व्यक्तिक मान या नियान कुछ है एत अध्यानेशास्त्रपुर पितां के अध्यानेशास्त्रपुर के अध्यानेशास्त्रपुर के अध्यानेशास्त्रपुर के अध्यानेशास्त्रपुर के अध्यानेशास्त्रपुर के उत्तर प्रमाणकार्य पर मालांगी किया है हो कि इस यह महा अध्यान क्षित्रपुर पर मालांगी किया है हो कि इस अध्यान के अध्यान के अध्यान के अध्यान के अध्यान कि अध्यान के अध्यान क्षित्रपुर के अध्यान के अध्यान

देशना सुन अपने जेष्ठ पुत्रकों राज देके उदाई राजाकी माफी-क दीक्षा ग्रहन करी एका दशांग अध्ययन कर विचन्न प्रकारिक तपश्चर्या करते हुवे वहुतसे वर्ष दीक्षा पाल अन्तमे विपुलगिरि ( व्यवहारगिरि ) पूर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गये इति सोलवाध्ययन। इति छट्ठावर्ग समाप्त।

### <del>~\*{(@)}\*</del>~

# (७) सातवा वर्गके तेरह अध्ययन

राजयह नगर गुणशीलांचान श्रेणिकराजा चेलनाराणी अभ-यकुमारमंत्री भगवान वीरप्रभुका आगमन, राजा श्रेणककावन्दनको जाना यहसर्वाधिकर पूर्वके माफीक समझना। परन्तु श्रेणकराजा कि नन्दानामिक राणी भगवानिक धमेदेशना श्रवण कर श्रेणिक-राजािक आज्ञा लेके प्रभु पासे दीक्षा ग्रहनकर चन्दनवालाजीके समिप रहेतीहुइ एकादशांगका अध्ययन कर विचित्र प्रकारकी तपश्रया करती हुइ कमेश्रत्रुवाका पराजयकर केवलज्ञान पाके मोक्षगइ इति । १। एवं (२) नन्दमती (३) नन्दोतरा (४) नन्दसेना (५) महता (६) मुमहता (७) महामहता (८) मह्देवा (९) भद्रा (१०) सुभद्रा (११) सुजाता (१२) सुमा-णसा (१३) भुतािद्रज्ञा यह तेरहा राणी या अपने पति श्रेणक-राजािक आज्ञािसे भगवान वीर प्रभुके पास दीक्षा लेके सर्वने इग्यारे अंगका ज्ञान पढा। बहुतसी तपस्याकर अन्तमे केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष गई है इति सातवा वर्ग समाप्तं।

### ( ८ ) आठवा वर्गके दश अध्ययन है।

चम्पानगरी पुणेश्रद्स उद्यान कोणक नामका राजा राज कर रहाया। उसी चन्पानगरीम श्रेणीक राजावि राणी कोणक राजा-कि चलमाता 'कालीनामकि राणी निवास करतीयी,

क युक्ताता पर्ताताताक राजा नाया प्रशास क्षा मार्गाव मारावा वीरामाचा आगमम हुवा नन्दाराणीकि मार्गाव नालीराणीभी वेद्याना सुत्र दोसा महत्र कर इत्यारेश्वम झालात्याः नवर बोल्य छहादि विचित्र महारसे सप्तमयोक्तर अपनि आ-नवाडों भावती हह योचर दहीयों।

पत्र नमय क्ली नाध्विने आर्थ चन्द्रत याला साध्यिको चन्द्रन कर अर्थ करी कि आपकी रता हो तो में रत्नायली तप मारंभ कर कि कास्तवयः

आयों चादन वाह्यजों वो आजा होनेसे वाली साधीने रानावली तर यह विया। प्रयम पढ उपचास किया पारणें दिन "सम्बन्धा मुख्य विषय आयों दू अवस्त किया पारणें दिन "सम्बन्धा मुख्य विषय आयों दू अवस्त विद्या पारणें के हमें लेने मीले वैसाही आहारसे पारणों कर लहें। सब पारणें यसी विधि सममना। किर दोय उपवास कर पारणों करें। किर गारणें कर छठ (बेला) वर पारणें कर उपवास कर पारणों कर बादमें आठ छठ (बेला) वर अपरां कर, उपवास कर, पारणों कर, छठ कर, पारणों कर अध्यारणों कर स्वारणों कर पारणों कर अध्यारणां कर पारणों कर पारणों कर अध्यारणां कर पारणों कर अध्यारणां कर पारणों कर अध्यारणां पारणों कर अपरां कर अध्यारणां विस्त कर पारणों कर अध्यारणां विस्त कर पारणें कर अध्यारणां विस्त कर पारणें कर पारणों कर अध्यारण कर कर पारणों कर अध्यारण कर विस्त विद्यारण कर पारणों कर अध्यारण कर विस्त विद्यारण कर पारणों कर अध्यारण कर विस्त विद्यारण कर पारणां कर अध्यारण कर विस्त विद्यारण कर पारण कर विष्त विद्यारण कर विद्यारण क

कार्टीराणीका किरोपाधिकार निरयावरिका सुत्रकि आयामें टिम्बा आवर्गा ।

सोला उपवास करे, पारणी कर पन्दरा उपवास करे, एवं चौदा तेरह बारह इंग्यार दश नव आठ सात छे पांच चार तीन दोय ओर पारणो कर एक उपवास करे। वादमें आठ छठ करे पारणो कर तीन उपवासकरे, पारणी कर छठ करे, ओर पारणी कर एक उपवास करे, यह प्रथम ओली हुइ अर्थात् इस तपके हारकी पहेली लड हुइ इसको एक वर्ष तीन मास और वावीस दिन लगते हैं जिसमें ३८४ दिन तपस्या और ८८ पारणा होता है पारणे पांचा विगइ सहीत भी कर सकते है। इसी माफीक दुसरी ओली ( हारकीलंड ) करी थी परन्तु पारणा विगइ। वर्ज करते थे। इसी माफीक तीसरी ओली परन्तु पारणा लेपालेप वर्ज करते थे । एवं चोथी ओली परन्तु पारणे आंत्रिल करने थे। यह तपरुपी हारकी च्यार लडकों पांच वर्ष दोय मास अञ्चाधीस दिन हुवे जिसमें च्यार वर्ष तीन मास छ दिन तपस्याके और इग्यार मास वावीस दिन पारणेके एसे घीर तप करते हुवे काली साध्वीका दारीर सुक्के लुख्खे भुख्खे हो, गया या चलंते हुवे दारीरके हाड खडखड दाब्दसे वाजने लग गया अर्थात् शरीर बीलकुल कृष वन गया तथापि आत्मशक्ति बहुत ही मकाशमान थी। गुरुणीजिकी आज्ञासे अन्तिम एक मासका अन-शन कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गई इति।

इसी माफीक दुसरा अध्ययन सुकालीराणीका है परन्तु रत्नावली तपके स्थान कनकावली तप कीया था रत्नावली और कनंकावली तपमे इतना विशेष है कि रत्नावलीतपमे दोय स्थान पर आठ आठ छठ एक स्थानपर चौतीस छठ किया था वहाँ कनकावली तपमे अठम तप कीया है वास्ते तपकाल पंच वर्ष नव मास और अठारा दिन लगा है शेष कालीराणीकी माफीक कर्म क्षय कर केवलंकान प्राप्त हो मोक्ष गई। २। इसी माफीक महावालीराणी दीक्षा के यावस लघु मिंदकी याली माफीक तपकरा वया पड़ उपवासकर पारणा क्षेत्र मेरी या उपवास कीया पारणा कर, एक उपवास पारणा कर नीन उपवास पारणा कर दीव उपवास, पारणोकर च्यार उपवास पारणो कर तीन उपवास, पारणोकर च्यार उपवास, पारणोकर च्यार उपवास, पारणोकर च्यार उपवास, पारणोकर च्यार उपवास, पारणोकर च्यार, पारणोकर कर पाव उपवास, पारणोकर कर उपवास, पारणोकर कर उपवास, पारणोकर कर उपवास, पारणोकर अंदि उपवास, पारणोकर अंदि उपवास, पारणोकर अंदि उपवास, पारणोकर अंदि उपवास उपवास करें, जात उपवास करें, निक्र उपवास उक्त अंदि उपवास उक्त आलोकर उपवास उक्त आलोकर उपवास उक्त आलोकर उपवास उक्त आलोकर उपवास उपव

लाग । यावत् सिद्धे हुई ॥ ३॥ इसी माफीक इच्छाराणीका परन्तु उन्होंने महासिंह निवं ल तप को ल्युचिहः बहत हुव नय उपयस्त तक कहा है इसी माफीक १६ उपवास्त तक समझना एक ओलीकों एक वर्ष छ मास अखारा दिन लगा था। ज्यार ओली पूर्वेवत्वों हे वर्ष दोय मास सारट दिन लगा था यावन् मास नह ॥ ३॥

इसी माफीक सुष्टण्यरावी परन्तु सक्त सक्तमियां कि भिर्धु मतिमा नप कीया या यथा-सात दिन तक यक पक्त आहार कि दाते पक्क पाणीकी दात। दूसरे सात दिन तक दो आहार दो

े दातार देव समय दिक्य पार खिना न हो उस दान बेहते हैं जम मोरह दत समय एक बुद पे॰ नाव तथा शासी दत समय एक बुद सिर जावे तो ज्य भी दात फरते हैं। क्यार एक हा सायम चाटमर मादक और पदामर, पार्या रात है पाणीकी दात। तीसरे सात दिन तीन तीन आहार तीन तीन पाणीकी दात यावत सातमे सातदिन, सात सात दात आहार पाणी कर लेते है पर्व पकोणपचास दिन और पकसो छीनव दात आहार एक सो छीनव दात, पाणी की होती है। फीर बाद्में अठ अठमिया भिक्ष प्रतिमा तपकरा वह प्रथम आठ दिन एकेक दात्त आहार एकेक दात्त पाणी कि एवं यावत आठवे आठ दिन तक आठ आठ दास आहारकी आठ आठ दास पाणीकी सर्व चौसठ दिन और दोय सो इठीयासी दात आहार दोय सो इठी-यासी दात पाणीकी होती हैं। बादमें नव नवमियों कि भिक्ष प्रतिमा तप पूर्वेवत् इकीयासी दिन और च्यारसी पंच दात त्तंख्या होती है। वादमें दश दशमियां भिक्षु प्रतिमा तप करा जिस्का एक सो दिन और साढापांचसी दात्त संख्या होती है। यह प्रतिमा सर्व अभिग्रह तप है बादमें ही बहुतसे मास क्षमणा-दितप कर केवलज्ञान प्राप्त कर अन्तिम मोक्षमें जा विराजे इति॥५॥

| १ | 2  | 3, | ક   | ધ  |
|---|----|----|-----|----|
| ઋ | ક  | 4  | ,   | 2  |
| ų | १  | ર  | ₹   | ક  |
| ર | 3  | 5  | 4   | Š  |
| ક | در | ٤  | , 2 | 3, |

इसी माफीक महाकृष्णां राणी परन्तु लघु सर्वतों भद्र तप कराथा यथा यंत्र प्रथम ओ-लीकों तीनमास दशदिन एवं च्यार ओलीकों एक वर्ष एक-मास दशदिन, पारणा सव रत्नावली तपिक माफीक सम-झना। अन्तिम मोक्ष मे विरा-जमान हुने। ६।

कीया था । यथा यंत्र एक ओलीने आउ सास पांच दिन एतं

| ব           | - 1           | ٠,  | •               | , 1 | • | ] ~                     | च्यार ओलीने दाय                              |
|-------------|---------------|-----|-----------------|-----|---|-------------------------|----------------------------------------------|
| u           | 1             | 2   | ₹ ;             | 8 , | ۹ | Ę                       | वर्ष आठ मास और<br>वीस दिन लगा गा।            |
| ş           | ş             | 4   | Ę               | 9   | 2 | 5                       | पारणमें भोजनविधि<br>सर्वरत्नावली तपनि        |
| ξ           | v             | \$  | ₹               | ş   | 8 | e,                      | माफीक समजना<br>औरभी विवित्र प्र-             |
| ą           | 3             | 8   | در              | Ę   | v | Į.                      | कारले तपकर वेष-                              |
| ۹           | ٤             | · · | ₹               | ٦ ' | 3 | 1 8                     | खज्ञान प्राप्त कर मी-<br>शर्मे विराजमान हुये |
| _           |               |     | _               |     | i | 2.6                     | डेति । ७।<br>ती साफीक रामकृष्णा              |
| 4           | É             | O   | ٥               | 1   | 1 | याची र                  | रिन्तु भद्रोत्तर प्रतिमा                     |
| ی           | <             | , 4 | ٩               | ٤   |   | तच की                   | याया । यया यंत्र पक<br>हो छ मास ओर बीन       |
| ٩           |               | 1 . |                 |     | 1 | 200000                  | - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C      |
|             | ~             | É   | · ·             | 1 6 | 1 | दिन≀                    | तथा च्यार ओलीवी                              |
|             | <u>م</u><br>س | 1 5 |                 | ام  |   | दीय १<br>विमरि          | र्षदीय मास और<br>जिओग्मी बहुत तप             |
| ۔<br>د<br>د | 9             | 1 2 | ٠ <u>.</u><br>٤ | اد  |   | दीय व<br>विमरि<br>कर के | र्षंदीय मास और                               |

यया-पर उपवास कर पारणा कर छठकीया पारणा कर पर

उपयास पारणा कर तीन उपवास पारणाकर एक उपवास च्यार उप० एक उप० पांच उप० एक उप० छ उप० एक उप० सात उप० एक उप० आठ उप० एक उप० नय उप० एक० दश० एक० इग्यारे० एक० वारद्द० एक० तेरह एक० चौदा० एक० पंद्रा० एक० सोला उपवास इसी माफीक पीछा उतरतां सोला उपवाससे एक उपवास तक कीया। एक ओलीकों साढाइग्यारे मास लागे और च्यारों ओलीकों तीन वर्ष ओर दश मास काल लगा पार-णेका भोजन जेसे रत्नावली तपिक माफीक यावत शाश्वता सु-ग्वमे विराजमान हो गये इति। ९।

इमी माकीक महासेण कृष्णा परन्तु इन्होंने आंविल वर्द्ध-मान नामका तप किया था। यथा—एक आंविल कर एक उप-वास दो आंविल कर एक उपवास, तीन आंविल कर एक उप-वास एवं च्यार आंविल एक उपवास पांच आंविल कर एक उप० छे आंविल एक उप० सात आंविल इसी माफीक एकेक आंविलिक वृद्धि करते हुवे यावत् नियाणवे आंविल कर एक उप-वास कर सो आंविल कीये इस तप पुरा करनेको चौदा वर्ष तीन मास विसदिन लगा था सर्वसतरा वर्षकी दीक्षा पालके अन्तिम एक मासका अनसन कर मोक्ष गया।। १०।।

यह श्रेणिकराजा कि दशों राणीयों वीरप्रभुके पास दीक्षा लि। इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यास कर, पूर्व वतलाइ हुइ दशों प-कारिक तपश्चर्या कर अन्तिम एकेक मासका अनुसन कर कर्म-श्रानुका पराजय कर अन्तगढ केवली हो के मोक्षमें गइ इति।

॥ इति आठवांवर्षके दशाध्ययन समाप्तम् ॥ इति अन्तगढ दशांगध्य का संक्षिप्त सार समाप्तम् ।

### ्श्री त्र्यनुत्तरोववाइ सूत्रका संतिप्त सार∙ —्रश्रः‱श्रः—

(प्रथम वर्गके दश अध्ययन है.)

(१) पहला अध्ययन—राजगृह नगर गुणशीलोचान श्रेणिक राजा चेलनाराणी इसका विस्तार अर्थ गीतमहुमारके अध्ययन से सम्रक्षता

अंगकराजा के धारणी नामकी राणीको सिंह स्वयन स्थित जाली नामक पुत्रका जन्म हुवा अहोन्सवके साथ पांच धार्यासे पालीत आठ वर्षका होनेके बाद कलावार्यसे बहुत्तर कलास्वास पावत युवक अवस्था होने पर वहे वहे आठ राजायोंकी आठ कन्यायों के साथ जालीकुमारका विवाह कर दीया दत दायों पूर्ववत् समझना । जालीजुमार पूर्व संवित्त पुन्योद्य आठ अन्तेडरके लाय देवतायों कि माफीक सुल्बोका अनुभव कर

अगवान चीराअुछा आवसन राजादि बन्दन करने की पूर्य-बन् तथा-जालीहुमर भी पनदनकों गया देशवा ध्वयन कर अठ अस्तेयर और संसारका त्याम कर माता-चिताकी आता लें चंद्रे ही महोत्मचके साथ अगवान चीराअुके गांच होता प्रवण करी, विषयभक्ति हुन्यारा अंकका सानान्यास कर चौत्व एठ अठमादि तपस्या करते हुने गुजरून समस्तर तपकर अपनि आत्माकों उज्ज्व चनाते हुने गुजरून समस्तर तपकर अपनि आत्माकों उज्ज्व चनाते हुने गुजरून समस्तर संच्ये हा साथुं माध्योगीस शमरकामणावर न्विचर अगवानके साथ विद्युक्तिर पर्यंत पर सनस्तन किया संच सोडा चर्चकी दोक्षा पाठी।एक मान के अनसनके अन्तर्मे काल कर उर्ध्व सौधर्महशान यावत् अच्यत देवलोकके उपर नव ग्रीवैक से भी उर्ध्व विजय नामका वैमान में उपन्न हुवे। जब स्थिवर भगवान जालीमुनि काल प्राप्त हुवा जानके परि निर्वणार्थ काउस्सगकीया (जाली मुनिके अनसनिक अनुमोदन ) काउस्सगकर जालीमुनिका वस्र पात्र लेके भगवान के समिप आये वह वस्त्र पात्र भगवान के आगे रखा गौतम स्वा-मीने प्रश्न कियाकि हे भगवान ! आपका शिष्य जाली अनगार प्रकृ-तिका भद्रीक विनित यावत् कालकर कहां पर उत्पन्न हुवा होगा अगवानने उतर दीयाकि मेराशिष्य जाली मुनि यावत् विजय-वैमानके अन्दर देव पणे उपन्न हुवा है उन्होंकी स्थिति वत्तीस सागरोपमिक है। गौतमस्वामिने पुच्छाकि हे भगवान जालिदेव विजय वैभानसे फीर कहां जावेगा ? भगवानने उत्तर दीयाकि हे गौतम ! जालीदेव. वहांसे कालकर महाविदेह क्षेत्रमें उत्तम जाति कुल के अन्दर जनम लेगा वहांभी केवली परुपित धर्मका सेवनकर दीक्षाले केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष जावेगा इति प्रथमा-ध्ययन समाप्तं।

इसी माफीक (२) मयालीकुमर (३) उववालीकुमर (४) पुरुषसेन (५) वीरसेन (६) लठदन्त (७) दीर्घदंत यह सातों श्रेणिक राजािक धारणी राणीके पुत्र हैं ओर (८) वहेलकुमर (९) विहासे कुमार यह दोय श्रेणकराजािक चेलना राणी के पुत्र हैं (१०) अभयकुमार श्रेणक राजािक नन्दाराणीका पुत्र हैं एयं दश राजकुमर भगवान वीरप्रभु पासे दीक्षा ग्रहन करी थी।

इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यास। पहले पांच मुनियोंने १६ वर्ष दीक्षा पाली कमसे छठ्ठा, सातवां, आठवां, वारह वर्ष दीक्षा पाली नववां दश्चवां पांच वर्ष दीक्षा पाली। गति-पहला विजयवैमान, दुसरा विजयन्त वैमान, तीसरा जयन्त वैमान, चोषा अप्राज्ञत वैमान, पाचवा छुन सर्पार्धसिद्ध वैमान । प्राप्त च्यार सुनि विजय वैमानमे उत्पन्न हुवे । वहासे चवर नय महायिदेह क्षत्रमे पूर्वयद् माल जावेगा । इति प्रयम योपे दशाच्यायन नमामम् । ययम यो नमामम् ।

#### ---¥£(ᡚ)}+--

### (२) दुसरें वर्गका तेरह अध्ययन है।

प्रवम अध्ययन—राजगृह नगर धेणिकराजा धारण। राणी
मिंह सुपनमृचित हीपेसेन कुमरवा अक्त म वास्तायत्व्या कलाभ्यास
पाणीमहत आत्र राजवन्यायों वे साथ विवाह पावन मनुष्म
सम्भी पानी इंग्डियक सुव धोगयते हुव विवार रहाण। अगवान
यौर मनुका आनामन हुवा धमेर्देशना सुनके हीपेसेन कुमार
दीन्म महण वर्रो सोध्या वर्षकी दीश्रा पालक विश्वपनिति पर्वत
पर पक्ष माववा अनतन कर विजय बैमान गये वहास पक्षी
भव महाविदेह क्षत्रमें उत्तम जाति कुळमें जन्म ने वे पीए वपली
प्रहणित धमें क्षीवार वर वेचलतान ग्राप्त वर मोझ जायेगा। ।
इति प्रधानप्रयान नमालम । १।

हमी भाषाव (२) महासेन कुबर (३) लडदरत (४) गृढ दग्त (५) सुद्धदग्त (६) इंल्ड्सर (७) सुम्सद्ध (८) दुमस्त कु० (१) महादुमसेन (१०) सिंह (११) मिहस्त (१२) महासिहस्त (१३) पुत्पमन यह नेरह राजनुमस् श्रेणिक राखांकि भारणी रा णीच पुत्र थ भगवान समिण दीक्षा है १६ वय दीक्षा पाठी विचित्र प्रकारिक तपक्षां वर अन्तिम विश्वलिति प्रवेतग अनस्त कृषण कम सन दौष सुनि विजयवैसान दोष सुनि विजयन वैमान दोष सुनि ज्ञवन्त दीमान दोष सात सुनि स वार्थिसिद्ध वैमानमें देवपणे उत्पन्न हुवे वहांसे तेरहही देव पक भव महाविदेह क्षेत्रमें करके दीक्षा पाके केवलज्ञान प्राप्त कर मी-क्षमें जावेगा । इति दुसरे वर्गके तेरवाध्ययन समाप्तम् । २।

इति दुसरा वर्ग समाप्तम् ।

### **-+**<del>}</del>(⊚)<del>}+</del>-

## (३) तीसरे वर्गके दश अध्यथन है।

प्रथम अध्ययन कार्कदी नामकी नगरी सहस्राध्रवनीयान जयश्र नामका राजा। सबका वर्णन पूर्ववत् समझना। कार्कदी नगरीके अन्दर वडीही धनाव्य भद्रा नामकी सार्थवाहिणी वसती थी वह नगरीमें अच्छी प्रतिष्ठित थी। उस भद्रा शेठाणीके एक स्वस्पवान धन्नो नामको पुत्र थी, उसके कला आदिका वर्णन महावलकुमारकी माफीक यावत् वहींतर कलामें प्रविन युवक अवस्थाको प्राप्त हो गया था। जब भद्रा शेठाणीने उस कुमारको वत्तीस इप्भशेठोंकी कन्यावोंके साथ विवाह करनेका इरादासे वत्तीस सुन्दराकार प्रासाद बनाके विचमें धन्नाकुमारका महेल वना दिया। उस प्रासाद महेलोंके अन्दर अनेक स्थंभ पुतलीयो तोरणादिसे अच्छे शोभनिय बना दीया था उसी प्रासादोंका शिखरमानो गगनसे वातोंही न कर रहा हो अर्थात् देवप्रासादके माफीक अच्छा रमणीय था।

वत्तीस इप्भश्नेठोंकी कन्यावों जो कि रूप, यौवन, लावण्य, चातुर्यता कर ६४ कलावोमें प्रविन कुमारके सदश वयवाली बत्तीस कन्यावोंका पाणीब्रहण एकही दिनमें कुमारके साथ करा दिया उन्हीं वत्तीस कन्यावोंका मातापिता अपरिमित दत दायजो दियो थो यावत् वत्तीस रंभावोंके साथधन्नोकुमार मनुष्य आदि से आतन्दमें वाल निर्णयन कर रहा था। यह सर्ग, पूर्व सुकृतका ही फल हैं। पूर्ण्यीयडलवा पवित्र करत हुवे बहुत शिष्णों वे परिवारसे

भगवान वीरमभुका पथारना काक्द्री नगरीक सहस्राप्तवनी पानमे हुवा।

काणक राजाकी माफीव जयशादु राजा भी च्यार प्रकारणी सैनाक साथ प्रमणानका वन्दन करनेकी जा रहा था, नगरलीक भी स्नानमञ्जन कर अच्छा अच्छे वछाभूषण धारण कर गण,

भी स्नानमञ्जन कर अच्छ अच्छे वद्याभूषण धारण कर गा। अभ्य, रप, पिजल, पाल्यो सेविया समदाणी आदिपर सवार हो और क्रितनेक पैदल भी मध्यवज्ञान हावे भगवानको वन्दन करनेवी जा रहेथे।

इथर धन्नोकुमार अपने प्रासादपर वैठा हुवो इस महान प

रिषदाका पकदिशाम जाती हुर देखके क्युको पुरुषसे दरियापत करनेपर हात हुया कि भगवान वीरममुको वण्डन करनेको जन समुद्र का रहे हैं। बादमे आप भी च्यार अञ्चवाले स्वपर बैठने मात्र का रहे हैं। बादमे आप भी च्यार अञ्चवाले स्वपर बैठने भगवानको वण्डन परनेका परिवहां सावर्ष हो गये। बढी भगवान विराक्षमान थ यहा आये सवारी छोडके पाच अभिगम कर तीन मद्भिणा दे चादन नमस्कार कर सन छाग अपने अपने गोप स्वानवर येठ गये। आये हुव जनसमुद्र प्रमामिका पीयोक सम्वानवर सेव गये। आये हुव जनसमुद्र प्रमामिका पीयोक सम्वानको स्व ही विस्तार सहित धर्मदेशना सुनार।

जिस्में भगवानने मुख्य यह फरमाया या कि— है मध्य जीयो। यह जीव अनाहिकाळसे ससारमें परिममन वर रहा है जिस्सा मुळहेतु भिष्यात्य, अवत, कपाय और योग<sup>है</sup> इन्होंसे दुध्याञ्चम कर्मीका स्वय होता है तब कभी राजा महाराजा रोठ सेनापित होके पुन्यफलको भोगवता है कभी रंक दिरिही पशुवादि होके रोग-शोकादि अनेक प्रकारके दुःख भोगवता है और अज्ञानके वस हो यह जीव इन्द्रियज्ञित क्षण मात्र सुर्खों के लिये दीर्घकाल तक दुःख सहन करते हैं।

ं इसी दुः खोंसे खुडाने वाला सम्यक् शान दर्शन चारित्र है वास्ते हे भव्य जीवों! इसी सर्व सुख संपन्न चारित्रकों स्वीकार कर इन्हींका ही पालन करों तांके आत्मा सदैवके लिये सुखी हो।

अमृतमय देशना श्रवण कर यथाशकि त्याग वैरागको धारण कर परिषदाने स्व स्व स्थान गमन कीया।

धत्रोकुमर देशना श्रवणकर विचार किया कि अही आज मेरा धन्य भाग्य हैं कि एसा अपूर्व व्याख्यान सुना। और जग-तारक जिनेन्द्र देवोने फरमाया कि यह संसार स्वार्थका है पौदगळीक सुखोंके अन्ते दुःख है क्षण मात्रके सुखोंके ळिये अज्ञानी जीवों चीर काळके दुःख संचय करते हैं यह सब सत्य है. अब मुझे चारित्र धमका ही सरणा लेना चाहिये। धन्नोकुमार भगवानसे बन्दन नमस्कार कर बोला कि है करुणासिन्धु। मुझे आपका प्रवचन पर श्रद्धा प्रतीत आइ और यह बचन मुझे रुचता भी है आप फरमाते है एसे ही इस संसारका स्वरूप है मैं मेरी माताकों पुच्छके आपके पास दीक्षा ग्रहन करुगा "जहासुखम्" परन्तु हे धन्ना। धमें कार्यमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।

धन्नोकुमर भगवान कि आज्ञाकों स्वीकार कर वन्दन नम-स्कार कर अपने च्यार अश्वके रथपर वेटके स्व स्थानपर आया निज माताले अर्ज करी कि है माता आज में भगवानिक देशना श्रेवण कर संसारसे भयश्रांत हुवा हुं। वास्ते आप आज्ञा देवे में भगवानके पास दीक्षा ग्रहन करुं। माताने कहा कि है लालजी अपरिमत्त द्रव्य जो तुमारे वापदादायांक सचे हुवे हैं इसकी भागवो बादमें तुमारे पुत्रादिको वृद्धि हानेपर भुक भोगी हो ना योग फीर इस काल धर्मकों प्राप्त हो जाने बादमें दीमा लगा। कुमरजीने कहा कि है माता यह जीव भत्र भ्रमन करत हुय अनेक चार माता पिता कि भरतार पुत्र पितादिका सबन्ध करता आया है बाइ कीसीको तारणेको समर्थ नहीं है धन दालत राजपाट आदि भी जीवको बहुतसी दुपे भीला है इन्हीसे जीवका कल्याण नहीं है। वास्ते आप आज्ञा दो में भगगानक पास दीक्षा लुगा। मातामे अनुकुछ प्रतिकृत यहुत समग्राया परन्तु कुमरती यक ही वातपर कायम रहा आखिर माताने यह विचारा कि यह पुत्र अव घरमे रहेनेबाला नहीं है ना यर दाधसे वीभाका महासब करण ही दीक्षा दिरातु। यसा विचार कर जैस धावचा दोठाणी कृष्णमहाराजके पास गई थी ओर धायका पुत्रका दीक्षामहोत्सव ष्ट्रणमहाराजने विधा था इसी मादीक भद्रा दोटाणीने भी जय शतुराजाने पास भैन्णो (निजराणा) लचे गर और धनाकुमारका दीक्षामहोत्सव अवश्रत्रुराजाने कीवा इसी माफीक यावत् भगवार षीरप्रभुके पास धन्नोकुमर दीक्षा बहनकर मुनि वनगया इ**यांस** मिति याषत् गुप्त ब्रह्मचय व्रतको पापन करने स्था गया जिस दिन धन्नाकुमारने दीक्षा छीथी उसी दिन अभिग्रह धारण कर लीवाथा कि मुझे क्लप है जावजीव तक छठ छठ तप पारणा आर पारणक दिन भी आविल करना। जब पारणेके दिन आविलका आहार सस्पृष्ट हस्तांसे देनेषाता देव। यह भी यंचा

हुया अरस निरस आहार वह भी श्रमण शाक्यादि माहण श्राप्त णादि असीथ कृपण वर्णीमगादि भी उस आहारशी इच्छा न करे पसा पारणे आहार लेना। इस अभिग्रहमें भेगवानने भी आज्ञा देदी कि 'जदासुखं'।

धन्ना अनगारके पहला छठ तपका पारणा आया तच पहले पहोरमें स्वाध्याय करी दुसरे पहोरमें ध्यान (अर्थवितवन) कीया तीसरे पहोरमें मुहपत्ती तथा पात्रादि प्रतिलेखन किया वादमें भगवानकी आज्ञा लेके काकंदी नगरीमें समुदाणी गौचरी करनेमें प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु धन्ना मुनि आहार केसा लेता था कि विलक्कल रांक वणीमग पशु पंखी भी इच्छा न करे इस कारणसे मुनिकों आहार मीले तो पाणी नहीं मीले और पाणी मीले तो आहार नहीं मीले तथापि उसमें दीनपणा नहीं था व्ययचित्त नहीं शुन्य चित्त नहीं कुलुपित चित्त नहीं विषवाद नहीं, समाधि चित्त-से यत्नाकी घटना करता हुवा एषणा संयुक्त निर्दोषाहारकी खप करता हुवा यथापर्याप्ति गौचरी आ जानेपर काकंदी नगरीसे नी-कल भगवानके समिप आये भगवानकों आहार दीखाके अमृर्च्छीत अगहित संप जैसे वीलमे शीव्रता पूर्वक जाता है इसी माफीक स्वाद नहीं करते हुवे शीघ्रता पूर्वक आहार कर तप संयममे रमणता कर रहाथा इसी माफीक हमेशां प्रतिपारणे करने लगे।

एक समय भगवान वीरप्रभु कार्कदी नगरीसे विहार कर अन्य जनपद देशमें विहार करते हुवे धन्नो अनगार तपश्चर्या क-रता हुवा तथा रूपके स्थिवर भगवानका विनय भिक्त कर इंग्या-रा अंगका ज्ञान अभ्यासभी कियाथा।

धन्ना अनगारने प्रधान घोर तपश्चर्या करी जिसका द्यारीर इतना तो कृष-दुर्वेल वन गयाकि जिस्का व्याख्यान खुद शास्त्र-कारोंने इस मुजव कीया है।

(१) धन्ना अनगारका पग जैसे वृक्षिक शुकी हुइ छाली तथा

काष्टकी पावडीयों ओर जरग (पुराणे जुते) कि माफीक धा वहांभी मांस रुधीर रहीत केवल हाड चर्मसे विटा हुवाही देखा-व देताया।

(२) धन्ना अनगारके पगिक अंगुलीयों जैसे मुग उडद चोला-दि धान्यकि तरूण फलीको तापसे शुक्रतेगर मीली हुइ होती हैं इसी माफीक मोस लोही रहीत केवल हादपर चर्म घिटा हुवा अंगुलीयोंका साकारला मालुम होता था।

(३) धन्ना मुनिका जांच (पाँडि) जेसे काकनामकि धनस्पति तया धायस पसिके जंघ माफीक तथा कंज या डांगीये पिक्ष विधे-प हैं उसके जंघा माफीक यावत् पुर्ध माफीक मांस लोडी रहीत थी।

(४) धन्नामुनिका जानु (बोडा) नेसे कालियोरें-काकः अंध बनस्पतिषिद्रीय अर्थात बारकी युटली तथा एक आदिकी बनस्पतिकं गांट प्राफ्तीक गोडा था यावत् सांस रहित पुर्वेवत्। (५) धनामुनिकं उक (साथल) जेसे स्वितंपुत्रस्की शालाः

भोरडी वृक्षकी शाखा, संगरी वृक्षकी शाखा, तरणको छेद<sup>दे</sup> भुपमें शुकानेके माफीक शुष्क थी यावत मांस लोही रहित।

धुपमे शुकानेके माफीक शुष्क थी यायत् मास लोही राहत । (६) भन्ना अनगारके कम्पर असे ऊंटका पाँच, जरस्का

पाँब, भेंसका पाँबके साफीक वायत संस खोदी रहित। (७) धप्तामुनिका उदर जैसे भातन-सुकी दुर चर्मकी दीवडी, रोटी पकानेकी केलडी, लकडेकी कटोतरी इसी माफीक

यायत् मेम रक्त रहित ।

(८) धप्रामुनिकी पांसलीयों जेसे वांसका करंडीया, धांसकी
नोपली, धांसके पाने, बांसका संस्का समावित करंडीया, धांसकी

टोपली, यांसके पासे, वांसका सुंडला यावत् मंस रक्तरहित थे । (९) धक्तामुनिके पृष्टविमान जेसे वांसकी कोठी, पापाणके

गोलंकी श्रेणि इस्यादि मंस रक रहित।

- (१०) धन्नामुनिका हृदय (छाती) बीछानेकी चटाइ, पत्ते-का पंखा, दुपडपंखा, तालपत्तेका पंखा माफीक यावत पूर्वेषत् ।
- (११) धन्नामुनिके बाहु जेसे समलेकी फली, पहाडकी फली, अगत्थीयांकी फली इसी माफीक यावत् मंस रक्त रहित।
- (१२) धन्नामुनिका हाथ जेसे सुका छाणा, बडके पत्ते, पोलासके पत्तेके माफीक यावत मंस रक्त रहित।
- (१३) धन्नामुनिकी हस्तांगुलीयों जेसे तुवर, मुग, मठ, उडदकी तरुण फली, काठके अतापसे सुकाइके माफीक पुववत्।
- (१४) धन्नामुनिकी शीवा (गरदन) जैसे लोटाका गला, कुडाका गला, कमंडलके गला इत्यादि मंस रहित पुर्ववत्।
- (१५) घन्नामुनिके होट जेसे सुकी जलोख, सुका श्लपम, लाखकी गोली इसी माफीक यावत्—
- (१६) धन्नामुनिकी जिह्ना सुका वडका पत्ता, पोलासका पत्ता, गोलरका पत्ता, सागका पत्ता यावत्—
- (१७) धन्नामुनिका नाक जेसे आम्रकी कातली, अंवाडीकी गुठली, वीजोरेकी कातली, हरीछेदके सुकाइ हो इस माफीक—
- (१८) धन्नामुनिकी आंखो (नेत्र) वीणाका छिद्र, घांसलीके छिद्र, प्रभातका तारा इसी माफीक—
- (१९) धन्नामुनिका कान म्लेकी छाल, खरबुनेकी छाल, कारेलाकी छाल इसी माफीक—
- (२०) धन्नामुनिका दिार (मस्तक) जेसे तुंबाका फल, कोलाका फल, सुका हुवा दोता है इसी माफीक—
- (२१) धन्नामुनिका सर्वे शरीर सुखा, भुखा, लुखा, मांस रक्त रहित था।

इन्ही २१ बोलार्मे उदर, कान, होट, जिह्वा य च्यार बोलम हाड नहीं या। शेष वालोमें मैंस रक रहित वेथल हाडपर धरम विटाहवा नदा। आदिसे बन्धा हवा दारीर मात्रका आवार दीखाइ दे रहा था। उठते बेठत समय शरीर कदक्द बील रहा था। पासली आदिकी हड़ीयों मालावे मणवोंकी माफीक अलग अलग गीनी जाती थी, छातीका रग गडाकी तरम समान तथा सका सर्पका लोखा मुताबिक शरीर हो रहा था, हस्त ती सुना थीरोंके पर्ज समान था चलते समय शरीर कम्यायमान ही जाता था मस्तक दीगदीग करता था, नव अन्दर बेठ गया थी, श्रारीर निस्तेज हो रहा था, चलते समय जेसे काष्टका गाडा, सके पत्तका गाडा तथा कोडीयोंके कीयरुका अवाज होता है इसी माफीक धन्नामुनिके शरीरसे हड्डीयोंका शब्द होता या इलना चलना, बोलना यह सब जीवशक्ति ही होता था। विशे पाधिकार लदकजीले देखो (भगवती सूत्र श० २ ७० १)

इतना तो अवस्य या कि धन्नामुनिक आत्मधलने उन्होंका तपनेत्रले धरीर बढा ही शोभायमान दीलाइ दे रहा था।

भगवान, वीरमधु भूमडलको पवित्र करत हुवे राजपूर्य मगरके गुणदीलोधानमें प्यारे। श्रेणिकराज्ञादि भगवानको बन्द नको गया। देशना सुनवे राजा श्रेणिकने प्रश्न किया कि है कर पासिन्धु। आपके इन्द्रभृति आदि चौदा हजार सुनियोंके अन्दर दुख्यर करणी करनवाला तथा महान् निर्मेदा करनेवाला

मुनि कोन हैं ? मुगवानने उत्तर फरमावा कि हे वेश्विक! मेरे चौदा हजार मुनियांवे अग्दर का नामका अनुवार दुष्टर करणीका करने जान है महर्तिकंग्रल करनेवाला हैं। श्रेणिकराजाने पुछा कि क्या कारण है ?

भगवानने फरमाया कि है धराधिए ! काकंदी नगरीमें भद्रा दोठाणीका पुत्र वत्तीस रंभावोंके साथ मनुष्य संवन्धी भीग भोगव रहा था। वहांपर मेरा गमन हुवा था, देशना सुन मेरे पास दीक्षा लेके छठ छठ पारणां, पारणे आंबिल यावत् धन्नामुनिका दारीरका संपूर्ण वर्णन कर सुनाया। "इस वास्ते धन्ना०"

श्रेणिकराजा भगवानको वन्दन-नमस्कार कर धन्नामुनिके पास आया, वन्दन-नमस्कार कर वांला कि हे महाभाग्य ! आपको धन्य है पुर्वभवमें अच्छा पुन्योपार्जन कीया था कृतार्थ है आपका मनुष्यजनम, सफल किया है आपने मनुष्यभव इत्यादि स्तुति कर वन्दन कर भगवानके पास आया अर्थात् जैसा भगवानने फरमायाथा वेसा ही देखनेसे वडी खुशी हुई भगवानको वन्दकर अपने स्थानपर गमन करता हुवा।

धन्नोमुनि एक समय रात्रीमें धर्म चिंतवन करता हुवा एसा विचार किया कि अब दारीरसे कुच्छ भी कार्य हो नहीं सका है पौद्गल भी थक रहा है तो स्थोंदय होते ही भगवानसे प्च्छके विपुलिगिर पर्वत् पर अनसन करना ठीक है स्थोंदय होते ही भगवानिक आज्ञा ले सर्व साधु साध्वियोंसे क्षमत्क्षामणा कर स्थिवर मुनियोंके साथ धीरे धीरे विपुलिगिरि पर्वतपर जाके च्यारो आहारका त्याग कर पादुगमन अनसन कर दीया आलोचन पूर्वक एक मासका अनसनके अन्तमे समाधिपूर्वक काल कर उर्धि लोकमें तर्व देवलोकोंके उपर सर्वार्थ सिद्ध वैमानमें तेतीस सागरीएमकी स्थितिवाले देवता हो गये अन्तर महुतेमें पर्याता मावको प्राप्त हो गया।

स्थिवर भगवान धन्ना मुनिको काल किया जानके परिक

निर्यानार्थं काउरसम्म कर धन्ना मुनिका बखपात्र लेके भगवानके पास आये वस्त्रपात्र भगवानके आगे रखके बोले कि हे भगवान आपका शिष्य धन्ना नामका अनगार आठ मासकि दीक्षा पक मासका अनसन कर कहां गया दोगा ?

भगवानने कढाकि मेरा शिष्य धन्ना नामका अनगार दुष्कर करनी कर नव मासकि नर्ष दोक्षा पाल अन्तिम समाधी पुर्यक काल कर उथ्ये सर्वार्यसिद्ध नामका महा वैमानमें देवता हवा है। उसकी तेतीस सामरोपमिक स्थिति है।

गौतमस्वामिने प्रश्न किया कि है भगवान धन्ना नामका देव देवलोक्से चयके कहां जावेगा ?

भगषाननं उत्तर दीया। महाचिदेहसेवमें उत्तम जातिहरूकै अन्दर जनम धारण करेगा यह कामभायसे विरक्त होके और स्थिवरोंके पास दीक्षा लेक तपसर्यादिसे कमीका नाश कर कैथलकान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा। इति तीसरे वर्गका प्रथम अध्ययन सम्राप्ते ।

इसी माफीक सुनक्षत्र अनगार परन्तु बहुत वर्ष दीक्षा पाली सर्वार्थसिद वैमानमें देख हुव महाविदेह क्षेत्रमे मोक्ष जावेगा। <del>प्रक्रि</del>श ३ स

इसी माफीक शेष आठ परन्तु दो राजगृह, दो भ्वेतविकान दो थाणीया प्राम, नवमा इयनापुर दशमो राजप्रह नगरके (३) ऋषिदादा (४) पेलकपुत्र (६) रामपुत्रका (६) चन्द्रकुमार (७) पोष्टीपुत्र (८) पेढालकुमार (९) पोटिलकुमार (१०)

वहलक्रमारका । धनादि जव कुमारीका महोत्सव राजाबीने ओरु बहल्ड-

भारका पिताने कीवाधा ।

धन्नो नवमास, बेहलकुमर मुनि छे मास, शेष आठ मुनियो बहुत काल दीक्षा पाली। दशो मुनि सर्वार्थसिद्ध वैमान तेतीस सागरोपमिक स्थितिमें देवता हुवे वहांसे चवके महाविद्दक्षेत्रमें मोक्ष जावेगा इति श्री अनुत्तरा बवाइस्त्रके तीसरे वर्गके दशा ध्ययन समाप्तं।

इति श्री अनुत्तरीववाइ सूत्रका मूलपरसे संचिप्त सार।

इतिश्री शीववोध भाग १७ वा समासम्.

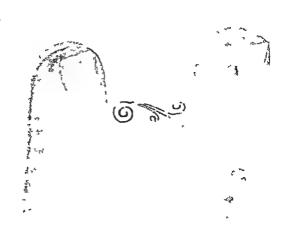

थी रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पु. नं. ६१

श्री वक्षम्रीधर मदगुरम्यो नमः व्यथं श्री

शीव्रबोध माग १८ वां

धीसिद्धश्रीश्वर भद्गुरुव्यो नमः प्रयश्री

निरयावालिका सूत्र-

(संचित्र सार)

---श्रं®५<---पांचमा गणधर सीधमस्वामि अवने दिष्य जम्बुमते वह

पायमा गणघर साधमस्याम अपना दिश्य जम्बुसर रहे हैं कि हे चीरंजीय जम्बु ! सर्वस भगवान घीरमभु निर्याव लिका सूत्रके दश अध्ययन फरमाये हैं यह मैं तुझ प्रति कहता हूं !

इस जम्युद्रिपर्से भारतमृश्चिषे अलंकारक्ष्य अंगदेशमें अलं कापुरी सटग्र चम्पा नामिक नगरी थी जिस्के बाहार इशान-कीमसे पुणमत नासका उचान. जिस्के अन्दर पुणेभत्र सक्ते वक्षायतन. अशोकपुर और गुस्तीशीलपट्ट. इन नवका वर्षेन 'उचवाह सुत्र' में सचिस्तार किया हुचा है शासकारीने उक

सुत्रसे देखनेकि सुचना करी है।

उस चम्पानगरीके अन्दर कोणक नामका राजा राज कर गहाथा जिस्के पद्मावित नामिक पट्टराणी अति सुकुमाल ओर उन्दराङ्गी, पांचेन्द्रिय परिपूर्ण. महीलावोंके गुण संयुक्त अपने गितके साथ अनुरक्त भोग भोगव रहीथी।

उस चंपानगरीमें श्रेणकराजाका पुत्र काली राणीका अंगज. काली नामका कुँमर वसताथा। एक समयिक वात है कि काली-कुमार तीन हजार हस्ती. तीन हजार अभ्व. तीन हजार रथ. और तीन कोड पेदलके परिवारसे. कोणकराजाके साथ रथमु-शल संग्राममे गया था।

कालीकुँमारकी माता कालीराणी एक समय कुटम्व चिंतामें वरतती हुइ एसा विचार कियाकि मेरा पुत्र रथमुदाल संग्राममें गया है वह संग्राममें जय करेगा या नही ? जीवेगा या नही ? में मेरा कुँमरकों जीता हुवा देखुगा या नही ? इस वातोंका आर्ते-ध्यान करने लगी।

भगवान् वीरप्रभु अपने शिष्य समुदायके समुद्दसे पृथ्वी-मंडलकों पवित्र करते हुवे चम्पानगरीके पुणभद्र उद्यानमे पधारे।

परिषदावृन्द भगवन्कों वन्दन करनेकों गये. इदर काली-राणीने भगवन्के आगमनिक वार्ता सुनके विचार किया कि भग-यान सर्वेज्ञ है चलो अपने मनका प्रश्न पुच्छ इन वातका निर्णय करे कि यावत् मेरा पुत्र जीवताकों में देखुगी या नहीं।

कालीराणीने अपने अनुचरोंकों आदेश दीया कि मैं भग-वानकों वन्दन करनेके लिये जाती हु वास्ते धार्मीक प्रधानरथ. अच्छी सजावटकर तैयार कर जल्दी लावों।

कालीराणी आप मज्जन घरके अन्दर प्रवेश किया स्नान मज्जन कर अपने धारण करने योग वस्त्रासूषण जोकि बहुत किं- सति थ वह घारणवर बहुतस नावर चावर नाजा दास दासी सौक परियारसे बहारच उन्न्यान दाल्में आहु, बहापर अनुपरित धार्मीच रचने अन्छी सञ्चाय वर तथार राग था बालीराणी उस रचयर आस्ट हो चय्यानगरीय मध्ययज्ञारसे निवलन पूर्णभूत्रोधानमें आहु, रचस उत्तरने स्परिचार भगवानवाधावन-नमन्त्रार वर सया-भणि बरने ल्यी।

भाषान् थोनमञ्जेन वालीराणी आदि धातागणीशा विधित्र महारम पर्मदेशना सुनार कि है भव्य ! हस अदार महारक अग्दर औष परिश्रमन बरता है इसवा मून वारण आरम आर परिग्रम है। अवतक रावों वा परिश्रमन न किया जाय पदातक समारम जन्म, आर मृत्यु, राग, शाब हरवादि दु बसे छुटना महोगा वास्ते सर्वश्रमियान् वनवे सर्व कर घारण करा आर परा न महोगा वास्ते सर्वश्रमियान् वनवे सर्व कर घारण करा आर परा न महोगा वास्ते अग्रमियान् वास्ते कर बात करा आर परा न महोगा वास्ते अग्रमियान् वास्ते कर बात करा वारण करा आर परा न महोगा आर परा न महोगा आर वारण करा आर परा न महोगा आर वारण करा आर परा न महोगा आरा है इस सर्वा कर वीर्य उपन्य मांच आय है इस्ताहि हैशना दी।

भर्मदेशमा अवण वर आतागण यथाशिक त्याग वैदान्य भारण विया उस समय कालीराणी देशना अवण वर हुएँ सती यको मात हा योली कि हे अनवान् ! आप करमाक है वह सव मृत्य है में ससारसमुद्रके अन्दर धूभर उभर गोधा था रही हूं! है करूपतिन्यु! मेरा पुत्र कालीकुमार सैन लेके कोणकराजा के साथ रामुशक समाममें नया है तो क्या वह शुग्रुवीपर विजय करेगा या नहीं! जोवया या नहीं? है प्रथा! में मेरा पुत्रशी नीवता देखींगी या नहीं?

भगवानने उत्तर दिया कि हे काछीराणी! तेरा पुत्र तीन इजार हस्ती, तीन हजार अञ्च, तीन हजार रथ और तीन मोड

पैदलके परिवारसे रथमुदाल संग्राममें गया है। पहले दिन चेटक नामका राजा जो श्रेणिकराजाका सुसरा चेलनाराणीका पिता, कोणकराजाके नानाजी कालीकुमारके सामने आया कालीकुमारने कहा कि हे बृद्धवयधारक नानाजी ! आपका वाण आने दिजिये, नहींतो फीर वाण फेंकनेकी दिलहीमें रहेगी। चेटकराजा पार्थ-नायजीका श्रावक या वह वगर अपराधे किसीपर हाथ नहीं उठाते थे। कालीकुमारने धनुषवाणको खुव जोरसे चढाया. अपने ढींचणको जमीनपर स्थापन कर धनुष्यकी फाणचको कानतक लेजाके जोरसे वाण फॅका परन्तु चेटकराजाको वाण लगा नहीं. आता हुवा वाणको देख चेटकराजाको यहुत गुस्सा हुवा। अपना अपराधि जानके चेंटकराजाने पराक्रमसे वाण मारा जिससे जैसे पर्वत्की ट्रंक गीरती है इसी माफीक पकही वाणमें कालीकुमार मृत्युधर्मको प्राप्त हो गया । वस, सामंत शीतल हो गये, ध्वजा-पताका निचे गिर पड़ी वास्ते हे कालीराणी! तुं तेरा कालीकुमार पुत्रको जीवता नही देखेगी।

कालीराणी भगवानके मुखार्विन्दसे कालीकुँमर मृत्युकि बात श्रवणकर अत्यन्त दुःखसे पुत्रका शोक के मारे मुन्छित होके जेसे छेदी हुइ चम्पककी छता धरतीपर गिरती है इसी माफीक कालीराणी भी धरतीपर गिर पड़ी सर्व अंग शोतल हो गया. \*

महुत्तीदि कालके वादमें कालोराणी सचेतन होके भगवानसे

१ चेटकराजाको देवीका वर था वास्ते उनका वाण कभी खाली नहीं जाता था।

<sup>\*</sup> उद्मास्थोंका यह व्यवहार नहीं है कि किसीको दुख हो एसा कहे परन्तु स-र्वज्ञने भिविष्यका ठाम जाना था. कल्पातिनोंके छिये कीसी प्रकारका कायदा नहीं होता है। इसी कारणसे कालीराणीन दोक्षा ग्रहन करी थी।

कहने लगी कि है भगवान आप फरमाले हो वह सस्य है मेने न जरींसे नहीं देखा है तथापि नजरींसे देखे हुवे कि माफीक सत्य हैं पसा कह परवत नमस्कार कर अपने रवपर बेडवें अपने स्था-नपर जानेके लिवें गमन किया।

नोट—अन्तगढ दशांग आठवे वर्गमें इस कारणसे पैरानको प्राप्त हो भगवानने पास दिसा प्रदत्त कर प्रकावळी आदि तप भ्राप्त कर कमें नियुक्ते जीत अन्तर्यो केवळताल प्राप्त कर मोस गर है पर्य दशो राजीयो लक्षमा।

भगषानने कालीराणीको उत्तर दोवाथा उस समय गाँतम क्वामि भी वहां भोजूद थे. उत्तर सुनकं गाँतमस्वामिने प्रभं किया कि है भगवान। कालीकुमार चेटक राजाके बागले संपाममें मृत्यु पर्मको भाग हुवा है तो पते सप्ताममें मदनेवालीकि क्वा गांति होती है अर्थात् वालीकुँमर मरफ कौनले स्थानमें उत्पन्न हवा होता ?

भगवानने उत्तर द्विया कि हे गौतम । क्लालुसार समामर्मे मरके घोषी पक्रमभा नामकि नरकके हेमाल नामका नरका बासमें दश सागरीपमकि स्थितवाला नैनियापणे उत्पन्न हुया है।

हे भगवान ! वालीकुनारने कीनला आरंभ सारंभ समार्रम कीपा था. फीनसा भीम सभीममें दृष्टित, ग्रुच्कित और कीनला अञ्चम कर्मीके प्रभावसे चोणी पक्पमा नरकके हेमाल नरकार्या समें नैरियापणे उत्पन्न हवा है।

उत्तरमें अगवान सविस्तारते फुरमाते है कि हे गीतम । तिस समय राजगृह नगरने अन्दर केण्कराजा राज कर रहे या. श्रेणिकराजाके नन्दा नामकि राणी सुनुमाक सुन्दराहराथी उसी नन्दाराणीके अगज अभय नामना तुमर था। यह स्वार वुद्धि संयुक्त साम, दाम, दंड, भेदका जाणकार, राजतंत्र चला-नेमें वडाही दक्ष था. श्रेणिकराजाके अनेक रहम्य कार्य गुप्त कार्य करनेमें अग्रेश्वर था।

राजा श्रेणिकके चेलना नामिक राणी एक समय अपनि सुख-श्राय्या के अन्दर न सुती न जागृत पसी अवस्थामें राणीने सिंहका स्वप्न देखा. राजासे कहना. स्वप्नपाठकोंको वोलाना. स्वप्नोंके अर्थ श्रवण करना. यह सर्व गौतमकुमारके अधिकारसे देखना।

राणी चेलनाकों साधिक तीन मास होनेपर गर्भके प्रभावसे दोहले उत्पन्न हुवे. कि धन्य है जो गर्भवन्ती मातावों जिन्होंका जीवित सफल है कि राजा श्रेणिकके उदरका मांच जिसकों तेलके अन्दर शोला बनाके मिंदराके साथ खाती हुइ भीगवती हुइ रहे अर्थात् दोहलाको पूर्ण करे। एसा दोहलेकों पूर्ण नहीं करती हुइ चेलना राणी शरीरमें कृष बन गइ. शरीर कम जोर. पंडररंग. वदन विलखा. नेजोंकि चेषा आदि दीन बन गइ औरभी चेलनाराणी, पुष्पमाला गन्ध बस्च मूषण आदि जो विशेष उपभोगमें लिये जातेथे—उसकों त्यागरूप कर दिया था और अहोनिश अपने गालोंपर हाथ दे के आर्तध्यान करने लगी।

उस समय चेलना राणीके अंगिक रक्षा करनेवाली दासी-योंने चेलना राणीकि यह दशा देखके राजा श्रेणकसे सर्व वात निवेदन कि। राजा सर्व चात सुनके चेलनाराणीके पास आया और चेलना राणीको सुखे लुखे भूखे अर्थात् शरीरिक खराव चेष्टा देख वोलाकि हे प्रिये! आपका यह हाल क्यो हो रृहा है. तुमारे दीलमें क्या वात है वह सब हमकों कहो. ? राणी राजाका वचन सुना परन्तु पीच्छा उत्तर कुच्छभी न दीया. वातभी ठीक है कि उत्तर देने योग्य वातभी नहीथी। राजावेजियने और भी दीय तीनवार वहां परम्तु राणी, गुच्छ भी ज्ञवाय नहीं दीया। आन्तिर राजाने वहां, हे राणी! क्या तेरे एनी भी रहस्यवी जात है कि मेरेशें भी नहीं वहती है! राणीन वहां वि हे माणनाय मेरे एसी वाह भी यात नहीं है

कि में आपसे गुत रख परण्ड क्या कर वह बात आपको केहते योग्य कही है। राजाने कहा कि एकी कोलानी बात है कि मेरे सुतने खायक नहीं है मेरी आका है कि जो बात हो को मुर्म कह दी। यह सुनवे रालीने कहा कि है स्वामि! उस स्वय-प्रभावके मेरे जी गर्भ के तीन बात काथिक होन से मुद्दे दौहरा उत्पन्न हुवा है कि में आपये उदर्श मानवे शुद्ध महिराहे गांव भीगवसी रहा यह दोहला गुर्फ न होनेसे मेरी यह दशा हुई है।

राजा श्रेणिव यह चात सुनवे योला कि हे ह्यी! अब आप इस बात कि विल्डुल चिंता मत करो जिल रीतांसे यह हुमार होहला सम्पूर्ण होगा. पसा ही मे उपाय करना इस्वादि सप्र ग्राजीसे विश्वास देवे राजाश्रीणव अपने क्वेरीका स्वात वा वहा

राजावीणक निदानन पर पैठक पिचार करने लगा कि अब इस दोहले को बीम उपायसे पूर्ण करना. उत्पातिक विक अब इस दोहले को बीम उपायसे पूर्ण करना. उत्पातिक विक पिक, कर्मीक, परिणामिक इस न्यारों युद्धियोंने अन्दर राजाने स्वय उपाय सोच कर यह निवार किया कि यातो अपने उदस्क मास देना पढेगा या अपनि जवान जानेगा. तीसरा को उपाय राजाने नही देखा। इस किये राजा गुल्योपयोग दीके विता

रतमेम अमयकुमर राज्ञको नमस्त्रार करनेके लिये आया, राजाको चितायस्त देखके कुंमर बाला। है तातजी आय

कर रहाधा।

दिनोंमे जब मैं आपके चरण कमलों में मेरा शिर देता हुं तब आप मुझे वतलाने है राज कि वार्ता अलाप करते हैं। आजतो कुच्छ भि नहीं, इतना ही नहीं बल्के मेरे आनेका भि आपको स्याद ही ख्याल होगा। तो इस्का कारण क्या है मेरे मोजुदगीमें आपको इतनि क्या फीकर है ?

राजाश्रेणिकने चेलनागणीके दोहले सवन्धी सब वात कही हें पुत्र ! में इसी चिंतामें हुं कि अब राणी चेलनाका दोहला कैसे पुर्ण करना चाहिये। यह वृत्तान्त सुनके अभयकुमार बोला हे पिताजी! आप इस वातका किंचित् भी फीकर न करे, इस दोहलाको मैं पुर्ण करूगा यह सुन राजाकों पूर्ण विसवास होगया. अभयकुमार राजाको नमस्कार कर अपने स्थानपर गया. वहां जाके विचार करने पर एक उपाय सोचके अपने रहस्यके कार्य करनेवाले पुरुषोंकों बुलवाये। और कहेने लगे कि तुम जावों मांस वेचनेवालोंके वह तत्कालिन मांस रुधिर संयुक्त गुप्तपणे ले आवी. इदर राजा श्रेणिकसे संकेत कर दीया कि जब आपके हृद्य पर हम मंस रखके कार्टेंगे तब आप जीरसे पुकार करते रहना, राणी चेलनाकों एक किनातके अन्तरमे बेठादी इतनेमे वह पुरुष मांस ले आये. बुद्धिके सागर अभयकुमरने इसी प्रकारसे राणी चेलनाका दोहला पुर्ण कर रहाथा कि राजाके उदर पर वह लाया हुवा मंस रख उसको काट काटके शुले चनाके राणीको दीया राणी गर्भके प्रभावसे उस्कों आचरण कर अपने दोहलेको पुर्ण कीया। तब राणीके दीलको शान्ति हुइ।

नोट—शास्त्रकारोंने स्थान स्थान पर फरमाया है कि हे भन्य जीवो ! कीसी जीवोंके साथ वैर मत रखो. कर्म मत बान्धो न जाने वह वैर तथा कर्म किस प्रकारसे कीस बखतमें उदय होगा राजा श्रेणिक और बेलनाक गर्भवा जीव पक तापसक् भवोग इमें उपाजैन कीवाया वह इस भवमें उदय हुवा है। इस क्यानिक सवस्थवा सार यह है कि वीसीवे साथ वैर मत रखी कमें मन बास्थों किस्थिवस्य।

पक नमय गाणीने यह विचार विचा कि यह मरे गर्भवा होय गर्भमें आते ही अपने पिताके उदर मासमञ्ज्ञ दोया है। हो ते न ताते तुम्म होनेसे बचा जनर्य वरेगा हम ठिये मुद्दे उचित है कि गर्भवीं में हमने विचे अने प्रमाण किया परन्तु मक्के रिये अने प्रमाण किया परन्तु मक्के किये अने प्रमाण किया परन्तु मक्के स्वयं किरकर हो गये। गयद दिन पूर्ण हानिसे चेळनाराणीने पुत्रको जन्म दिया। उस बखत भी चेळनाराणीने विचार किया कि यह बाद तुर्ध जीव है जो कि गर्भमें आते ही पिताके उदरका मासमञ्ज्ञ कर्याया या तो न जाने बड़ा होनेते कुळका स्वयं करेगा था और कुच्छ करेगा वास्ते मुद्दे उचित है हि इक जन्मा हुया पुत्रको कीसी पकारत स्वानपर (उबरहीपर) बाळ हुं। एसा विचार कर पक दानीवा चुळाके अपम पुत्रकी प्रशासन स्वानपर (उबरहीपर)

बह हुकाको नोकर पाली उस राजपुत्रको छवे आग्रीक नामको सुको हुई थाडीमें पकान्त जाके डालदोवा। उस राजपु प्रभावतिक उसलो ही पुत्रके पुत्र्याद्यमे वह वाडी नवपत पित हो गई। उसलो सबद राजाके पाल आहा।

मीट-दासीने विचारा वि में राजीवे कहनेसे वार्य किया है परन्तु कभी राजा पुच्छेगा तो में क्या जवाब तुगी धास्ते यह सह राज राजा काज करदेना चाहिये। दासीने सब हाल राजास कहा राजाने सुना। फिर

राना भेणिक अशोववाडीमें आया बहापर देला जावे ती

तत्काल जनमा हुवा राजपुत्र एकान्त स्थानमें पड़ा है, देखतेही राजा बहुत गुस्से हुवा, उस पुत्रको लेके राणी चेलनाके पास आया. राणी चेलनाका तिरस्कार करता हुवा राजाने कहा कि है देवी ! यह तुमारे पहला ही पहले पुत्र हुवा है, इसका अनु- क्रमे अच्छी तरहसे संरक्षण करो. राणी चेलना लिजात होके राजाके वचनोंको सविनय स्वीकार कर अपने शिरपे चढाये और राजा श्रेणिकके हाथसे अपने पुत्रको ग्रहन कर पालन करने लगी।

जव राजपुत्रको एकान्त डालाथा, उस समय कुमारकी एक अंगुली कुर्कुटने काटडाली थी. उसीमें रौद्रविकार होके रद हो गई. उस्के मारा वह बालक रौद्र शब्दसे रूदन कर रहा था. राणीने राजाके कहनेसे पुत्रकों स्वीकार कीया था। परन्तु अन्द रसे तो वह भी वती थी. जव पुत्रका रूदन शब्द सुन खुद राजा श्रेणिकपुत्रके पास आके उस सडे हुवे रौद्रको अपने मुहमें अंगुली-से चुस चुसके वाहर डालता था. जब कम चेदना होनेसे वह पुत्र स्वल्प देर चुप रहता था और फीर रूदन करने लगजाता था. इस माफीक राजा रातभर उस पुत्रका पालन करनेमें खुवही प्रयत्न किया था।

नोट-पाठकवर्गको ध्यान रखना चाहिये कि मातापिता-चोंका कितना उपकार है और वह बालककी कितनी हिफाजत रखते है।

उस वालकको तीजे दिन चन्द्र-सूर्यके दर्शन कराये, छठे दिन रात्रिजायन किया, इग्यारमे दिन अस्चि कर्म दूर किया, बारहवें दिन असनादि बनायके न्यात-जातवालोंको बुलायके उस कुमारका गुणनिष्पन्न नाम जोकी इस वालकको जनमसमय पत्रान्त बालनेस कुर्वटने अगुडी काटडाली थी, थास्ते इस कुमा रका नाम ' काणक' टीवा था

मसरा मृद्धि हात हुवक अनेव महात्मय करते हुव पुषव अवस्था होनेपर आठ राजकत्याचीक साथ विचाह कर दिये यावत महत्य सेवन्धी वामभाग भोगयता हुवा सुन्वपूपव काल निर्ममन करने छना यक नमय वोणकतुमारक दिल्ला यह विचार हुवा कि

श्रीणकराज्ञाच माजुदगीम में स्वयं राज्ञ नहीं करमका हुं वास्त कोइ मोका पाणे श्रीणवराजाको निवडवन्धन वर में स्वयं राज्या भिषक करवाच राज करता हुवा विश्वह। वह दिन इम बातकी काछीप करी परन्तु पक्षा अधक्षर ही नहीं बना। तब काणकी

काश्रेण करा परन्तु एसा अध्यक्त हा नहां बना। तथ काण्य कारणे आदि दण हमारांच हुज्यावके अपने दीज्या विवार सुनाक कहा वि अगर तुम दत्ती आह हमारी मददम रहा ता म अपने राजका हम्बारा माग कर पक भाग में रहाता और दश भाग तुम दशा आहयांको भेंट तुगा। दशो आहयोंने मी राजके सामम आक हम बातका ज्वीकार कर कोणकरी मददमें हो गये।

परिसह दुनियाम पापका मुख कारण है परिसहस लिये करें क्षमे अनमं क्यि आता है एक समय बाजवने अजिकराजाका पक्क निवदक पत साथक पिजनें ने जन्म कर दिया और आप राज्यानियेक करवान राथ राजा वन गया पक दिन आप स्नानमञ्जूत कर अच्छी

रार्थ राजा वन नया एक दिन आप स्नावमझन कर अच्छे बजामुषण धारण वर अपनी साता धवनाराणीक वरण प्रदेन वरतमे भया वा राणी घननाने कोणवचा उच्छा भी सदार या आदिवाद वहीं दिया। इनगर वाणक बोळा कि दे प्राता! भाग तेर पुथका राज प्रात टुबा है तो तोरेको हुएँ क्यां नहीं होता है। चेलनाने उत्तर दिया कि हे पुत्र! तुमने: कोनसा अच्छा काम किया है कि जिस्के जिस्ये मुझे खुशी हो। वयों कि मैं तो गर्भमें आया था जबहीसे तुझे जानती थी, परन्तु तेरे पिताने तेरेपर बहुतही अनुराग रखा था जिस्का फल तेरे हाथोंसे मीला है अर्थात् तेरे देवगुरु तुल्य तेरा पिता है उन्होंको पिजरेमें बन्ध कर तुं राजपाप्त कीया है, यह कितने दुःखकी यात है. अब तुंही कह के मुझे किस बातकी खुशी आबे।

कोणकके पूर्वभवका बैर श्रेणिकराजासे था वह निवृत्ति हो गया. अव चेलनाराणीके वचनका कारण मीलनेसे कोणकने पुच्छा कि दे माता! श्रेणिकराजाका मेरेपर केसा अनुराग था. तय गर्भसे लेके सब बात राणी चेलनाने सुनाइ। इतना सुनतेही अत्यन्त भक्तिभायसे कीणक बोला कि है माता! अब मैं मेरे हाथसे पिताका बन्धन छेदन करंगा। एसा कहके कोणकने एक क्ररांट (फर्सी) हाथमें लेक श्रेणिकराजाक पास जाने लगा। उधर राजा श्रेणिकने कोणकको आता हुवा देखके विचार किया कि पेस्तर तो इस दुष्टने मुझे बन्धन बांधके पिंजरामें पुर दीया हैं अब यह कुरांट लेके आरहा है तो न जाने मुझे कीस कुमौतसे मारेगा. इससे मुझे स्वयंही मर जाना अच्छा है, एसा विचारके अपने पास मुद्रिकार्मे नंग-होरकणी थी वह भक्षण कर तत्काल शरीरका त्याग कर दीया. जब कोणक नजदीक आके देखे तो श्रेणिक नि:चेष्ट अर्थात् मृत्यु पाये हुवे शरीरही देखाइ देने लगा. उस समय कोणकने बहुत रूदन-विलाप किया परन्तु भव्यताको कोन मीटा सके. उस समय सामन्त आदि एकत्र होके कोण-कको आश्वासना दी. तव कोणकने हंदन करता हुवा तथा अन्य लोक मोलके श्रेणिकका निर्वाण कार्य अर्थात् मृत्युक्रिया करो। धन्पानगरीय अन्दर क्षेणियराजाया पुत्र चेलनाराणीयां अंगज यहलदुमार जीये योणवराजाये छोटाभार नियास करता या भिणवराजा जीयानां 'मीयाणवर गन्ध हस्ती और अंगर्भ स्तिपाल हार देदीया था। सीयाणवर गन्ध हस्ती और अंगर्भ हुमा यह वात मुल्यारमें नदी है तथापि यहा पर मिति अन्य यालसे लियते हैं।

चालटी डालके नदीसे पाणी मंगवायके वगेचेको पाणी पीलाना शंस कर दीया वगेचेकों पाणी सींचन करनेसे ही इसका नाम तापसोने सींचाणां हस्ती रखाथा। कितनेक कालके बाद हस्ती वचा, मदमें आया हुवा, उन्ही तापसोंके आश्रम और वगेचेका भंग कर दीया, तापस क्रोधके मारा राजा श्रेणिक पास जाके कहा कि यह हस्ती आपके राजमें रखने योग्य है राजाने हुकम कर हस्सीकों मंगवायके संकल डाल वन्य कर दीया उसी रहस्ते तापस निकलते हस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये हुवे दुष्कृत्यकां फल तुजे मीला है जो कि स्वतंत्रतासे रहेनेवाले तुझको आज इस कारागृहमें बन्ध होना पड़ा है यह सुन हस्ती अमर्पके मारे संकलोंको तोड जंगलमें भाग गया. राजा श्रेणिकको इस वातका वडाही रंज हुवा तव अभयकुमार देवीकि आराधना कर हस्तीके पास भेजी देवी हस्तीको बोध दीया और पुर्वभव व हलकुमरका संबन्ध वतलाया इतनेमें हस्तीको जातिस्मरण ज्ञान हुवा, देवीके कहनेसे हस्ती अपने आप राजाके वहां आ गया. राजा मी उसको राज अभिशेष कर पट्टधारी हस्ती बना लिया इति।

हारिक उत्पत्ति—भगवान् वीरप्रभु एक समय राजगृह-नगर पधारे थे राजा श्रेणिक वडाही आडंवरने भगवानको चन्दन करनेको गया।

सौधर्म इन्द्र एक वखत सम्यक्ष्यकि दढताका व्याख्यान करते हुवे राजा श्रेणिकिक तारीफ करी कि कोइ देव दानय भि समर्थ नहीं है कि राजा श्रेणिकको समकितसे श्लोभित करसके।

सर्व परिषदोंके देवोंने यह वात स्वीकार करलीथी. परन्तु दोय मिथ्यादृष्टी देवोंने इस वातकों न मानते हुवे अभिमान कर मृत्युलोकमें आने लगे। दीलमें आति है कि मैं केना अधन्य हूं, अपुन्य हूं, अपुतार्य हुं, कि मेरे पिता-देवगुरुकी माफीक मेरेपर पूर्ण मेम रखनेयालें होनेपर भी मेरी फितनी इतावता है। इत्यादि दोलको बहुत कि मेरे के प्रारक्ष आप अपनी राजधानी चन्पानगरीम लें गये और पहाही निवास करने लगा। वहागर काली आदि दर्ध माइयोंको खुलायके राजके इत्यारा आग कर वह भाग आप ख़क्त होए दहा भाग दह माइयोंने मेंट दोया, और राज आप अपने स्वत्वताने करने लगाये, और दहों आईसोंने कोणकरीं आगा स्वीकार करी।

सन्पानगरीये अन्दर श्रेणियराजाका पुत्र सलनाराणीयां अगज यहलकुमार जाके वाणकराजाके छोटाभार निवास करता या अणियराजा जीवनी 'नीचाणक गन्ध हस्ती और अठार सरोवाला हार देशीया या। सींघाणक गन्ध हस्ती केते मान हुवा यह बात मुलपाठमें नहीं है तथारि यहा पर निक्षित अन्य स्यक्ते खिलते हैं।

पक वनमें हस्तीयांका युव रहता या उस युवके मालीं हस्तीयों अपने युवका इतना ता ममन्य भाव वा कि कीती भी हस्तानिक वचा हानेपर वह तुरत मारहालता या कारण अगर यह व्या स्वा होनेपर सुद्धे मारके युवका मालिक वन कापेगा। सब हस्तानीयों के अन्दर एक हस्तानी गर्भवन्नी हा अपने पेरोंसे लगाई है। १-२ दिन युवन पोच्छे रहेने छनी, हस्तानी वचार दिया कि यह पावांके कमजोर होगी। इस्तानीन भिर्म विन नजीव जानमें पक तायनांवे इस्तालींक अन्दर पुत्रको जन्म दीवा पीर आप युवमें तेमछ हा गई। तायवांने उत हस्ती वचेता पीर आप युवमें तेमछ हा गई। तायवांने उत हस्ती वचेता पीर आप युवमें तेमछ हा गई। तायवांने उत हस्ती वचेता पीरण वर वहां किया और उसने सहवे अन्दर प्रव

वालटी डालके नदीसे पाणी मंगवायके वगेचेको पाणी पीलाना शरू कर दीया बगेचेकों पाणी सींचन करनेसे ही इसका नाम तापसोने सींचाणां हस्ती रखाथा। कितनेक कालके बाद हस्ती मेंचा, मदमें आया हुवा, उन्हीं तापसोंके आश्रम और वगेचेका भंग कर दीया, तापस कोधके मारा राजा श्रेणिक पास जाके कहा कि यह हस्ती आपके राजमें रखने योग्य है राजाने हुकम कर हस्सीकों मंगवायके संकल डाल वन्य कर दीया उसी रहस्ते तापस निकलते हस्तीकों उदेश कर बोला रे पापी ले तेरे कीये हुवे दुष्कृत्यका फल तुजे मीला है जो कि स्वतंत्रतासे रहेनेवाले तुझको आज इस कारागृहमें वन्ध होना पड़ा है यह सुन हस्ती अमर्षके मारे संकलोंको तोड जंगलमें भाग गया. राजा श्रेणिकको इस वातका वडाही रंज हुवा तव अभयकुमार देवीकि आराधना कर हस्तीके पास भेजी देवी हस्तीको बोध दीया और पुर्वभव वन हलकुमरका संबन्ध वतलाया इतनेमें हस्तीको जातिस्मरण ज्ञान हुवा, देवीके कहनेसे हस्ती अपने आप राजाके वहां आ गया. राजा मी उसको राज अभिशेष कर पट्टधारी हस्ती बना लिया इति।

हारिक उत्पत्ति—भगवान् वीरप्रभु एक समय राजगृह-नगर पधारे थे गाजा श्रेणिक वडाही आडंबरने भगवानको मन्दन करनेको गया।

े सौधर्म इन्द्र एक वखत सम्यक्ष्यिक दृढताका व्याख्याने करते हुवे राजा श्रेणिकिक तारीफ करी कि कीइ देव दानव भि समर्थ नहीं है कि राजा श्रेणिकको समकितसे श्लोभित करसके।

सर्व परिषदोंके देवोंने यह वात स्वीकार करलीथी, परन्तु दोय मिथ्यादृष्टी देवोंने इस वातकों न मानते हुवे अभिमान कर मृत्युलोकर्में आ<sup>ने जने</sup>। नगरमें जा रहा था. उस समय दोध देखता भ्रेणिकराज्ञाकि परिक्षा करनेके लिये पकने उदरबृद्धि कर साध्यिक रूप यनाया. दुकान दुकान मुंठ अवमाकि याचना कर रहीयो. राजा भेणिकने देख उसे कहा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे वर्षों से लेको गरन परन्तु यहाँ की रहे वर्षों कि हालन क्यों करता है।

साध्विमे उत्तर दीया कि हे राजन, मेरेनेसी ३६००० है ते कीत कीसकी सामयी देवेगा। राजने कहाडी हे बुटा! इतीर हजार है वह नर्ष रत्ने कि साला है तेरे जेसी तो यह तुंडी है। दुतरा देव साथू वन यह सब्धी पकडनेकि जाल हपसे हेके जाताडी राजा देख उसे भी कहा कि तेरी इच्छा होगा वह हमारे वडी मील

जायता। तय लापु वोळाकि एसे १६००० है तुम कीस कीसकी दोंगे. राजा उत्तर दोखा कि १६००० रत्नोंकि माठा है तेरे जेना देखी हैं वह वोनों देखतीने उपयोग कलाके देखा तो राजाव पक आरमप्रदेशमें भी शंका नहीं हुइ. तम वेचतायोंने चड़ीही तारीफ करों। पक मृत्युक (मटी) का गोठा और एक इंडलहिंक जाहें वह दो पदार्थ देखें रहे वह आकाश्येत गमन करते हुने र राजा भिणकतें इंडल पुगल में तेचाराणीका दोखा और मटीका गोठा राणी वेलमाकी दीया। बेकता उत्त मटीका गोठाओं देख अपमानकें मारी गोठाका कि करीया, कर गोठाक के कर देनेसे फूरनें पक दीवा प्राचित्व हात स्वाचन होंगे हुने पह स्वच्य हात मीता होंगे प्राचित्व हात स्वच्य हात मानते राजा श्रीव्य कर हती वेलसान मीता हार स्वच्य हात मानते राजा श्रीव्य कार राजी वेलसान मानते राजा श्रीव्य कोर राजी बेलसान मीता हरें

और हस्ती बहलकुमरको दे दीया। बहलकुमर अपने अन्तेवर सावमें छेवे चन्पानगरीके मध्य भागमे निकलके गया बहा नदी पर जातेथे. बहांपर सीवांग गन्धहस्ती बहलकुमारिक राणीको शुंडसे पक्षड जल कीडा करता हुया. कबी अपने शिरपर कबी कुंभस्थलपर कबी पीठपर इत्यादि अनेक प्रकारिक किडा करताथा. एसे बहुतसे दिन निर्गमन हो गये। इस बातकी चम्पानगरीके दोय तीन चार तथा बहुतसे रहस्ते एकत्र होते हैं घहांपर लोक फाघा करने लगे कि राजका मोजमजा सुख साहीबी तो बहलकुमर ही भोगब रहा है कि जिन्होंके पास सीचांनक गन्धहस्ती और अठारा सर बाला दिन्य हार है। एसा सुख राजाकोणकके नहीं है क्युं कि उसके शिर तो सब राजकि खटपट है इत्यादि लोक प्रवाह चल रहाथा।

नगर निवासी लोगोंकी वह वार्ता कोणकराजाकी गणी पद्मायतिने सुनी, ओरतोंका स्वभावही होता है कि एक दुसरेकी संपत्तिको ज्ञान्तदृष्टिसे कभी नहीं देख सक्ती है, तो यहां तो देरा-णी-जेठाणीका मामला होनेसे देखही केसे सके। पद्मावती राणी हारहस्ती लेनेमें वडी ही आनुरता रखती हुइ. उसी वखत राजा कोणकके पास जाके अच्छी तरह राजाका कान भर दिया कि यह दुनियोंका अपवाद मुझसे सुना नहीं जाता है, बास्ते आप कृपा कर हारहस्ती मुझे मंगवा दो।

राजा कोणक अपनी राणीकी वात सुनके वोला कि है देवी दिया बातका कुच्छ भी विचार न करो. हारहस्ती मेरे पितामाताकी मीजुदगीमें वहलकुमारको दीया गया है और वह मेरा लघुवन्धव है, तो वह हारहस्ती मेरे पास रहे तो क्या और वहलकुमारके पास रहे तो क्या. अगर मंगाना चाहुंगा तवहीं मंगा सकुंगा। इत्यादि मधुरतासे उत्तर दिया।

दुनियां कहती है कि " वांका पग वाइपदमींका है " राजी पश्चावतीको संतोष न हवा। फीर होय तीनवार राजासे

राजाश्रेणिक भगवान कि अमृतमय देशना श्रवणकर वापीस नगरमें जा रहा था- उस समय दीय देवता श्रेणिकराजािक परिक्षा करनेके लिये पकने उदरवृद्धि कर माध्यिका रूप बनाया. दुकान दुकार सुठ अजमाकि याचना कर रहीथी. राजा श्रेणिकरे देख उसे कहा कि अगर तेरेको जो कुच्छ चाहिये तो मेरे वहां से लेजा परन्तु यहां फीरके धर्मकि दीलना क्यों करती है। सारियने उत्तर दीवा कि है राजन् । मेरेजेसी ३६००० है हुं कीस कीसको सामग्री देवेंगा। राजाने कहाकी है दूरा । छतीस हजार है वह सर्थ रत्नोंकि माला है तेरे जेसी तो पक तुंही है। दुसरा देव साधुयन पक मच्छी पकडनेकि जाल हायमे लेके जाताकी राजा देख उस भी कहा कि तेरी इच्छा होगा वह हमारे यहां मील जायगा। तय साधु बोलाकि एसे १४००० है तुम कीस कीसकी दोंगे. राजा उत्तर दीया कि १४००० रस्नोकि माला है तेरे जेना तुंही है यह दोनी देवतीने उपयोग लगाके देखा ती राजाके पर्क आत्ममदेशमें भी शंका नहीं हुई, तब देवतावाने बढ़ीही तारीफ करी। पक मृत्युक (मटी) का गोला और एक क्षंडलिक जाडी यह दो पदार्थ देश देव आकाशमें गमन करते हुये। राजा श्रेणिकते इंडल युगल तो नंदाराणीको दीया और महीका गोला राणी षेलनाको दीया। बेलना उस मटीका गोलाको देख अपमानके मारी गोलाको फेक दीया, उस गोलाक फेक देनेसे फूटके पक

दोल्य हार नीकला इति । इस हार और मींचान हस्तीसे बहलकुमारका बहुतमा भस्या इस वस्ते राजा बेलिक और राजी चेलनाने जीवता हार्र और हस्ती बहलकुमरको है होया।

यहलकुमर अपने अन्तेवर सायमें लेके चम्पानगरीके मध्य' भागसे निकलके गंगा महा नदी पर जातेथे. वहांपर सीचांना लाया, परन्तु बहलकुमर कि तर्फसे बह दी उत्तर मीला कि यातो अपने मातापिताके इन्माफ पर कायम रेहे, हारहस्ती मेरे पास रेहने दो, आप अपने राजसे ही संतीष रखी. अगर आपकी अपने मातापिताके इन्साफ भंजुर न रखना हो तो आधा राज हमको देदो और हारहम्ती लेलो इन्यादि।

राजा कोणक इम बात पर ध्यान नहीं देता हुवा हारहस्ती रुनेकि ही कोशीष करता रहा।

यहलकुमरने अपने दीलमें सोचा कि यह कोणक जय अपने पिताको नियड यन्धन कर पिंजरेमें डालनेमें किंचत् मात्र शरम नहीं रखी तो मेरे पाससे हारहस्ती जयर जस्ती लेलें इसमें क्या आश्चर्य है? क्यों कि राजसता सैन्यादि सब इसके हाथमें है। इस लिये मुझे चाहिये कि कोणकिक गेरहाजरीमें में अपना अन्तेवर आदि सब जायदाद लेके वैशालानगरीका राजा चेटक जो हमारे नानाजी है उन्होंके पाम चला जाउं। कारण चेटकराजा धर्मिष्ट न्यायशील है वह मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा। अलम्। अवसर पाके बहलकुमर अपने अन्तेवर और हारहस्ती आदि सब सामग्री ले चम्पानगरीसे निकल वैशालानगरी चला गया. वहां जाके अपने नानाजी चेटकराजाको सब हिककत सुनादि. चेटकराजाने यहलकुमारका न्यायपक्ष जान अपने पास रख लिया।

पीच्छेसे इस वातकी राजा कोंणकको खबर हुई तब वहुत ही गुस्सा किया कि वहलकुमरने मुझे पुच्छा भी नहीं और वैशाला चला गया उसी वखत एक दूतको बोलाया और कहा कि तुम वैशालानगरी जाओ हमारे नानाजी चेटकराजा प्रत्ये हमारा नम-स्कार करो और नानाजीसे कहो कि वहलकुमर कोणकराजाको

क्री परन्तु राजाने तो इस धातपर पूर्ण कान भी नहीं दिया। जय राणीने अपना खोचरियका प्रयाग किया, राजाम क्रा वि जाप इतना विश्वाम रख छोडा है 'शाइ भाइ क्रत है परन्य आपक भाइका आपकी तर्फ क्रिता भिन्नभाव है 'युक्त उमेद नहीं है कि आपके भैगानेपर हार-इस्ती मेज देवे अगर मेरेकड़ नेपर आपका इतवार न हो तो एक दुने भगवाके देव लिजिये।

पसा नृनाचे भारा राजा कोणक पक आदमीका वहलक भारक पान भेजा उसके साथ नदेशा कहलाया था कि है छयुभात । हु जाणता है कि राजमें जो रन्नादिकी गाति होती हैं यह सब राजाकी हो होती है, तो तेरे पास जो हारहती है वह मेरेका सुभत कर दे, अर्थात् सुके देश। इरवादि। यह मतिहार हाथि कालकराजाका सदेशा वहलकमारको सना दिया।

प्रसिद्धारी वोणवराजाचे पास आके सर्व वार्तावर दी अब राणी पद्मावतीचो स्वयर हुइ, तब एक दो नृवा और भी मारा कि लो, आपने भाइने आपक हुक मके साथ ही हारहरती भेज दिया है उत्यादि।

राजा कोणकने दोय तीन दर्फे अपना प्रतिहारके साथ कर

लाया, परन्तु बहलकुमर कि तर्फसे वह ही उत्तर मीला कि यातो अपने मातापिताके इन्माफ पर कायम रेहे, हारहस्ती मेरे पास रेहने दो, आप अपने राजसे ही संतीप रखी, अगर आपकी अपने मातापिताके इन्साफ भंजुर न रखना हो ती आधा राज हमको देदों और हारहस्ती लेलो इत्यादि।

राजा कोणक इस बात पर ध्यान नहीं देता हुवा, हारहस्ती लेनेकि ही कोशीप करता रहा।

यहलकुमरने अपने दीलमें सांचा कि यह कोणक जब अपने पिताको निवड बन्धन कर पिजरेमें डालनेमें किंचत् मात्र शरम नहीं रखीं तो मेरे पाससे हारहस्ती जबर जस्ती लेले इसमें क्या आश्चर्य हैं? क्यों कि राजसत्ता सैन्यादि सब इसके हाथमें हैं। इस लिये मुझे चाहिये कि कोणकिक गेरहाजरीमें में अपना अन्तेवर आदि सब जायदाद लेके वैशालानगरीका राजा चेटक जो हमारे नानाजी हैं उन्होंके पास चला जाउं। कारण चेटकराजा धर्मिष्ट न्यायशील हैं वह मेरा इन्साफ कर मेरा रक्षण करेगा। अलम्। अवसर पाके चहलकुमर अपने अन्तेवर और हारहस्ती आदि सब सामग्री ले चम्पानगरीसे निकल वैशालानगरी चला गया। चहां जाके अपने नानाजी चेटकराजाको सब हिककत सुनादि चेटकराजाने यहलकुमारका न्यायपक्ष जान अपने पास रख लिया।

पीच्छेसे इस घातकी राजा कोंणकको खबर हुइ तब बहुत ही गुस्सा किया कि वहलकुमरने मुझे पुच्छा भी नहीं और वैद्याला चला गया उसी बखत एक दूतको बोलाया और कहा कि तुम वैद्यालानगरी जाओ हमारे नानाजी चेटकराजा प्रत्ये हमारा नम-स्कार करो और नानाजीसे कही कि वहलकुमर कोणकराजाको

विगर पुरुषा आया है ता आप कृपाक्षर हारहस्ती और यहत्त्र तुमारको वापीस भेज दीराये।

रून पैपाला आ वे राआ चेन्यका नमस्वाह वर पोणवंश सदेसा पह पीमा उनके उत्तरमें राजा चेन्नव को जो है है पूर्व मित्र को प्रकार के प्

दूत वैद्याला नगरील रवाना हो चन्पानगरी काणकराजांचे पास आपर्य तथ हाल सुना दिया और वह दिया वि चेटच राजा चहलकुमारको नहीं भेजेगा इसपर कोणवराजांची और भी गुरूना हुया, तब बुतको मुलाये कहा कि तुम वैशाल नगरी जायों चेटकराजा मन्ये कहाना कि आप वृद्ध अवस्थाने हो गोंचे नीतिये जानकार हो आप जानते हो कि राजमें वोह मकार्य पदार्थ उरपम होते हैं चह सब राजांका दी होता है तो अप हारहस्ती और चहलकुमारको प्रधा वर मेज दीरांचे, इत्यादि कही विदेशी और चहलकुमारको प्रधा वर मेज दीरांचे, इत्यादि कही विदेशी विदेशी में

दूत कोणकराजाका आदेशका स्वितय स्वीकार कर दुसरी दुरे वैशाला नगरी गया. सब हाल जेटकराजाको सुना दिया दुसरी दुरे जेटकराजाने बढी उक्तर दिया कि ग्रेरे सो कोणव और घहल दोनों सरखा है. परन्तु इन्साफकी वात है कि आधा । राज दे दे और हारहस्ती लेले. एसा कहके दुतको रवाना किया।

दूत चम्पानगरी आकं कोणकराजाको कह दिया कि सिवाय आधा राजके हारहस्ती और चहलकुमारको नहीं भेजेगा. एसा आपकं नानाओं चेटकराजाका मत है।

यह सुनक कोणकराजाको बहुत ही गुस्सा हुवा. तब तीमरीवार दूतको बुलायक कहा कि जावो, तुम बैशाला नगरी राजा चेटकके सिंहासन पादपीटको डाबे पगको टोकर देके भालाके अन्दर पोके यह लेख देनेके बाद कह देना कि हे चेटक-राजा! तुं मृत्युकी प्रार्थना करनेको साहसिक क्यां हुवा है. क्या सुं कोणकराजाको नहीं जानता है अगर या तो तुं हारहस्ती और महलकुमारको कोणकराजाकी सेवामें भेजदे नहीं तो कोणकरा-जासे संशाम करनेको तैयार हो जाव. इत्यादि समाचार कहना।

दूत तीसरी दफे वैशाला नगरी आया. अपनी तर्फसे चेट-कराजाको नमस्कार कर फीर अपने मालिक कोणकराजाका सव हुकम सुनाया।

दूतका यचन सुनके चेटकराजा गुस्सेके अन्दर आके दूतसें कहा कि जय तक आधा राज कोणक यहलकुमारको न देवेंगा, बहांतक हारहस्ती और वहलकुमार कोणकको कभी नहीं मीलेगा। दूतका वडा ही तिरस्कार कर नगरकी वारी हारा निकाल दिया।

दूत चम्पानगरी आके राजा कोणकको सर्च यात निवेदन कर कह दिया कि राजा चेटक कबी भी हारहस्ती नहीं भेजेगा। यह दात सुन कोणकराजा अति कोपित हो काळी आदि दश भाइयोंको बुळवायके सर्व वृत्तानत सुनाया और चेटकराजासे इधर चन्कराजाका ज्ञात हुवा कि काजकराजा कालोआदि द्दा भारयोक नाय युद्ध करनेका आ न्दा है। तब चेदकराजा कासी, कोधाल अठारा देखके राजावो जा कि अपने स्वधर्मी वे उन्हों ने हुनों ज्ञारा जुलवाये। अठारा देखक राजा धर्ममेमी बुक बानेच साथ दी चन्करावी सेवार्मे डाजर हुव। और बोले कि है स्वामि विचा नाय है वो चरमाय।

बटकराजान घडलनुजारको सब इकिक्स कह सुनाए कि अब बया करना अगर आप खोगोंको सलाह हो तो घडलकुराको दे देव और आप खोगांकी मरखो हो ता घलाकर समाम करें। यह सुनवे कुमबीर अद्याग देखोंक राजा सलाह कर बोले कि इन्साफर्न तीरप्र न्यायपह एक मरखे आयाका प्रतिसादन के रामा आपका फंज है जगर कीणक राजा अन्याय कर आपने उपर युद्ध करनेको आता हातों इस अदारा देखोंने राजा आपने वर्ष से युद्ध करनेकों तैयार है। चेटक राजाने कहा कि अगर आपकि एसी मरजी हो तों अपनि अपनि राजधानीमें जाके स्व स्व
सेना तैयार कर जलदी आजाओ। इतना सुनतेही सब राजा
स्व स्व स्थान गये. वहांपर तीन तीन हजार हस्ती, अश्व, रथ,
और तीन तीन कोड पैदल तैयार कर राजा चेटक पास आ
पहुंचे, राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सर्व सतावन
हजार हस्ती. सतावन हजार अश्व. सतावन हजार रथ सतावन
कोड पैदल का दल लेके रवाना हुआ वहिम अपने देशान्त विभागमें अपना झंडा रोप पडाव कर दिया। उधर अंग देशान्त
विभागमें कोणक राजाका उपडाव होगया है। दोनों दलके निशांन
ध्वजा पताकाओं लगगइ है। संधामिक तैयारी हो रही है

हस्ती वालोंसे हस्तीवाले. अश्ववालोंसे अश्ववाले. रथवालों से रथवाले पैदल सुभटोंसे पैदलवाले. इत्यादि साहश युगल व-नके संप्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंहनादसे गगन गर्जना कर रहा था अनेक प्रकारके वार्जित्र वाज रहे थे. कर्म स्राओंका उत्साव संप्रामके अन्दर वढ रहा था. आपसमें शस्त्रोंकि वर्षाद हो स्हीथी अनेक लोकोंका शिर पृथ्वीपर गिर रहाथा, रौद्रसे धर-तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था.

कोणक राजाकी तर्फसे सैनापित कालीकुमार नियत किया-गया था. इधरिक तर्फसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै-नापितयोंका आपसमें संवाद होते चेटक राजाने कहािक में विनो अपराधिकों नहीं मारताहु, यह सुन कालीकुमार कोिपत हो,

१ चेटक राजािक सैनािक रचना शकटके आकारपर रचि गई थी.

२ कोणक राजािक सैना रथमुशळ तथा गरुङके आकारपर रची गई थी.

मंग्राम करनका नैयार होनका आद्य दिया वाली आदि दशा भार राजक दश भाग लिया वा वास्त उन्होंको वाणकरा दियम मानक मग्रामको तैयारी करना हो पढ़ा। राजा काणकम कहा वि हे वन्युआ! आर अपन अपन देशम आक तीन नान हजार गज्ज अन्य हव और तीन वाड पैदल्स युद्धि नैयारी करा, पना पुरुष वीणकराजाका पा है अपने अपने राजभागीय जा व सैना वि तैयारी कर कोणकराजाक पाम आप से वादि कर वोणकराजाक पाम आप हुए देशम अपने राजभागीय जा व सैना वि तैयारी कर कोणकराजाक भाम आप हुए देशक आप भी तैयार हा गया सर्थ मैनव ततील हजार हुए देशक आप भी तैयार हा गया सर्थ मैनव ततील हजार हुए देशक हुए सम्म से वि हुण देशक हुण देशक हुण स्व वि हुण देशक हुण देशक स्व वि हुण देशक हुण देशक स्व वि हुण देशक साम से वि हुण देशक हुण देशक स्व वि हुण देशक हुण देशक सम्म से वि हुण देशक हुण देशक से वि हुण देशक हुण देशक से वि हुण देशक साम से वि हुण देशक से वा स्व हुण देशक से वा से

इधर चनकराजाना ज्ञात हुवा कि काणकराजा कालीआदि दश भारपांक साथ युद्ध करनेका आ गडा है। तब चेटकराजा कासी, कोशाल, अठारा देशके राजाबो जा कि अपने स्वभामी थे उन्हांको दूनो द्वारा युरुवाये। अठारा दशक राजा धर्ममेनी युद्ध बानेके साथ ही चटकरावी संवाम डाजर हुवे। और बोले कि है स्वामि |क्या नार्य है सा क्रमाय।

चरनराजान घडलरमारकी सब इकिन्त कह सुनाए कि भव क्या करना अगर जोगों की सलाह हो तो घडलडुमरकी दे दवे और आप लोगांकी घरबी हो ता कोणक्से समाम करें। यह सुनक कमवीर अद्यारा देशींक राज्ञा सलाह कर बोले कि इस्साफ्ते तीरपुर न्यायपल रस सरके आयाना प्रतिपालन क रना आपना पर्ज हैं अगर कोणक राज्ञा अयाय कर आपने उपर युद्ध करनेकां आता होती हम अद्यारा देशींके राज्ञा आपनि तर्फ से युद्ध करनेकों तैयार है। चेटक राजाने कहा कि अगर आपकि एसी मरजी हो तों अपनि अपनि राजधानीमें जाके स्व स्व
सेना तैयार कर जलदी आजाओ। इतना सुनतेही सब राजा
स्व स्व स्थान गये. वहांपर तीन तीन हजार हस्ती, अश्व, रथ,
और तीन तीन कोड पैदल तैयार कर राजा चेटक पास आ
पहुंचे, राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सर्व सतावन
हजार हस्ती. सतावन हजार अश्व. सतावन हजार रथ सतावन
कोड पैदल का दल लेके रवाना हुआ वहिंग अपने देशान्त विभागमें अपना झंडा रोप पडाव कर दिया। उधर अंग देशान्त
विभागमें कोणक राजाका 'पडाव होगया है। दोनों दलके निशांन
ध्वजा पताकाओं लगगइ है। संग्रामिक तैयारी हो रही है

हस्ती वालोंसे हस्तीवाले. अश्ववालोंसे अश्ववाले. रथवालों से रथवाले पैदल सुभटोंसे पैदलवाले. इत्यादि साहश युगल व-नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुषोंका सिंहनादसे गगन गर्जना कर रहा था अनेक प्रकारके वार्जित्र वाज रहे थे. कर्म स्राओंका उत्साव संग्रामके अन्दर वढ रहा था. आपसमें शस्त्रोंकि वर्षाद हो रहीथी अनेक लोकोंका शिर पृथ्वीपर गिर रहाथा, रौद्रसे धर-तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था.

कोणक राजाकी तर्फसे सैनापित कालीकुमार नियत किया-गया था. इधरिक तर्फसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै-नापितयोंका आपसमें संवाद होते चेटक राजाने कहािक में विनो अपराधिकों नहीं मारताहु, यह सुन कालीकुमार कोिपत हो,

१ चेटक राजािक सैनािक रचना शक्टक ब्राकारपर रचि गई थी.

२ कोणक राजाकि सेना रथमुराळ तथा गरुटंक आकारपर रची गड् थी.

संभाम करनका नैयार होनका आदेश दिया काली आदि दशी भार राजय दश माग लिया था वास्त उन्होंका वाणकते हक्य मानक समामको तैयारी करना ही पढ़ा । राजा काणके कहा कि है बन्युआ ! आप अपन अपने देशों असे तीन सीन हजार गंज, अच्य रय और तीन कोड पैदली युद्धि तैयारी करों, पसा हुजम कोणकराजाका पा है अपने अपने राजधानी मा मा के सेना कि तैयारी कर कोणकराजाक पा है अपने अपने राजधानी मा के सेना कि तैयारी कर कोणकराजाक पात अपने सा मा के सेना कि तैयारी कर कोणकराजाक मा सा सेना कि तैयारी कर कोणकराजाक मा सा सेना कि तैयारी कर कोणकराजा हमा दिनक आप भी तैयार हो गया सर्थ सैन्य तेतीन हजार हस्ती तेतीस हजार अध्य, तैतीस हजार सामा कर सा स्वास करने हमें वैदेह वैद्योधित को जा रहाया।

ह्थर चटकराजावा ज्ञात हुवा कि काणवराजा वालीजादि दश माह्यकि साय युद्ध वरनेको आ न्हा है। तय बेटकराजी कासी, वोशाल अठारा देशके राजायो जा कि अपने व्हथरीं में वरहोंकों दूती द्वारा बुख्याये। अठारा देशके राजा घर्ममें मी बुख बानेके साथ ही चेटकराकी सेवाय हाजर हुवे। और बोले कि है स्वामि! क्या वाय है सो करमाय।

चटकराजाने बढेल हुमारकी सब इकिक्त कह सुनार कि भव क्या करना अनर आप लोगोंकी सलाह हो तो बढ़ल कुमरकों दे देवे और आप लोगोंकी मरजी हो तो काणकरे समाम अर्थ यह सुनव कमवीर अद्यार देखींके राजा सलाह कर घोले कि उम्साफ्ते सौरपर न्यायपत्त रख मरके आयाका प्रतिगालन क रना आपका फर्ज हैं असर कोणकर राजा अन्याय कर आपके उपर युद्ध करनेवों आता होती हुस अद्यार देखींके राजा आपकि तर्प से युद्ध करनेकों तैयार है। चेटक राजाने कहा कि अगर आपकि पसी मरजी हो तो अपनि अपनि राजधानीमें जाके स्व स्व
सेना तैयार कर जलदी आजाओ। इतना सुनतेही सब राजा
स्व स्व स्थान गये. वहांपर तीन तीन हजार हस्ती, अभ्व, रथ,
और तीन तीन कोड पैदल तैयार कर राजा चेटकके पास आ
पहुंचे, राजा चेटक भी अपनी सेना तैयार कर सर्व सतावन
हजार हस्ती. सतावन हजार अभ्व. सतावन हजार रथ सतावन
कोड पैदल का दल लेके रवाना हुआ वहिंभ अपने देशान्त विभागमें अपना झंडा रोप पडाव कर दिया। उधर अंग देशान्त
विभागमें कोणक राजाका 'पडाव होगया है। दोनों दलके निशांन
ध्वजा पताकाओं लगगइ है। संधामिक तैयारी हो रही है

हस्ती वालोंसे हस्तीवाले. अश्ववालोंसे अश्ववाले. रथवालों से रथवाले पैदल सुभटोंसे पैदलवाले. इत्यादि साहश युगल व-नके संग्राम प्रारंभ समय योद्धा पुरुपींका सिंहनादसे गगन गर्जना कर रहा था अनेक प्रकारके वार्जित्र वाज रहे थे. कमें सुराओंका उत्माव संग्रामके अन्दर वह रहा था. आपसमें शस्त्रोंकि वर्षाद हो रहीथी अनेक लोकोंका शिर पृथ्वीपर गिर रहाथा, रौद्रसे धर-तीपर कीच मचरहा था हां हां कार शब्द होरहा था.

कोणक राजाकी तर्फसे सैनापित कालीकुमार नियत किया-गया था. इधरिक तर्फसे चेटकराजा सैनाका अग्रेश्वर था दोनों सै-नापितयोंका आपसमें संवाद होते चेटक राजाने कहािक में विनो अपराधिकी नहीं मारताहु, यह सुन कालीकुमार कोिपत हो,

१ चेटक राजािक सैनािक रचना शक्टके आकारपर रचि गई थी.

२ कोणक राजाकि सेना स्थमुराळ तथा गरुउके आकारपर रची गड़ थी.

चेटक राजाका बाण लगा नहीं परन्तु अपराधि जाणके चटक राजाने पकडी बाणमें काळीकुमारका मृत्युके धामपर पहुचादिया जब कालीक्रमार सेनापति गिर पढा तब उस राज समाम

थन्ध हो गया।

भगवान करवात है कि हे गौतब कालीक्सारने इस संज्ञामक अन्दर महान् आरम सारम, समारम कर अपने अध्य चसार्यांको सलीन कर सहान् अञ्चय कर्स उपार्जन कर काल प्राप्त हो चाबी पक्तमा नरकके अन्दर दश सामरोपमकी स्थितियात्रा

नैरिया हवा है। गीतमस्यामिने प्रश्न किया कि हे भगवान । यह कालीकमा

रका जीव वाथी नरवले निकल कर कहा जावगा। भगवानने उत्तर दिया कि है गौतम ! कालीक्रमारका औष नरक्से निकल्के महाविदेह क्षेत्रमे उत्तम जाति-कलके अवर जन्म धारण करेगा (कारण अश्चाम कम यन्धे थे वह नरक्ष अन्दर भोगन लिया या ) यहापर अच्छा सत्सय पाप मृतियोंकी उपालना कर आत्मभाय वास हा, दीक्षा धारण करेगा महान. तपश्चर्यां कर चनवातीया क्रम क्षयकर केवल्झान प्राप्त कर अनेक मन्य जीवोंको उपदश दे अपन आयुष्यके अस्तिम श्वासाध्यासका

ध्याम कर मोश्रम जावेगा यह सुन भगवान् गीतमस्वामी प्रभुको बन्दन-नमस्थार वर

अपनी ध्यानवृत्तिके अन्दर रमणता करने लगगये।

# इति निरयानिक्का सूत्र प्रथम अध्ययन ।

(२) दुमरा अध्ययन – सुकालीकुमारका इन्होंकी माताका माम मुकालीराणी है भगवानका पधारणा, सुकालीका पुत्रवं लिय

प्रश्न करना. भगवान् उत्तर देना. गोतमस्वामिका प्रश्न पुछना. भगवान् सविस्तर उत्तर देना. यह सब प्रथमाध्ययनकी माफीक अर्थात् प्रथम दिनकं संग्राममें कालोकुमारका मृत्यु हुवा या और दुसरे दिन सुकालीकुमारका मृत्यु हुवा था। इति।

- (३) तीसरा अध्ययन—महाकालीराणीका पुत्र महाका-लीकुमारका है।
  - (४) चोथा अध्ययन—कृष्णाराणीकं पुत्र कृष्णकुमारका है।
- (५) पांचवा अध्ययन—सुकृष्णागणीका पुत्र सुकृष्णकु-मारका है।
- (६) छटा अध्ययन—महाऋण्णाराणीके पुत्र महाऋण्ण-झुमारका है।
  - (७) सातवां अध्ययन-वीरकृष्णाराणीकं पुत्र वीरकृष्णका है।
  - (८) आठवां अध्ययन-रामकृष्णाराणीका पुत्र रामकृष्णका है।
- (९) नचवां अध्ययन—पद्मश्रेणकृष्णाराणीके पुत्र पद्मश्रेणकृष्णकुमारका है।
- (१०) दशवां अध्ययन महाश्रेण कृष्णा राणीके पुत्र महा-श्रेण कृष्णका है।। यह श्रेणिक राजाकी दश राणीयोंके दश पुत्र है-दशों पुत्र चेटकराजाके हाथसे दश दिनोमें मारा गया है. दशों राणीयोंने भगवानसे प्रश्न किया है. भगवानने प्रथमाध्ययनकी माफीक उत्तर दीया है. दशों कुमार चोथी नरक गये हैं. महा-चिदेहमें दशों जीव मोक्ष जावेगा. काली आदि दशों राणीयों पुत्रके निमित्त बीर वचन सुन अन्तगढ दशांगके आठवा वर्गमें दीक्षा ले तपश्चर्या कर अन्तिम केवळज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गइ हैं. इति निरयावलीका सुत्रके दश अध्ययन समाम हुवे.

नोटः - दश दिनोंमें दश भाइ खतम हो गये फिर उस

मंग्रामका क्या हुवा, उसवे लिये यहा पर यगजतीन्त्र शतक ७ उदेशा ९ से सबन्ध लिखा जाता है नाट-जब दश दिनोमें कोणक राजाब दशा याजा सग्राममें

काम आगये तब कोणकने विचारा कि एक दीनका काम और है क्योंकि चरक राजाका बाज अचक है अस दश दिनामें दश भाइयोकी गति हुइ है वह एक दिन बरे लीय ही हाना धास्त कुष्छ दूसरा उपाय सोचना चाडीये चना विवार कर कोणक राजाने अप्टम तप (सीन उपयान ) कर स्मरण करने लगा कि अगर कीसी भी अवमें मुझ वचन दीया हा यह इस बखत आके मझे सहायता का पता समरण करनेस 'कमरेन्द्र और 'शक्तरे यह दोनां और कोणक राजा कीसी भवमें तापस थे उस बसत इन दोनो इ प्रोमे यचन दीया या, इस कारण दानों इन्द्र आये, कीणकको बहुत समझाये कि यह चेटक राजा तुमारा मानाजी है अगर तु जीत भी जायगा ती भी इसीय आगे हारा जेलाही होगा बारते इस अपना हरको छाड दे। इतना कहने पर भी कीणक्रमे नहीं माना आर इन्होंने कहा कि यह हमारा काम आपका करना हो हागा। इन्द्र बचनक अन्दर विन्धे हुए थे। आस्ते कोणकका पक्ष करना ही पडा।

भगवती सूत्र-पहरू दिन भहाशीला २ व नामवा समाम स अन्दर वीणव राजावं उदयंग नामके हस्तीपर समर हालातं ह्या वोणव राजा देश और श्रोकेद अगादो एक अभेद नामवा राख लवे बेट गया या जिसीसे दूसर्रारा गाणादि श्रेल कोणवस्य नहीं लगे और वीणवसी तर्षेत्र मूख बाह बकर मी पूँक तो चेटव राजावी सेना पर महाशीलावी माचीक मालम होता या १ इन्दर्श सहायतास मम दिनके संमाममें (200000 महत्त्वीहा स्य पूजा इस संग्राममें कोणककी जय ओर चेटक तथा अठारा देशों के राजाओं का पराजय हुवा था। प्रायः सर्व जीव नरक तथा तीर्यचमें गये। दुसरे दिन भूताइन्द्र हस्ती पर, वीचमें कोणक राजा आगे शकेन्द्र पीछे चमरेन्द्र एवं तीन इन्द्र संग्राम करनेको गये. इस संग्रामका नाम रथमुशाल संग्राम था दूसरे दिन ९६०००० मनुष्यों को हत्या हुइ थी जिस्में १००० जीव तो एक मच्छीकी कुश्री में उत्पन्न हुवे थे. एक वर्णनागनत्वों देवलोक्तमें और उसका वाल मित्री मनुष्य गतिमें गया शेष जीव बहुलता नरक तीर्यंच गतिमें उत्पन्न हुवा।

उत्तराध्ययन स्त्रकी टीकामें शेषाधिकार है तथा कीतनीक वार्ते थेणिक चरित्रमें भी है प्रसंगोपात कुच्छ यहां छिखी जाती है।

जव कासी-कोशाल देशके अठारा राजाओं के साथ चेटक राजाका पराजय हो गया तव इन्द्रने अपने स्थान जानेकी रजा मांगी. उस पर कोणक बोला कि में चक्रवर्ति हुं। इन्द्रोंने कहा कि चक्रवर्ति तो बारह हो चुके है, तेरहवा चक्रवर्ति न हुवा न होगा, यह सुनके कोणक बोला कि में तेरहवा चक्रवर्ति होउंगा, वास्ते आप मुझे चौदा रत्न दीजीये दोनो इन्द्रोंने बहुतसा समझाया परन्तु कोणकने अपना हठको नहीं छोडा तब इन्द्रोंने पकेन्द्रियादि रत्नकृतव्वी बनाके दे दीया और अपना संबन्ध तोडके, इन्द्र स्वस्थान गमन करते कह दीया कि अब हमको न बुलाना न हम आवेगे यह बात एक कथाके अन्दर है. अगर कोणकने दिग्विजयका प्रयाणके समय कृतव्य रत्न बनाया हो तो भी बन सक्ता है.

जब चेटकराजाका दल कमजीर होगया और वहिभे जान

नयाधा कि कोजकर्ती इन्द्र साहिता कर रहा है। तब घटकराजा अपनि शेष रही हुइ खैना छे वैद्याला नगरीमें प्रमेश कर नगरीका स्रावाजा वथ कर दीवा वैद्याला नगरीमें थी मुनिसुतर अपने प्रमाणना स्थुभ था उसके प्रभाजके कोजकराजा नगरीका में करमें असमर्थ या चास्त्रे नगरीके यहार निवास कर वेठा वा अठारा देशक राजा अपने अपने राजधानीयर चल्ले गयेथे।

यहरुकुमर राजीवं समय लीबानकगन्ध हस्तीपर आन्द्र हाँ क्रोणकराजाकि लैना जो यैज्ञाला नगरीके चोतक येरा दे रखाया उनी सैनाके अन्दर आप यहतरे सामन्तांका भार डालता या पसे कीतमेडी जीन हो जानेस राजा काणककी खबर हुई तम कीणकने आगमनके रहस्तेके अन्दर बाह खोदावे अन्दर अमि प्रज्यकित कर उपर आछादीत करदीया इरावाधाकि इस रस्ते आते समय अग्निमें पडके मर जायना क्या कसेंकि विश्वित्र गति है और केले अनर्थकार्धकर्मकरात है राधी समय बद्दल क्रमार उसी रहस्तेले आ रहाथा परश्त हस्तीको जातिसमरण ज्ञान हा केरे अग्निक स्थानपर आके यह ठेर गया यहरू फुँगरने यहत से अंकुचा लगाया परन्तु हस्ती एक कदमभी आग नद्दी धरा बहलई मार पीछा रे हस्ती ! तेरे छिय इतना अनर्थ हुवा है अय तु मुझ इस समय वयी उत्तर देता है यह सुनव हस्ती अपनि मृदले बदलकुँ मरको दर रख आप आगे चलता हवा उस अच्छादित अग्रिमे जा पढ़ा शुभ ध्यानस मरक देवनतिर्मे उत्पन्न हुया बहलकुँमरको देखता भगवानके समौसरणों लेगवा यह बदा पर दीक्षा धारण करली अठारा भरवालाहार जिस देवताने दीया था वह घाषीस हैर गया ।

पाठका समारकी वृक्तिको ध्यान देश देखिये जिलहार और

हस्तिके लिये इतना अनर्थ हुवाथा वह हस्ती आगमे जल गया, हार देवता ले गया, वहलकुँमर दीक्षा धारण करली है। तथापि कोणक राजाका कोप शान्त नहीं हुवा।

कोणक राजा एक निमित्तयाकों बुलवायके पुच्छा कि है
नैमित्तीक इस वैशाल नगरीका भंग केसे हो सक्ता है, निमित्तीयाने
कहािक है राजन कोड प्रतित साधु हो वह इस नगरीकों भांग कर
नैमें नािहत हो सक्ता है राजा कोणकने यह वात सुन एक कमललता वैश्याको बुलवाके उसको कहाि कि कोइ तपस्वी साधुकों
लावों, वैश्या राजाका आदेश पाके वहांसे साधुिक शोध करनेको
गई तीं एक नदीके पास एक स्थानपर कुलवालुक नामका साधु
ध्यान करताया उस साधुका संवन्ध एमा है कि—

कुलवालुक माधु अपने वृद्ध गुरुके साथ तीर्थयात्रा करनेकी गया था एक पर्वत उत्तरतीं आगे गुरु चल रहेथे, कुशिष्यने पोच्छेसे एक पत्थर (वडीशीला) गुरुके पीछे डाली. गुरुका आ-युष्य अधिक होनेसे शीलाकों आति हुइ देख रहस्तेसे हुर हो गये, जब शिष्य आया तब गुरुने उपालंभ दीयाकि हे दुरातमन् हुं मेरेकों मारनेका विचार कीया था, जा कीसी औरतके योग्यसे तेरा चारित्र अष्ट होगा एसा कहके उस कुपान शिष्यको निकाल दीया.

वह शिष्य गुरुके वचन असत्य करनेकों एकान्त स्थानपर तपश्चर्या कर रहा था। वहांपर कमललता वैश्या आके साधुकों देखा. वह तपस्वी साधु तीन दिनोंसे उतरके एक शीलाकों अपनि जवांनसे तीनवार स्वाद लेके फीर तपश्चर्याकि भूमिकापर स्थित हो जाता था, वैश्याने उस शीलापर कुच्छ औषधिका प्रयोग (लेपन) कर दीया जब साधु आके उस शीलापर जवानसे स्वाद लेने लगा यह स्वाद मधुर होनेसे साधुकीं विचार हवाकि चेरवाने उस साधुकि हीफाजितकर सचैतनकिया,साधुउसका उप-

राजा बोणव निराश हो वे बन्धानगरी चला तथा, यह स मारिक दिवित है कहा हार, कहा हस्ती, वहा बस्लकुमर, वहा बेटकराजा, उद्दा बोणक, कहा पशायती राणी, भोडों मञ्जूष्यी को हत्या होने पर भां कीच बस्तुका लाभ उत्ताया है दर्ग निये दी महान पुरुषीने इस संसारका परित्याम कर योगवृत्ति स्थी माना ना है?

फरना श्रह कीया था परन्तु भुवनपति देव उसकों अपने भुपन में ले गया वस । चेटकराजाने वहा पर ही अनसन कर देवगित

को प्राप्त हो गरे।

चम्पानगरी आनेके बाद कोणक राजाको प्रगवान वीर मभुका दर्शन हवा और भगवानका उपदेशको कोणकको इतना ती असर हुवा कि भगवानका पूर्ण भक्त वन गया. उपपातिक सूत्र में पसा उद्देख है कि कोणक राजाकों पसा नियम था कि जवतक भगवान कहां विराजते हैं उसका निर्णय नहीं हो वहांतक मुंहपे अन्न जलभी नहीं लेता था. अर्थात् प्रतिदिन भगवानिक खबर मंगवाके ही भोजन करता था। जब भगवान चम्पा नगरी पधारतेथे तब बढा ही आंडम्बरसे भगवानकों चन्दन करनेकों जाता था। इत्यादि पुर्ण भक्तिवान था। चन्दनाधिकारमें जहां तहां कोणक राजािक औपमा दि जाती है. इसका सविस्तार व्याख्यान उचवाइ सूत्रमें है।

अन्तिम 'अवस्था में कोणक राजा कृतव्य रत्नोंसे आप चक्रवर्त्ति है। देश साधन करनेकों गया था तमस्रमभा गुफाके पास जाके दरवाजा खोलनेकों दंडरत्नसे कीमाड खोलने लगा. उस बखत देवताचोंने कहा कि वारह चक्रवर्त्ति हो गया है. तुम पीच्छे हटजावों नहीं तों यहां कोइ उपद्रव होगा. परन्तु भवितन्यताके आधिन हो कोणकने वह बात नहीं मांनी तब अन्दरसे अग्निकि जाला निकली जीससे कोणक वहां ही कालकर छठी तमःप्रभा नरकमें जा पहुंचा।

पक स्थलपर एमाभि उल्लेख है कि कोणकका जीव चौदा भव कर मोक्ष जावेगा तत्व केवली गम्यं।

प्रसंगोपात संबंध समाप्तं !

इति श्रीनिरयावलिकासृत्र संक्षिप्त सार समाप्तम्।



१ कोणक १६ वर्ष कि अवस्थामें राजगादी वेठाथा ३६ वर्षो कि मर्च आयुद्ध थी। एसा उद्धिव कथामें है।

श्रयश्री

## कप्पवहिंसिया सूत्र

-----

#### ( दश् अध्ययन )

प्रथमाध्ययन—चम्पा नगरी पुर्णभद्र उद्यान पुर्णभद्रयस् काणक राजा पद्मायती राणी श्रेणक राजाकि वाली राणी जिल्के काली हुमार पुत्र इस सबका यणन प्रथम अध्ययनसे सम्रहना।

कालीड्रमार ए प्रभावित राणी जिल्हा सिंह स्वस्त स्चित पद्मनामका कुमारवा जन्म हुवा साता पिताने वडाडी सहोत्सव किया वायत युवर अवस्था होतने आठ राजकन्यायों साय पाणिप्रवत करा दिया वायत पचेन्द्रियने सुख भेगावते हुवै काल निर्मान कर रहे थे।

काल ानगमन कर रहे थ ।

अगवान चीर प्रभु अपने शिष्य महलके परिवारते भव्य
नीवीका उद्धार करते हुने करणानगरी क पुणेभ्रप्त उपानमें पपारे।
वेगणक राजा चढाडी उत्सावके च्यान प्रकारको सेना लें
भगवानको पण्डन करनेको जारहा था, नगर निवासी रोगमी
एकत्र मीलके नगवानको चल्दन निरम्न सम्य पडारोमं आरहे थे
इम मंत्रुच्यों के कृत्य को प्रशुक्तमार देखके अध्ययों अरहे थे
इम मंत्रुच्यों के कृत्य को प्रशुक्तमार देखके अध्ययों अरहे थे
इस मंत्रुच्यों के कृत्य को प्रशुक्तमार देखके अध्ययों से पुच्छा
कि आज चम्पानगरी क अन्यर कथा महोस्वय है 'अर्जुच्यों के
उत्तर दीया कि हे स्थामित्र आज अगवान वीर प्रभु प्यारे हैं
वास्ते जनसमूह पक्तमा भी च्यार अभ्याक रण्यर आरह हा भय
यानयों चन्दन करनेकां मर्च ठावांके मार्थमें प्रया प्रगानको
प्रदिक्षणा दे चन्दन करनेकां मर्च ठावांके प्राच्यां प्रपार प्रगानको

भगवान वीरप्रभुने उस विस्तारवाळी परिषदाकों विचित्र
भकारसे धर्मदेशना सुनाइ. मौख्य यह उपदेश दीयाधा कि हे
भन्य जीवो! इस घोर संसारके अन्दर परीश्रमन करते हुने प्राणीयोंकों मनुष्यजन्मादि सामग्री मीलना दुर्लभ्य है अगर कीसी
पुन्योदयसे मील भी जाने तो उसकों सफल करना अति दुर्लभ्य
है वास्ते यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माको निर्मल
वनाना चाहिये। इत्यादि—

परिषदा वीरवाणीका अमृतपान कर यथाशक्ति त्याग वै-राग धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने स्थानपर गमन करने छगे।

पद्मकुँमार भगवानिक देशना अवणकर परम वैरागको प्राप्त हुवा. उठके भगवानको वन्दन नमस्कार कर बोलािक हे भगवान आपने फरमाया वह सत्य है में मेरे मातािपतावोंकों पुच्छ आपिक समिप दीक्षा लेउंगा, भगवानने फरमाया "जहा सुखं" जैसे गीतमकुँमरने मातािपतावोंसे आज्ञा ले दीक्षा लोथी इसी मापिक पद्मकुमरभी मातािपतावोंसे नम्रता पूर्वका आज्ञा प्राप्त करी, मातािपतावोंने वडाही महोत्सव कर पद्मकुमारकों भगवानके पास दीक्षा दरादी। पद्म अनगार इर्यासमिति यावत् साधु वन गया. तथा रूपके स्वविरंकि पास विनय भक्ति कर इंग्यारा अङ्गका अध्ययन कीया. औरभी अनेक प्रकारिक तपश्चर्यां कर अपने शरीरको खदककी माफक कृष बना दीया. अन्तिम एक मासका अनसन कर समाधि पूर्वक कालकर प्रथम सीधर्म देवलोकमें दोय सागरोपमिक स्थितिवाला इत्वता हुवा. वह देवतोंके सुखेंका

१ देवता शय्यामें उत्पन्न होते है उस समय श्रंगुल्के अमल्यातमें भाग प्रमाण अवगाहना होती है। श्रन्तर महुर्तमें याहार पर्याप्ती, शरीर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्याप्ती, श्रामोधास पर्याप्ती, भाषा और मनपर्याप्ती साथही में वान्धते है वास्ते शासकारोंने

388

अपर्भा

### कप्पवहिंसिया स्त्र.

----

#### (दश अध्ययन)

मधमाध्ययन—चम्पा नगरी पुर्णभद्र उद्यान पुर्णभद्रयक्ष काण्य राज्ञा पद्मायती गर्णो भण्य गन्नावि काली राणी जिल्ले

वाली हुमार पुत्र इस स्ववर वर्णन प्रथम अच्छ्यनसे समझता। कार्लाहुमार वं प्रभावति राणी जिसको सिंह स्वप्न स्वित प्रधानायका कुमानका जन्म हुवा. जाता विताने बढाडी महोन्सव

प्रशासिक विकास के प्रशास करिया विकास करिया वाक्य प्रवास अवस्था है सिंग पाणिप्रहत करा हिया. याथन् पंचित्रवर्षे सुद्ध भागवते हुवे काल निर्गमन वर रहेथा

भगवान बीर प्रश्रु अपने शिष्य सहस्रके परिवारसे भव्य शीर्योका उद्धार करते हुवे चन्पानगरी के पुर्णश्रद्व उद्यानमें प्रधारे।

केगणक गांजा वहारी उत्सावन क्यार प्रवास्त्री सेता है भगपानकं पण्टन करनेजी जारहा था, नगर तिमासी होगांधी एक्ष्म भीवन भगवानको वण्टन निमक स्थय वज्ञारमें आरहे थे. इस ममुख्यों व कृष्ट की पण्डमार देखने अपने अनुवरोंने पुच्छा का जा क्यापानगरी वें अन्दर क्या महोत्सव हैं। अनुवरोंने उत्तर दीया वि है स्वामित, जाज क्यावान वीर प्रभू प्यारे हैं

वास्तं जनसमृद परुप्रदे भगपानको वन्दन करनेको जारहे हैं। यह सुन्त पश्चिमार थी च्यार अभ्योक रक्षपर आस्त्र हो भग धानको वन्दन करनेको मधे कीकोष माथस गया भगवानको प्रदिक्षणा दे वन्दना कर अपने आपत स्वामप्र देव गये। भगवान वीरप्रभुने उस विस्तारवाळी परिषदाकों विचित्र प्रकारसे धर्मदेशना सुनाइ. मौख्य यह उपदेश दीयाथा कि है भव्य जीवो! इस घोर संसारके अन्दर परीश्रमन करते हुवे प्राणी-योंकों मनुष्यजन्मादि सामग्री मीलना दुर्लभ्य है अगर कीसी पुन्यादयसे मील भी जावे तो उसकों सफल करना अति दुर्लभ्य है वास्ते यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माको निर्मल बनाना चाहिये। इत्यादि—

परिषदा वीरवाणीका अमृतपान कर यथाशक्ति त्याग वै-राग धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने स्थानपर गमन करने छगे।

पद्मकुँमार भगवानिक देशना श्रवणकर परम वैरागकी प्राप्त हुवा. उठके भगवानकों वन्दन नमस्कार कर बोलािक हे भगवान आपने फरमाया वह सत्य है मैं मेरे मातािपतावोंकों पुच्छ आपिक समिप दीक्षा लेउंगा, भगवानने फरमाया " जहा सुखं" असे गौतमकुँमरने मातािपतावोंसे आज्ञा ले दीक्षा लीशी इसी माफ्तिक पद्मकुमरभी मातािपतावोंसे नजता पूर्वका आज्ञा प्राप्त करी, मातािपतावोंने वलाही महोत्सव कर पद्मकुमारकों भगवानके पास दीक्षा दरादी। पद्म अनगार इयांसिमिति यावत साचु वन गया. तथा रूपके स्थविरोंक पास विनय भक्ति कर इग्यारा अङ्गका अध्ययन कीया. ओरभी अनेक प्रकारिक तपश्चर्या कर अपने शरीरकों खदककी माफ्क कृष वना दीया. अन्तिम एक मासका अनसन कर समाधि पूर्वक कालकर प्रथम सौधर्म देवलोकमें दोय सागरोपमिक स्थितिवाला वेवता हुवा. वह देवतींक सुखेंका

<sup>ी</sup> उत्रता शस्त्रामें उत्पन्न होते है उस समय ग्रंगुलके असल्यातमें भाग प्रमाण अवनाहना होती है। ग्रन्तर महर्तमें ग्राहार पर्याप्ती, ग्रमेर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्याप्ती, भोगोधास पर्याप्ती, भाषा और मनपर्याप्ती साथही में बान्धते है वास्ते ग्राम्नकारीने

#### श्रयशी

कप्पवहिंसिया सूत्र

(दश अध्ययन)

प्रथमाध्ययन-च्यांचा नगरी पुर्णभन्न उपान पुर्णभन्नयस् सामक राजा पद्मायती गाणी थेणक गजाकि चाली राणी जिस्के साक्षी पुमार पुत्र इस संयक्षा वर्णन मयम अध्ययनस समझना ।

कालीकुमार ए प्रभावति राणी जिसवा सिंह स्वप्त स्थित पद्मामामदा कुमारका जन्म हुवा सत्ता पिताने पढाडी मडोत्सव विचा पारेन, युवक अवस्वा होनस्त ओठ राजकन्यायोण साय पित्रा करा दिवा यावत् पवैन्द्रियवे सुक आगयत हुवै काल निगमत कर रहे थे।

भगवात बीर वशु अपने शिष्य महलक परिवारसे भण्य कीर्याण उद्धार करते हुये चम्पानगरी प पुणभन्न उद्यानमें प्रधारे।

येगाण राजा यहादी उत्सायन च्यार प्रकारको सेना ले भाषानयो यरत सर्मायां जारहा या, नगर नियासी लागमी एकत्र मीलने भागमानको वस्तुत्त निमक यस्य यज्ञारमें आरहे ये इस मनुष्यां व कृत्द को पमकुमार देखने अपने अनुबरीसे पुच्छा कि आज यस्पानगरी ने अन्दर क्या यहास्त्य हैं। अनुबरीसे उत्तर दीया कि है स्वामित आज भाषान योग प्रभार हैं। वास्त्य जिल्हा कारहे हैं। यह सुनने एमकुमार भी ज्यार अभ्योग त्याप सामारह हा भग यानको यन्द्रस करनेना सर्व अधीन योग्य स्थानमार वेट गये। प्रदिक्षणा दे प्रत्यक्त करने वास्तु अभीने योग्य स्थानगर वेट गये। भगवान वीरप्रभुने उस विस्तारवाळी परिषदाकों विचित्र प्रकारसे धर्मदेशना सुनाइ. मौख्य यह उपदेश दीयाथा कि है भव्य जीवो! इस घोर संसारके अन्दर परीश्रमन करते हुवे प्राणी-योंकों मनुष्यजन्मादि सामग्री मीछना दुर्छभ्य है अगर कीसी पुन्योदयसे मीछ भी जावे तो उसकों सफल करना अति दुर्छभ्य है बास्ते यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान कर अपनि आत्माकों निर्मेछ बनाना चाहिये। इत्यादि—

परिषदा वीरवाणीका अमृतपान कर यथाशक्ति त्याग वै-राग धारण कर भगवानको वन्दन नमस्कार कर अपने अपने स्थानपर गमन करने लगे।

पद्मकुँमार भगवानिक देशना श्रवणकर परम वैरागको प्राप्त हुवा. उठके भगवानकों वन्दन नमस्कार कर बोलािक है भगवान आपने फरमाया वह सत्य है मैं मेरे मातािपतावोंकों पुच्छ आपिक सिमप दीक्षा लेउंगा, भगवानने फरमाया "जहा सुखं" जैसे गौतमकुँमरने मातािपतावोंसे आज्ञा ले दीक्षा लोशी इसी मार्फोक पद्मकुमरभी मातािपतावोंसे नम्रता पूर्वका आज्ञा प्राप्त करी, मातािपतावोंने वढाही महोत्सव कर पद्मकुमारकों भगवानके पास दिक्षा दरादी। पद्म अनगार इर्यासमिति यावत साधु त्रन गया. तथा रूपके स्थविरांके पास विनय भक्ति कर इंग्यारा अज्ञका अध्ययन कीया. ओरभी अनेक प्रकारिक तपश्चर्यों कर अपने दारी-रको खदककी माफ्क कृष वना दीया. अन्तिम एक मासका अनसन कर समाधि पूर्वक कालकर प्रथम सौधर्म देवलोकमें दोय सागरोपमिक स्थितिवाला वैदेवता हुवा. वह देवतींके सुखेंका

<sup>े</sup> देवता शय्यामें उत्पन्न होते है उस समय यंगुलके असंख्यातमें भाग प्रमाण अवगाहना होती है। अन्तर महुर्तमें आहार पर्याप्ती, शरीर पर्याप्ती, इन्द्रिय पर्याप्ती, श्वासोक्षास पर्याप्ती, भाषा और मनपर्याप्ती साथही में वान्धते है वास्ते शासकारोंने

<sub>ययश्री</sub> कप्पवहिंसिया सूत्र

#### (दश अध्ययन)

प्रथमाध्ययन--चम्पा नगरी पुर्णभद्र उपान पुर्णभद्रयक्ष कोणक राजा पद्मायती राणी भेणक राजाकि काळी राणी जिल्के काळी कुमार पुत्र इस सबका वर्णन प्रथम अध्ययनके सप्रश्नमा।

कालीकुभार वे प्रभावति राणी जिमको सिंह स्वप्त स्थित पद्मनामका कुमारका जन्म हुवा जाता पिताने वकाडी महोत्सव विच्या यावन, युवक अवस्था होनेसे आठ राजकन्यावीके साय पाणिमहत्त कुग दिवा वावत् प्रवेन्त्रियक सुख भ्रागवते हुवे काल निर्माम कर रहे थे।

काल ।नगमन वर रह थ । भगवान बीर प्रभु अपने शिष्य महलके परिवारते मध्य जीवींका उद्धार करते हुवे चम्पानगरी व पुर्णभद्र उद्यानमें पधारे।

काणक राजा चढाडी उत्साधक क्यार प्रकारवी सेना के ध्रमणावनी यक्त करनेवी जारहा था नगर निवासी जागभी पर्वत्र मिलक अगवानकी वन्दन नियक्त मध्य वजारमें आरहे पे इस मनुष्यों क कुन्द की पण्डुसार देवने अपने अनुष्यांति पुन्छी कि आज चम्पानवरी के अन्यर क्या महोत्वत्र है। अनुव्यांति उत्तर दीया कि हे स्मामिन, आज भग्यान बीर प्रभु पभारे हैं वास्ते जनसमूह पक्ष्वडी भग्यानकी वन्दन करनेवा जारेहे हैं। यह सुन्व पश्चनमार भी च्यार अभ्यान रवपर आकृत हो भग्य मानवी पन्दन करनेकां मब क्षेत्रकी साथ्ये रवपर आकृत हो भग्य मानवी पन्दन करनेकां मब क्षेत्रकी साथ्ये स्व

### यथश्री 🕟

# पुष्फिया स्त्रम् ।

**--o**c⊚>**o**--

# ( दश अध्ययन )

(१) प्रथम अध्ययन। एक समयकी बात है कि अमण भग-यान वीरप्रभु राजगृह नगरक गुणशील उद्यानमें पधारे। राजा अणिकादि पुरवासी लोक भगवानको बन्दन करनेको गये। वि-धाधर तथा चार निकायके देव भी भगवानकी अमृतमय देशना-भिलापी हो वहां पर उपस्थित हुवे थे।

भगवान वीरप्रभु उम वारह प्रकारकी परिपदाको विचित्र प्रकारका धर्म सुनाया. श्रोतागण धर्मदेशना श्रवण कर त्याग वैगाग्य प्रत्याख्यान आदि यथाशक्ति धारण कर स्वस्वस्थान गमन करते हुवं।

उसी समयकी वात है कि ज्यार हजार सामानिक देव, सो-लाहजार आत्मरक्षक देव, तीन परिषदाके देवों ज्यार महत्तरिक देवांगना सपरिवार अन्य भी चन्द्र वैमानवासी देवता देवीयोंके धृन्दमें वेठा हुवा ज्योतीषीयोंका राजा ज्योतीषीयोंका इन्द्र अ-पना चंद्रवतंस वैमानकी सौधर्मी सभामें अनेक प्रकारके गीत ग्यान वाजींव तथा नाटकादि देव संवन्धी ऋक्तिको भोगव रहा था।

उस समय चन्द्र अवधिक्षानसे इस जम्बुद्धीपके भरतक्षेत्रमें राजगृह नगरके गुणशीलोधानमें भगवान वीरप्रभुको विराजमान देखके आत्मप्रदेशोंमें वडाही हर्षित हुवा, सिंहासनसे उठके जिस दिशामें भगवान विराजते थे उस दिशामें सात आठ कदम सामने ताथे भगवानवा वन्दन नमम्बार वर योज कि है भग यान आप यह। पर विराजमान है में यह। पर घेटा आपवा वन्दन वरता हु आप भरी वन्दन स्वीष्ट्रत कराय। यहां पर स्व क्षित्रार स्वांभ द्वावाधी मापीव वहना। वारण देव आग मनने अधिवारमें स्विद्यत्त अधिवार रायण्येना तुम स्वांभा धिवारमें ही बीचा है इतना विद्याप है कि सुस्यर नामची यटा बजाइ थी वैक्रयस पर हजार याजन लवा चीडा साझ वामट याजन उंचा वैमान बनाया था पचवीस याजनकी उची महक प्यां भी द्वादि बहुतसे देवी देवताआंद पुण्यस मामानकी यश्दन वरनेको आया, वन्दन नमस्यार कर देशना सुनी पिर स्वांभिन मानिकारि सुनियोंकी भिष्युष्टेक स्त्रीस मका रक्षा नाटव बतलावे भगवानको वन्दन नमस्यार कर देश

भगवामले गौतमल्वामिने प्रश्न क्या कि है करणालिन्धु यह चन्द्रमा इतने क्य वहाते बनावे वह प्रवेश पर दूषि। प्रभूने उत्तर द्विया कि है गौतम ने के कुरावाचाल (ग्रुत्तपर) हाती है उत्तर्भ अभ्दर मुख्य प्रदेश भी हो तका है और निकल भी सक्ता है इती प्राप्ति वेदांकों भी वैद्याय लिए हैं जितते वैद्याय प्राप्ति करारी है उत्तर्भ के स्वाप्ति करारी है जितते वैद्याय प्राप्ति करारी है जितते विद्याय करारी है जितते विद्याय करारी है जितते हैं जितते हैं जितते विद्याय करारी है जितते हैं जितते है

पुन गौतमस्वामिने शक्ष किया कि है दयालुं । इस चन्द्रने पूर्वभवर्मे इतना क्या पुन्य किया या कि जिसके जरिये यह देव रुद्धि मात हुदू हैं ?

भगवानने उत्तर दिया कि हे गौतम ! सुन । इस जम्ब्रुझिप का भरतक्षेत्रके अन्दर सावत्थी नामकी नगरी थी बहा पर जय रात्रु नामका राजा राज करता था उसी नगरीके अन्दर आग-तिया नामका एक गाथापति वसता था वह बडा ही धनाह्य और नगरीमें एक प्रतिष्ठित था "जेसे आनन्द गाथापति "

उस समय तेवीसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु विहार करते सावत्थी नगरीके कोष्टवनोद्यानमें पधारे. राजादि सब लोग भग-यानको बन्दन करनेको गये. इधर आगतिया गाथापित इस यातकों श्रवण कर वह भी भगवानको वन्दन करनेकों गया। भग-वानने धर्मदेशना फरमाइ संसारका असार पना और चारित्रका महत्व वतलाया. आगतिया गाथापित धर्म सुनके संसारकों अ-सार जाण अपने जेष्टपुत्रकों गृहकार्थमें स्थापन कर आप गंगदत्त कि माफीक वहे ही महोत्सवके साथ भगवानके पास च्यार महा-वत रूप दीक्षा धारण करी।

आगतिया मुनि पांचसमिति समता, तीन गुतीगुता यावत् त्रह्मगुति त्रह्मचर्य त्रत पालन करता हुवा, तथा रूपके स्थवीरोंके पास सामायिकादि इग्यारा अंगका ज्ञानाभ्यास किया । वादमें बहुतसी तपश्चर्या करते हुवे वहुत वर्षों तक चारित्रपर्याय पालन करके अन्तमें पन्दरा दिनोंका अनसन किया, परन्तु जो उत्तर गुणमें दोष' लगा था उसकी आलोचना नहीं करी वास्ते, विराधिक अवस्थामें काल कर ज्योतिषियोंके इन्द्र ज्योतिषीयोंके राजा यह चन्द्रमा हुवा है पूर्वभवमें चारित्र बहण करनेका यह फल हुवा कि देवंता सम्बन्धी रुद्धि ज्योती कान्ती यावत् देव भव उदय हुवा है परन्तु साथमें विरोधि होनेसे ज्योतिषी होना पड़ा है कारण आराधि साधुकि गति वैमानिक देवतावों कि है।

१ मूल पांच महावत है इसके सियाय पिंडविशुद्धि तथा दश प्रत्याख्यान. पांच सिमिति. प्रतिलेखनादि यह सर्व उत्तरगुणमें है चन्द्र सर्यने जो दोप लगाया था वह उत्तरगुणमें ही लगाया था।

गौतमस्यामिने प्रश्न किया कि हे भगवान! चन्द्रदेवको स्थिति कितनी है।

हे गौतम! एक पल्योपम और एक्ल्क्स वर्षकि स्थिति चन्द्रकी है।

पुन प्रश्न किया कि हे भगवान । यह चन्द्रदेव ज्यातिशीयों का इन्द्र यहास भव स्थिति आयुष्य क्षय होने पर कहा जानगा ।

है गोतम<sup>1</sup> यहासे आयुष्य स्वय कर चन्द्रदेय महायिदेह क्षेत्रमे वत्तम जाति कुळवे अन्दर जन्म धारण करेगा। भोगिय लाससे विरक्त हा कंपली महपीत अर्थ प्रवण कर मेलार कर कर दीक्षा प्रहण करेगा। च्यार पनवाती कर्म क्षय कर केसल्हान मात कर सिधा ही मोक्ष जायंगा। इति प्रथम अध्ययन समात्म,।

(३) तीमरा अध्ययन । समवान बीर प्रभु राजगृह नगर गुणशीला चैत्यने अन्दर पथारे राजाहि यस्टनको गया ।

चन्द्रकि माफीक सहाशुक्त नामका गृह देवता भगवानकां यन्द्रन करने को आया यावत् बन्नीम प्रकारका नाटककर यापिस चला गया। गौतमस्वामिने पूर्वभवकी पृच्छा करी

भगवानने उत्तर फरमाया कि हे गौतम ! इन जम्बुद्धिप के भरत क्षेत्रमें बनारस नामिक नगरी थी। उस नगरी के अन्दर बडाही धनाढय च्यार वेद इतिहास पुराणका ज्ञाता सोमल नामका ब्राह्मण वस्ता था. वह अपने ब्राह्मणोंका धर्म में वडाही श्रद्धावन्त था।

उसी समय पार्श्व प्रभुका पंधारणा बनारसी नगरी के उद्या-नमें हुवा था. स्यार प्रकारके देवता, विद्याधर और राजादि भग-वानकी बन्दन करनेको आयाथा।

भगवानके आगमन कि वार्ता सोमल ब्राह्मणने सुनके विचारा कि पार्श्वेप्रभु यहांपर पथारे हैं तो चलके अपने दीलके अन्दर जो को शक है वह प्रश्न पुच्छे। पसा इरादा कर आप भगवानके पास गया ( जैसे कि भगवतीस्त्रमें सोमल ब्राह्मणवीरप्रभुके पाम गया था ) परन्तु इतना विशेष है कि इसके साथ कोइ शिष्य नहीं था।

सोमल ब्राह्मण पार्श्वनाथ प्रभुके पास गया था; परन्तु वन्द-न-नमस्कार नहीं करता हुवा प्रश्न किया।

हे भगवान्! आपके यात्रा है? जपनि है? अब्यावाध है? फासुक विहार है।

भगवानने उत्तर दिया हां सोमल ! हमारे यात्रा भी है. ज-पनि भि है. अव्वावाध भि है और फासुक विहार भी है।

सोमलने कहा कि कोनसे कोनसे है ?

भगवानने कहा कि हे सोमल-

स्थिति क्षितनो है। हे गीतम! पद पल्योपम और पदलक्ष धर्वकि स्थिति

धन्द्रकी हैं। पुन अभ विया वि हे भगवान वह बन्द्रदेव उद्योगिपीयों का इन्द्र यहाँमें सब स्थिति आयुष्य शब होने पर वहां आयेगा है

हे गीतम ! यहांने आयुष्य शय वर चण्ड्रहेय महायिदेष शत्रमें उत्तम जाति-कुच्ये अन्यूद प्रस्म धारण बहेगा। भीगयि- छाससे विषक्त है में व्यव्ही मन्योत अर्थ भवण वर् संसार राग वर सोशा प्रदण वर्गा गया प्रदेश पर प्रस्मा कर सेशा प्रदण वर्गा गया वर्गा भी क्से श्रय वर येवलागि प्राप्त कर सेशा प्रदण वर्गा गया भीगा वर्गा सिम्म प्रस्म सम्माम ।

(१) हुमरा अध्यवसँ, उयोतिगीयोश इन्द्रस्वा अधिवार है यम्ब्रि मार्चाक स्वर्धि अवसासको वन्द्रस करासे आयाम स्वतिस मार्चाक सार्व्य विधाय, गीतस्व्यासिशी पून्या भागवा-भवा उत्तर पूर्वयन परन्तु सूर्य पूर्वेश्वयं सावस्थी नगरीया सूर्यतिन सामका शायापति था। वाण्येश्वर्मेष पास दौरता, स्वारा अस्या सामका स्वत्य पर्व सामा पार्थे, असिस आधा सामाचा अस्यान, विष् दापि भागवा याज्ये प्रवास पार्थे असिस आधा सामाचा अस्यान, विष दापि भागवा याज्ये प्रवास प्रवास सामाचा अस्यान, विष दापि भागवा याज्ये सामाचा सामान, विष्या स्वास सामान, विषय सामान, विष

िचितिः, यदांनं यक्त बेदाविद्द क्षेत्रमें कन्त्रवि मार्गाय येक्त क्षात मात्र वर मोग्र जावेगा इति दितीयाध्ययन समागम् ॥ (३) नीत्रमा अध्ययन। धनायान सीत्र मध्य राज्ञपुद्र नगरः गुन्दाल्गं थैन्यने अन्यर यथाने राज्ञान्ति कन्द्रमण्डोगाः।

साप्रीय माणीय महात्राय नामवा गृह वृंदशा भगपानयी सम्मूम नाम की आवा वायम् बर्धाय धनावका नार्य कर पारिण

याना सधा ।

जो धान्य सरसय है वह दोय प्रकार के है (१) शस्त्र लगा हुवा अग्नि प्रमुखका। जिससे अचित हो जाना है। (२) शस्त्र नही लगा-हो (सचित) वह हमारे अ० नि० अभक्ष है। जो शस्त्र लगाहुवा है उसका दो भेद है (१) पषणीक वेयालास दोष रहीत (२) अने-पणीक. जो अनेसणीक है वह हमारे अ० नि० अभक्ष है। जो एषणीक है उसका दोय भेद है (१) याचीहुइ (२) अयाचीहुइ, जो, अयाचीहुइ है वह अ० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो भेद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे वह लिख्या और नदेवे वह अलिख्या, जिसमें अलिख्या तो अ० नि० अभक्ष है और लिख्या है वह भक्ष है इस वास्ते हे सोमल सरसव भक्षिभ है अभक्षभि है।

( प्र० ) हे भगवान ! मासा अपकी भक्ष है या अभक्ष है ?

( उ० ) हे सोमल ! स्यात् भक्ष भी है स्यात् अभक्ष भी है।

(प्र०) क्या कारण है पसा होनेका ?

(उ०) हे सोमल! तुमारे त्रज्ञणोंके न्याय प्रंथमें माला दोय प्रकारके हैं (१) द्रव्यमासा (२) कालमासा, जिसमें कालमासा तो श्रावणमासा से यावत आसाहमासा तक पवं वारहमासा थ० नि० अभक्ष है और जो द्रव्यमासा है जिस्का दोय भेद हैं (१) अर्थमासा (२ धान्नमासा अर्थमासा तो जेसे सुवर्ण चांदोंके साथ तोल कीया जाता है वह थ० नि० अभक्ष है और धान्नमासा (उडद) सरसवकी माफीक जो लिद्धिया है वह भक्ष है। इसवास्ते हे सामल मासा भक्ष भी है अभक्ष भी है।

(प्र०) हे भगवान ! कुलत्य भक्ष है या अभक्ष है।

( उ० ) है सोमल ? कुलत्य भक्ष भी है अभक्ष भि है।

(प्र०) हे भगवान ! पसा होनेका क्या कारण है ?

(१) हमारे यात्रा-जा कि तप नियम सयम स्वध्याय ध्यान आधरयकादि व अन्दर यागोका व्यापार यस्न पुवक करना यह यात्रा है। यहा आदि शब्द में औरभी वाल समावेश हो सकते हैं।

(२) जपनि हमाने दाय प्रकारिक है (१) इन्द्रियापेक्षा (२) नार्गन्द्रयापक्षा । जिस्में इन्द्रियापश्चावा पान भेद्र है (१) भावेन्द्रिय (२) चक्षुइन्द्रिय (३) घाणन्द्रिय (४) रसेन्द्रिय (६) स्पर्शन्त्रिय यह पाचा इन्द्रिय स्व स्व विषयमें प्रश्नति कर ती हुइको ज्ञानके जरिय अपने कुढजे कर लना इसको इन्द्रिय ज पनि कहते हैं, और काथ मान बाबा लाभ उच्छद हा गया है उस कि उदिरणा नहीं हातों है अर्थान इस इन्द्रिय आर कपाय रूपी याधाको हम जीतस्थि है।

(३) अध्यावाध <sup>१</sup> ज वायु पित क्फ मक्रिपान आदि मर्ब राग क्षय तथा उपलम है किन्तु उदिरणा नहीं है।

(४) पालुक विदार । जहा आराम उचान देउकुछ नमा पाणी जीगरे के एज, जहां कि नपुसक पशु आदि नहां पनी बन्ती हा यह हमारे पासक विदान है।

( प्र. ) हे भगवान ? नरसव आपके भभग करणे याग्य है या असल है ?

(उ०) हमाप्र<sup>?</sup> नरमय भक्षभी दैनधा अभक्ष भी दै।

(प्र०) है भगवान ! क्या कारण है ?

( उ॰ ) है मामल ? मामलका विदाप प्रतितिके लिये कहत है कि तमारे बाह्मणांके न्यायज्ञास्त्रमें सरमय हा प्रकारन है (१) भित्र सरमवा (२) धान्य सरसवा। जिसमें भित्र सरसवाका तीन भद है (१) सायमें जन्मा (२) माधमे बृद्धिहुइ (३) साधमें धूला दिमें खेलना। यह तीन हमारे अमण निमन्यांका अमझ है और जो धान्य सरसव है वह दोय प्रकार के है (१) शस्त्र छगा हुवा अग्नि प्रमुखका। जिससे अचित हो जाता है। (२) शस्त्र नही छगा-हो (सचित) वह हमारे थ्र० नि० अभक्ष है। जो शस्त्र छगाहुवा है उसका दो भेद है (१) पषणीक वेयाछास दोष रहीत (२) अने-षणीक, जो अनेसणीक है वह हमारे थ्र० नि० अभक्ष है। जो एषणीक, जो अनेसणीक है वह हमारे थ्र० नि० अभक्ष है। जो एषणीक है उसका दोय भेद है (१) याचीहुइ (२) अयाचीहुइ, जो, अयाचीहुइ है वह थ्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो भंद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे वह छिद्या और नदेवे वह अहिद्या, जिसमें अलिद्धिया तो थ्र० नि० अभक्ष है और छिद्या है वह भक्ष है इस वास्ते है सोमल सरसव भक्षभि है अभक्षभि है।

- ( प्र० ) हे भगवान ! मासा अपको भक्ष है या अभक्ष है ?
- ( उ० ) हे सोमल ! स्यात् भक्ष भी है स्यात् अभक्ष भी है।
- (प्र०) क्या कारण है एसा होनेका ?
- (उ०) हे सोमल ! तुमारे ब्रह्मणोंके न्याय प्रथमें मासा दोय प्रकारके हैं (१) द्रव्यमासा (२) कालमासा, जिसमें कालमासा तो आवणमासा से यावत आसाढमासा तक पवं वारहमासा अ० नि० अभक्ष हैं और जो द्रव्यमासा है जिस्का दोय भेद हैं (१) अर्थ-मासा (२ धाब्रमासा अर्थमासा तो जेसे सुवर्ण चांदीके साथ नांत्र कीया जाता है वह अ० नि० अभक्ष है और धाब्रमासा । उडद ) सरसवकी माफीक जो लखिया है वह मक्ष हैं। इसवास्तें हे मा-मल मासा भक्ष भी है अभक्ष भी है।
  - ( प्र० ) हे भगवान ! कुलत्य भक्ष है या अभक्ष है।
  - ( उ० ) हे सोमल ? कुलन्य भक्ष भी है अभक्ष भि है।
  - (प्र०) हे भगवात । पसा होनेका क्या कारण है ?

आवश्यकादि के अन्दर योगोंका ब्यापार यत्न पूर्वक करना यह यात्रा है। यहा आदि शब्द में औरभी बोल समावेश हो सकते हैं। (२) जपनि हमारे दोय प्रकारकि है (१) इन्द्रियापैक्षा (२) नाइन्द्रियापेक्षा। जिस्मै इन्द्रियापेक्षाका पास भेद है (१) ऑप्रेन्ट्रिय (२) चभ्रुइन्ट्रिय (३) ब्राणेन्द्रिय (४) रसेन्द्रिय

(५) स्पर्देश्विय यह पाचा इन्द्रिय स्व स्व विषयम प्रवृत्ति कर ती हुइको ज्ञानके जरिये अपने कब्जे कर लैना इसको इन्द्रिय ज पनि कहते हैं, और कोथ मान माया लोभ उच्छेद हो गया है उस कि उदिरणा नहीं होती है अर्थात् इस इन्द्रिय आर कपाय रूपी योधाकों हम जीतलिये है। (३) अध्यायाध रै जे वायु पित कफ मक्रिपात आदि मर्थ

रोग क्षय तथा उपसम है किन्तु उदिरणा नहीं है। (४) पासुक विहार। जहा आराम उचान देवकुल सभा पाणी घोगेरे के पर्व, जहां कि नपुसक पशु आवि नहीं यसी बस्ती हा यह हमारे पालक विहार है।

( प्र. ) हे भगनान ! लर्मव आपके मक्षण करणे थी।य है या अभक्ष है ?

(उ०) दे सोमल ? नरमय भक्षभी दै तथा अभक्ष भी दै।

(प्र०) हे भगवान ! क्या कारण है ?

( उ॰ ) हे मांमळ ? मांमळको विशेष प्रतितिके लिये कहत है कि तुमारे जालणोंके न्यायशास्त्री सरमव दा प्रकारके है (१) मित्र मरमवा (२) थान्य सरसवा। जिसमें मित्र सरसवाका तीन भेद है (१) सायमें जन्मा (२) सायमे वृद्धिहुदू (३) सायमें धूला-दिमें खेलना। यह तीन हमारे यमण नियन्योंको अग्रक्ष है और जो धान्य सरसव है वह दोय प्रकार के है (१) शस्त्र लगा हुवा अग्नि प्रमुखका। जिससे अचित हो जाता है। (२) शस्त्र नहीं लगा-हो (सचित) वह हमारे थ्र० नि० अभक्ष है। जो शस्त्र लगाहुवा है उसका दो भेद है (१) एषणीक वेयालास दोष रहीत (२) अने-पणीक. जो अनेसणीक है वह हमारे थ्र० नि० अभक्ष है। जो एषणीक है उसका दाय भेद है (१) याचीहुइ (२) अयाचीहुइ, जो, अयाचीहुइ है वह थ्र० नि० अभक्ष है। जो याचीहुइ है उसका दो भेद है (१) याचना करनेपर भी दातार देवे वह लिख्या और नदेवे वह अलिख्या, जिसमें अलिख्या तो थ्र० नि० अभक्ष है और लिख्या है वह भक्ष है इस वास्ते हे सोमल सरसव भक्षभि है अभक्षभि है।

( प्र० ) हे भगवान ! मासा अपको भक्ष है या अभक्ष है ?

( उ० ) हे सोमल ! स्यात् भक्ष भी है स्यात् अभक्ष भी है।

(प्र०) क्याकारण है एसा होनेका ?

(उ०) हे सोमल ! तुमारे ब्रह्मणोंके न्याय प्रथमें मासा दोय प्रकारके हैं (१) द्रव्यमासा (२) कालमासा, जिसमें कालमासा तो आवणमासा से यावत आसाढमासा तक एवं वारहमासा ४० नि० अभक्ष हैं और जो द्रव्यमासा है जिस्का दोय भेद हैं (१) अर्थ-मासा (२ धाब्रमासा. अर्थमासा तो जेसे सुवर्ण चांदीके साथ तोल कीया जाता है वह ४० नि० अभक्ष है और धाब्रमासा (उडद) सरसवकी माफीक जो लिखिया है वह भक्ष है। इसवास्ते हे सामल मासा भक्ष भी है अभक्ष भी है।

(प्र०) हे भगवान ! कुलत्य भक्ष है या अभक्ष है।

( उ० ) हे सोमल ? कुलत्य मक्ष भी है अभक्ष भि है।

(प्र०) हे भगवान ! एसा होनेका क्या कारण है ?

- (उ०) हे सांमल ! नुमारे बाह्मणीके न्यायशास्त्रमें कुलस्य दोप मकारका कहा है (१) खिकुलस्य (२) धान्न कुलस्य । जिस्मे चिकुलस्यके तीन भेद है। कुलकस्या, कुलसहु, कुलमाता, यह स्थान ण निवस्पोकों अभन्न है और धान्न कुलस्य जो सरस्य धानिक माफक जो लिख्या है यह भन्न है होप अभन्न है इसवास्ते है सो-मल कुक्तस्य भन्न भी है तथा अभन्न भी हैं।
- (प्र०) हे भगवान ! आप पकाहो ? दोवहो ? अश्रवहो ? अवेद हो ? अवस्थितहो ? अनेक भावभूतहो ?
  - ( उ॰ ) हां सोमल ! में यक भिहुं यावत् अनेक॰।
  - ( प्र० ) है भगवान । पसा होनेका क्या कारण है।
- (30) है सोमल ! इत्यापेक्षामें यक हूं। ज्ञानदर्शनापेक्षामें दोग हूं. आस्ममदेशापेक्षामें अक्षय, अवेद, अवस्थित हूं० और उप-योग अपेक्षामें अनेक आयमृत हूं, क्षात्रण उपयोग लोकालोक क्या-क्या स्वादते हैं सोमल यक भी में हु यावत् अमेक भाषमृत भी में हु.

हुन मश्रीका उत्तर थवणकर सोमल बाबण प्रतिबोधीत हो-गया। भगवान की वन्दन नमस्कार कर थोला कि है प्रमु! में आपकि वाणीका प्यामा हूं बास्ते हुपाकर मुझे धर्म मुनावी.

भगवानने मोमलको विचित्र प्रकारको धर्म सुनाया. मोमल धर्म अवणकर योलाकि है भगवान ! धन्य है आपके पान मंतारीक उपाधियों छोड दीका लेले हैं उन्हकों।

हे भगवान । में आपके पान दक्षित लेनेमें तो अनमर्थ हूं। किन्दु में आपकेशास खावकत बहन कर्रवा। भगवानने फरमा-या कि "जहासुख " मोमल खाझण प्रमेश्वर पार्श्वनायजीन समिप श्रावकवत ब्रहनकर भगवानको वन्द्रन नमस्कारकर अपने स्थानपर गमन करता हुवा।

तत्पश्चात् पार्श्वप्रभु भी बनारसी नगरीके उद्यानसे अन्य जनपद् देशमें चिहार कीया

भगवान पार्श्वप्रभु विहार करनेक वाद में कीतनेही समय वनारसी नगरीमें साधुवांका आगमन नही होनेसे सोमल ब्राह्मणकी श्रद्धा शोतल होती रहा, आखिर यह नतीजा हुवाकि पूर्वकी माफिक (सम्यक्त्वका त्यागकर) मिथ्यान्वी वन गया।

पक समय कि बात है कि सोमलको रात्रीकि वखत कुटम्ब-ध्यान करते हुवे एसा विचार हुवा कि मैं इस बनारसी नग-रीके अन्दर पवित्र ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया है विवाह-सादी करी है मैरे पुत्रभि हवा है में वेद पुराणादिका पठनपाठनभि कीया है अश्वमेदादि पशु होमके यज्ञभि कराया है। वृद्ध बाह्मणों-को दक्षणादेके यज्ञस्थंभ भि रोपा है इत्यादि बहुतसे अच्छे अच्छे कार्य किया है अवीभि सूर्योदय हीनेपर इस बनारसी नगरीके वाहार आम्रादि अनेक जातिके वृक्ष तथा लतावी पुष्प फलादि-वाला सुन्दर वगेचा वनाके नामम्बरीकरू। पसा विचारकर सु-र्यंदिय क्रमसर पसाही कीया अर्थात् वगेचा तैयार करवायके उस्की युद्धिके लिये. संरक्षण करते हुवे, वह वगेचा स्वल्पही सम-यमें वृक्ष लता पुष्प फलकर अच्छा मनोहर बनगया । जिससे सोमल ब्रह्मणिक दुनियांमे तारीफ होने लग गइ। तत्पश्चात सोम-लत्राह्मण एक समय रात्रीमें कुटम्ब चितवन करताहुवाको एसा वि-चार हुवा कि मैंने वहुतसे अच्छे अच्छे काम करलिया है यावत् जन्मसं लेके वगेचे तक। अब मुझे उचित है कि कल सुर्योद्य होतेही बहुतसे तापसो संबन्धी भंडोपकरण बनवायके बहुतसे प्रकारका अश्वनादि भोजन चनचाके न्यातजातके लोकोंको भी-

सो मयन्धी, अंडोमल कारण, यनवाकर जो गमा नदीपर रहेने वाले तापस है उनके नाम (१) होमकरनेवाले (२) वन्त्र धारण करनेवाले (३) भूमि शयन करनेवाले (४) यह करनेवाले (५) ज नीर धारण करनेयाले (६) श्रद्धावान (७) बहाचारी (८) लोहेक उपकरणवाले (९) एक कमहल स्वनेवाले (१०) फलाहार (११) पक्षार पाणीमे पेसनिवल भोजन करे (१२) एव वर्तपारः (१३) स्वरुपकाल पाणीमें गहैं (१५) दीर्घकाल रहें (१५) मदी धनके स्नान करे (१६) गगाक दक्षिण तटपर गर्देनेवाले (१७) एवं उत्तर तरपर रहेमें बालें (१८) लंख बाजाके भाजन करे (१९) गृहस्था कुलमें जाके मौजन करे (२०) मृगा मारके उनका भौजन करे (२१) हरूनी मारके उसका भाजन करे (२२) उध्वेदद रखनेषाले (२३) दिशापायण करनेवाले (२४) पाणीमें बसनेवाले (२५) बील गुफा बासी (२६) यूक्षमिने यसनेश्राले (२७) वस्कल्पे यस वृक्षकि छा लय बख धारण बरनेवाले (२८) अबु भथणकरे (२९) घायु भक्षण करे (३०) मधाल अक्षण करे (३१) मूल कन्द त्यचा पत्र पुष्प फल बीजका भक्षण करनेवाले तथा सढे हुव विध्यसे हुए पना करद मुल फल पुष्पादि भक्षण करनेवाले (३२) जलाभिद्येष करनेवाले (३६) यम काबङ धारण क्रमेवाले (३४) आतापना लैनेवाले (३५) पचाप्ति नापनेवाले (३६) इनाले कालमे, क्टराय्या इत्यादि का क्ष करनेवाले तापम है जिस्के अन्दर जा दिशापीपण कर मेवाले तापम है उन्होंक पास मेरे तापसी दीक्षा लेना और सा थम पमा अभिन्नहास करना, कि करूपे मुझे जावजीव तक सूर्यक मन्मुख आतापना लेताहुचा छठ छठ पारणा वरना आस्तरा रही त, पारणाये दिन च्यार्गतर्फ कम नर दिशापनि मालक देवीदेव है उन्होंका पोपण करना जैसे जिसराज स्टक्स पारणा आव उस

रोज आतापनाकि मूमिसे निचा उतरणा वागलवस्त्र पद्देरके अप-नि क्रटी (जुपडी ) से वांसिक कावड लेना पूर्वदिशोके मालक सोमनामके दिगपालकि आज्ञा लेना कि है देव । यह सोमल महा-नऋषि अगर तुमारी दिशासे जोकुच्छ कन्दमूलादि यहन करे तो आज्ञा है। एसा कहके पूर्वदिशामें जाके वह कैन्द्रमूलादिसे कावड भरके अपनि क़टीपे आना कावड वहांपर रख डाभका तृण उसके उपर रखे। एक डाभका तृण लेके गंगानदीपर जाना वहांपर जलमज्जन, जलाभिदोक, जलकोडाकर परमसूचि होके, जलकलस भर, उसपर डाभतुण रखके पीच्छा अपनि क्रटीपर आना। वहांपर **ए**क वेळु रेतकी वेदिका बनाना, अरण्यकेकाष्टसे अग्नि प्रज्वित करना समाधिके लकडी प्रक्षेप करना अग्निके दक्षिणपासे दंड-कमंडलादि सात उपकरण रखना, फीरआहुती देताहुआ घृतमधु तंदुल आदिका होम करना. इत्यादि प्रथनि। करताहुवा वलीदा-न देनेके बाद वह कन्दमूलादिका भोजन करना पसा विचार सोम-लने रात्री समय किया. जेसा विचार कियाथा वेसाहि सूर्योदय-होतेही आप तापसी दीक्षालेली छठ छठ पारणा प्रारंभ करदीया। प्रथम छठके पारणा सव पूर्व वताइहुइ कियाकर फीर छठका निय-मकर आतापना लेने लगगया, जब दुसरा छठका पारणा आया तब वहही क्रिया करी परन्तु वह दक्षिणदिशा यमलोकपाल कि आज्ञा खीयी । इसी माफीक तीसरे पारणे परन्तु पश्चिमदिशा वरूण लोकपालकी आज्ञा और चोथे पारणे उत्तरदिशा कुवेरदिगपा-लकि आज्ञा लीथी, इसीमाफीक पूर्वादि च्यारों दिशीमें क्रमःसर पारणा करताहुवा. सोमल माहणऋषि विहार करता था।

एक समयिक वात है कि सोमल माहणकृषि रात्री समयमें अनित्य जागृणा करते हुवेको एसा विचार उत्पन्न हुवा कि में वनारसी नगरीके अच्छे बाह्मणकुलमें जन्म पाके सब अच्छे काम वीया है यायत् तापमी दीक्षा लेखी हैं तो अब मुद्दे सूर्योद्द हा-तही पूर्वमंगातीया तापम तथा पीच्डेम मंगती करनेवाला ताप-म आंदिभ आध्यमस्थितीयों पुच्छके बागटकथ, बांमिक वायढ लेप, काविक मुहपति मुद्दपत बन्धके उत्तरदिशाकि तफें मुह कर-के प्रस्थान करू पना विचारकरा।

म्पर्दिय होतेही अपने रात्रीमें वियाहुया विचारमाणिक धागलक्ष पहेरेच यांनवी वावक केंच, वादिक मुहपितमें मुहप् उपेचें उत्तरहोत्रा मन्युल मुहकर्त्व मांगळ महाणक्रपि चलता प्रारम्भीया उन नमय औरिमि कमिग्रह करिल्या कि चलते करते, जल आंचे, रूचल आंचे, पर्वत आंचे, वाहआये, इरी आंचे वियामस्थान आये अवांत् केंद्र मनारा उपप्रदेश आंचे पीएमा नही हटना. एमा अनिम्नद्वस्त चला जाते जाते चरम प्र होरहुया दस्समस्य अपने नियमानुस्तार अशोजपृक्षेत्र निवे यक चेलुरेतीवी चेदका रची उत्तपर वायहचरी हायतुण रखा. आय गंगानसुमें जाके पूर्वयत् अलस्मान जलमीहा करी और उस अ-धांत्रकुरीन नीचे आके कायहिस मुस्तिम मुहब्बस्थ खगार्व पूर्व-

आादो राभीके समय सांग्रल ऋषिके पास एक देवता आया-यह देवता सांग्रलऋषियते पमा शोलताहुवा । भी ! सांग्रल माह-णऋषि ! तेरी प्रकृष्ठा (क्यांत्रिय वह तापकी दोशा) है यह दृष्ट म्यु-आ है. सोग्रलने मुना परन्तु कुच्छभी उतर न दोया, भीन वर सी। देयनानं दुमगी-तीसतीबारकृष्टा परन्तु सोग्रल इस वातपर स्थान सीही दीया। तब देव अपने क्यान कहा गया.

याच बेरतवा ।

सूर्यादय होतेही मामल थागलने बद्ध पटेर कायडादि उप-करण ले काएकी मुहपतिसे सुहबन्ध उत्तरदिशाकों स्वीकारकर चलना प्रारंभ करदीया, चलने चलने पीच्छलेपहोर सीतायनयुक्ष- के निचे पूर्विक रीती निवास कीया, देवता आया पूर्ववत दोय ती-नवार कदके अपने स्थान चलागया. एवं तीसरेदिन अशोकवृक्षके निचे वहांभी देवताने दोतीनघार कहा, चोधेदिन. वडवृक्षके निचे निवास किया वहांभी देव आया दोतीन दफे कहा. परन्तु सो-मलती मीनमेंही रहा. देव अपने स्थान चला गया । पांचमेदिन उम्बरवृक्षके निचं सोमलने निवास कीया सब क्रिया पहेले दिन के माफीक करी। रात्री समय देवता आया और वोलािक है सोमल ! तेरी प्रवृज्जा हे सां दुष्ट प्रवृज्जा है एसा दोय तीनवार कहा. इसपर सामलमहाणऋषि विचार कियाकि, यह कोन है और किसवास्त मेरी उत्तम तापसी प्रवृज्ञाको दुष्ट वतलाता है ? वास्ते मुझे पुच्छना चाहिये. सोमल० उस देवपते पुच्छाकि तुम मेरी उत्तम प्रवृक्ताको दुष्ट क्यों कहते हो ? उत्तरमे देवता जवाव दियाकि हे सोमल. पेस्तर तुमने पार्श्वनाथस्वामिके समिप श्रा-वकके व्रत धारण कियाया. वाद में साधुवोंके न आनेसे मिथ्या-न्त्री लोकॉकि संगतकर मिथ्यात्वी वन यात्रत् यह तापसी दीक्षा ले अज्ञान कष्टकर रहा है तो इसभे तुमकोक्या फायदा है तु-साधु नाम धराके अनन्तजीवों संयुक्त कन्द मूलादिका भक्षण कर-नेहे. अग्नि जलके आरंभ करतेहे. वास्ते तुमारी यह अज्ञान-मय प्रवृज्जा दुष्टप्रवृज्जा है।

सोमल देवताका वचन सुनके वोलािक अब मेरी प्रवृज्जा केसे अच्छी हो सकता है, अर्थात् मेरा आत्मकल्याण केसे हो-सकता है।

देवने कहा कि हे सोमल अगर तुं तेरा आत्मकल्याण करना चाहता है तो जो पूर्व पार्श्वप्रभुकेपास श्रावकके वारह व्रत धारण किये थे. उसको अवी भि पालन करो और इस दुंगी कर्तव्यको छोड दे. तथ नुमारी सुन्दर प्रवृक्ता हो मकती है। देवने अपने ज्ञानसे मामलके अन्छे प्रणास ज्ञान चन्दन नग्नम्वास्कर निज्ञ स्यानको समन करता हुवा।

मोमलने पूर्व प्रदन विचे हुवे आवश्तरतीतो पुन स्वीश रकर अपनि चढाता सन्नुन बनाए पार्थ्यभूते प्रदन विचा हवा सप्यानिसे रसणना करनाहुवा विवयने लगा।

सीमल धावन यहुतमे चीन्य छठ अटम अर्थमाम मासव मणवी तरपार्था करता हुवा, यहुत वालतक धावकत पावता हुवा अतिम आधा मास (१८ दिन) का अनमन क्विया परन्तु प हले जी मिरपान्वकी मिया वरीयी उसकी आलीचना न करी, मायधित निरुषा विराधिक अयन्याम कालकर महाशुक्त वैमान उत्पात समावि देवशायमां अगुक्ति असंक्यात भागवि अवनाह सामे उत्पन्न हुवा, अन्तरमहुनीम यांची पर्यासीको पूर्णकर युवक वस धारण वरता हुवा देवभववा अनुभव वरनेकता।

हे गीतम! यह महाशुष्म नामका गृह देवका को फ्रांस क्योती झानती मीलो है याचन उपमोगामें आह है इनका मूक कारण पूर्व भवेग योतगामिक आहा मंधुक खावकत पालाय: यक्षि भावकती कायन्य सीधमें देवळांक, उन्हर अच्छुत देवळांकि गति हैं परन्तु मामकत आलावता त क्रतिने क्यातीयो देवों में उरपत्र हुवा है। परन्तु यहासे चयक महाचिद्द क्षेत्रमें 'हटपर मां कि माजीक माल आयेगा हति तीनराध्ययन समामप्र।

(४) अध्ययन चोषा—राजप्रद्वनगर के गुणशीलोपानमें भगवान पीरमभुवा आगमन हुवा राजा धेणकादि पीरजन भग यानको बन्दन करनेको गये।

उम समय च्यार हजार सामानिकदेव मोला हजार आत्म

रक्षकदेव, तीन परिषदाके देव, च्यार महत्तरीक देवीयों और मि बहुपुत्तीया वैमानवासी देव देवीयोंक वृन्दसे परिवृत वहु-पुत्तीया नामिक देवी. सौधमें देवलोकके वहुपुत्तीय वैमानकी सौधमीं सभाके अन्दर नाना प्रकारके गीतग्यान नाटकादि देव-संवन्धी सुख भोगव रही थी, अन्यदा अवधिज्ञानसे आप जम्बुद्धि-पके भरतक्षेत्र राजयहनगरका गुणज्ञीलोद्यानमें भगवान वीरप्र-भुको विराजमान देख, हर्ष-संतोष को प्राप्त हो सिंहासनसे उत्तर सात आठ कदम सन्मुख जाके वन्दन नमस्कार कर योली कि, हे भगवान ! आप वहांपर विराजते हैं. मैं यहांपर उपस्थित हो आपको वन्दन करती हूं आप सर्वज्ञ है मेरी वन्दन स्वीकार करावे !

यहुपुत्तीयादेवीने भगवन्तको वंदनकी तैयारी जेसे सूरिया-भदेवने करीथी इसी माफीक करी। अपने अनुचर देवोंको आज्ञा दि कि तुम भगवानके पास जाओ हमारा नामगौत्र सुनाके वन्दन नमस्कार करके एक जोजन परिमाणका मंडला तैयार करो. जि-समे साफकर सुगन्धी जल पुष्प धूप आदिसे देव आने योग्य ब-नावों. देव आज्ञा स्वीकारकर वहां गये और कहनेके माफीक सब कार्यकर वापीस आके आज्ञा सुमत कर दी.

बहुपुत्तीयादेवी पकहजार जोजनका वैमान बनायके अपने सत्र परिवारवाले देवता देवोयांकी साथ ले भगवानके पास आइ. भगवानको बन्दन नमस्कारकर सेवा करने लगी.

भगवानने उस वारह प्रकारकी परिषदाको विचित्र प्रकारका धर्म सुनाया। देशना सुन छोकोंने यथाशक्ति व्रतप्रत्याख्यान कर अपने अपने स्थान जानेकी तैयारी करी।

वहुपुत्तीयादेवी भगवानसे धर्म सुन भगवानको वन्दन नम-

छोड दे. तब तुमारी सुन्दर प्रवृज्ञा हो सकती है। देवने अपने शानसे साम्रलके अच्छे प्रणाम जान वन्दन नमस्कारकर निज-स्थानको गमन करता हुवा।

मोमलने पूर्व प्रदन किये हुवे आवक्ततीको पुनः स्वीका-रकर अपनि श्रद्धाको मजयुत बनाके, पार्श्वभूक्षे प्रहम किया हुया सध्यक्षासमे रमणता करनाहुवा विवरने लगा।

सीमल भावक बहुतसे चोत्य छठ अठम अर्थमान मासक-मणकी तपश्चर्यां करना हुया. यहुत कालतक आवकवत पालता हुवा अस्तिम आधा मास (१५ दिन) का अनमन किया परश्ह प इसे जो मिथ्यात्यकी किया करीयी उसकी आलोचना न करी। प्रायधित नलिया. विराधिक अवस्थामें कालकर महाशक वैमान -उत्पात सभाकि देवशय्वामें अंगुलके असंख्यात भागकि अवगाह-नाम उत्पन्न हुया, अन्तरमहुर्तमें पांची पर्याप्तीको पूर्वकर युवक वय धारण करता हुवा देवभवका अनुभव करनेलगा।

हे गौतम । यह महाशुक्र नामका गृह देवकों जो ऋदि ज्योती कारती मीली है यावत् उपभोगर्मे आइ है इसका मूल कारण पूर्व भवमें वीतरागकि आज्ञा संयुक्त शावकवत पार्राया। यथि भावककी जग्नय सीधर्म देवलोक, उत्कृष्ट अच्यूत देवलोककि गति है परन्तु सामलने आलोचना न करनेसे ज्योतीपी देखों में रुपन्न हुवा है। परन्तु यहांसे चवके महाविदेह क्षेत्रमें 'हर्डपर-

न्ना ' कि माफीक मोक्ष जावेगा इति तीसराध्ययन समाप्तम् ।

(४) अध्ययन चोया—राजबहनगर के गुणशीलोद्यानमें भगवान वीरप्रभुका आनमन हुवा. राजा श्रेणकादि पौरजन भग-

वानको बन्दन करनेको गये। उस समय च्यार हजार सामानिकटेव सोला हजार आत्म- रक्षकदेव, तीन परिषदाके देव, च्यार महत्तरीक देवीयों और मि बहुपुत्तीया वैमानवासी देव देवीयोंके वृन्दसे परिवृत वहु-पुत्तीया वैमानवासी देव देवीयोंके वृन्दसे परिवृत वहु-पुत्तीया नामिक देवी. सीधर्म देवलोकके वहुपुत्तीय वैमानकी सौधर्मी सभाके अन्दर नाना प्रकारके गीतग्यान नाटकांदि देव-संवन्धी सुख भोगव रही थी, अन्यदा अवधिज्ञानसे आप जम्बुद्धि-पके भरतक्षेत्र राजग्रहनगरका गुणशीलोद्यानमें भगवान वीरप्र-पुको विराजमान देख, हर्ष-संतोष को प्राप्त हो सिंहासनसे उत्तर सात आठ कदम सन्मुख जाके वन्दन नमस्कार कर बोली कि, हे भगवान ! आप वहांपर विराजते हैं. में यहांपर उपस्थित हो आपको वन्दन करती हुं आप सर्वज्ञ है मेरी वन्दन स्वीकार करावे।

बहुपुत्तीयादेवीने भगवन्तको वंदनकी तैयारी जेसे स्रिया-भदेवने करीथी इसी माफीक करी। अपने अनुचर देवोंको आज्ञा दि कि तुम भगवानके पास जाओ हमारा नामगौत्र सुनाके वन्दन नमस्कार करके एक जोजन परिमाणका मंडला तैयार करो. जि-समे साफकर सुगन्धी जल पुष्प धूप आदिसे देव आने योग्य व-नावों. देव आज्ञा स्वीकारकर वहां गये और कहनेके माफीक सब कार्यकर वापीस आके आज्ञा सुमत कर दी.

वहुपुत्तीयादेवी एकहजार जोजनका वैमान बनायके अपने सब परिवारवाले देवता देवीयांको साथ ले भगवानके पास आइ. भगवानको बन्दन नमस्कारकर सेवा करने लगी.

भगवानने उस वारह प्रकारकी परिषदाको विचित्र प्रकारका धर्म सुनाया। देशना सुन छोकोंने यथाशक्ति व्रतप्रत्याख्यान कर अपने अपने स्थान जानेकी तैयारी करी।

वहुपुत्तीयादेवी भगवानसे धर्म सुन भगवानको वन्दन नम-

स्थार कर बोली कि हे अगवान ! आप सर्वज्ञ हा मेरी अधियो समय भगय ज्ञानते ही पर्नतु गीतकाविश्वदमस्य मुनियोदी हम हमारी अस्तिपृष्ठे घत्तीस प्रवारका नाटक बतलायेगी, अगवानने मीन रखीयी ।

भगवानने निपेध क करनेलं बहुपुतीबादेवी पकारत जाएं है मिरा समुद्यातकर जीमणी मुआलं पक्सो आठ देवकुमार बार्वी मुआलं पक्सो आठ देवकुमारी और भी बालक करानी अनेव व्यदेवी पिराय चनावे तथा ४९ जातिक वार्जीय अर्थीत अर्थात अनेव जानेवाला देवदेवी बनाएं गीतमादि मुनियांच और उन्होंनिय तथा मारक्कर अपना मण्डिमाव दशांवा, तरवशात अपनी सर्व प्रशानाटकक्र अपना मण्डिमाव दशांवा, तरवशात अपनी सर्व प्राचित ग्रास करती हुइ।

गौतमस्यामिम प्रश्न क्या कि है भगवान! यह बहुपुतीया देवी इतनि अद्भि कहासे निकाली और कहा प्रवेश करी।

भगवानने उत्तर दिया कि है गौतम ! यहाँ वैक्रिय शरीरकां महत्व है कि मेसे कृदगञ्जालामें मनुष्य प्रवेश भी करसकते हैं महत्व मिक्ल भी नक्ते हैं। यह द्रष्टाग्त रायवसेनीसुत्रमें सचिस्तार कहा गया है।

गीतमस्थामीन औरभी यश्र विचा कि हे करूणासिन्धु ! इन बहुपुत्तीयादेवीने पुर्व भवर्मे पमा क्या पुत्र्य उपार्जन विद्याया कि जिल्हों अरिये इतनि ऋदि प्राप्त हुई हैं ।

भगवानमे परमाया वि हे गीतम ! इस बस्युद्रिपये भरतरे प्रोम बतारसी नगरीयो, उस नगरीये बाहार आहवाल, सावगं उ पान बा, बतारमी नगरीये अस्ट्र गप्त नामका यव बहाहो धर्मा हर सेट (मार्ययाह) निवास करता था, उस मुझ सेटवे सुनन्ना नाम की सेटाणि थी। यह अच्छी स्वस्पवान थी परन्तृ वंध्या अर्थात्-ससके पुत्रपुत्री कुच्छ भी नही था। एक समय सुभद्रा सेटाणी रा-श्रीमें कुटुम्ब चिंता करती हुइको एसा विचार हुवा कि मैं मेरा पतिके साथ पंचेन्द्रिय संबन्धी बहुत कालसे सुख भोगव रही हु परन्तु मेरे अभीतक एकभी पुत्रपुत्री नही हुवा है, वास्ते धन्य है यह जगतमें कि जो अपने पुत्रकों जनम देती हैं—वालकीडा करा-तो है—स्तनींका दुध पीलाती हैं-गीतग्यानकर अपने मनुष्यभवको मफल करती है, मैं जगतमें अधन्य अपन्य अकृतार्थ हूं, मेरा ज-न्मही निर्थंक है कि मेरेको एक भी वचा न हुवा एसा आतं ध्यान करने लगी।

उसी समयकी बात है कि बहुश्रुति बहुत परिवारसे विहा र करती हुइ सुव्रताजी नामकी साध्यिजी वनारसी नगरीमें पधारी साध्विजी एक सिंघाडेसे भिक्षा निमित्त नगरीमें श्रमन करती सुभद्रा सेठाणीके वहां जा पहुंची। उस साध्विजीको आते हुवे देख आप आसनसे उठ सात आठ कदम सामने जा बन्दन कर अपने चाकामें ले जायके विविध प्रकारका अशन-पाण-स्वादिम खा-दिम प्रतिलाभा ( दानदीया ) " नितीज्ञ लोगोमें विनयभक्ति तथा दान देनेका स्वाभावीक गुन होता है " वादमें साध्विजीसे अर्ज करी कि है महाराज मैं मेरे पतिके माथ बहुत कालसे भोग भोग-वनेपर भी मेरे एकभी पुत्रपुत्री नहीं हुवा है तो आप बहुत शास्त्रक जानकर है, बहुतसे ब्राम नगरादिमें विचरते है तो मुझे कोइ पसा मंत्र यंत्र तंत्र वमन विरेचन औपध भैसज्ज वतलावों कि मेरे पकाद पुत्रपुत्री होवे जिससे मैं इस वंध्यापणके कलंकसे मुक्त हो जाउं। उत्तरमें साध्विजीने कहा कि हे सुभद्रा! हम श्रमणि निय-न्थी इर्यासमिति यावत् गुप्त ब्रह्मचारिणी है हमारेको एसा शब्द श्रवणोद्वारा श्रवण करनाही मना है तो मुंहसे कहना कहा रहा? हमलाग ता मोक्समार्ग साधन करनेक लिये क्वली मह्मपीत धर्म सुनानेका ध्यावार करते हैं। सुमद्रान कहा कि खेर अपना धर्म ही सुनाइये।

तब साध्यित्रीन उस पुत्रपीपामी सुभदावों सहे सहे धर्म सुनामा मारभ विका हे सुभद्रा यह मनार असार है एके क्रील कातत मन क्रील है एके की कातत मन क्रील है एके की कातत मन क्रील है का मन पुत्रीका भव पुत्रा भव काति काति काती है अन न्तीवार द्वारा के कि कि कि कर कि साम के कि कि की कि

यह प्राप्ति रसमय देशना सुन सुभन्न हर्य-सतीपकी प्राप्त हा बोली कि हे आये ! आपने आग्न मुन यह अपूर्य धर्म सुनावें अच्छी इतार्थ वरी है। हे आये! इतना तो मुन्न विचार हुना है कि मी प्राणी इस समारये अन्दर हु जी है, तृष्णाकि नहीं में मुल रहे हैं यह सब माहनियकसंवाही सुल है। हे महाराज! आपना यचनमें शका है मुझे मितन आह है जेरे अन्तरआसमाँ सवीं हुए हैं धर्म है आपये पास दीक्षा छते हैं। मैं इस बातमें तो अन मर्थे हु परमू आपये पास दीक्षा छते हैं। मैं इस बातमें तो अन

नय हु परेचु आपर पास में आवश्यका स्वाकार रहेगा। साध्यिजीने कहा कि है बहन सिलहों एसा करो परमृ शुमे कार्यमें विकल्प करना ठीक नहीं है। इसपर सुमझा संदाणीने भाषकके बारह बतको यथा इच्छा मर्यादकर खारण करिल्या।

सुभद्राका श्रावकवत पालव करते कितवापक काल निर्ग

मन होनेसे यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं इतने काल मेरे पतिके साथ भोग भोगवनेपर मेरे पकभी वालक न हुवा तो अब मुझेसा-ध्वीजीके पास दीक्षा लेनाही ठीक हैं। एसा विचारकर अपने पति भद्रसेठसे पुच्छा कि मेरा विचार दीक्षालेनेका है आप मुझे आज्ञा दीरावे.

भद्रसेठने कहा है सेठाणी! दीक्षाका काम वडाहि कठिन है तुम हालमें मेरे साथ भोग भोगवों फीर भुक्तभोगी होनेपर दीक्षा लेना। इत्यादि बहुत समजाइ परन्तु हठ करना खियोंके अन्दर एक स्वाभावीक गुण होताहै। वास्ते अपने पतिकी एक भी वातकों न मानि. तब भद्रसेठ दीक्षाका अच्छा माहत्सवकर हजार पुरुष उठावे पसी शोविकाके अन्दर वेठाके वडेही मोहत्सवके साथ साध्वजीके उपासरे जाके अपनी इष्ट भार्याको साध्वयोंकों शिष्यणीहर भिक्षा अपण करदी अर्थात् सुभद्रा सेठाणी सुव्रतासाध्विजीके पास दीक्षा लेली। सुभद्राने पहले भी कुच्छ ज्ञान ध्यान नहीं कीया था अब भी ज्ञान ध्यान कुछ भी नहीं केवल पुत्रके दुःखके मारी. दुःखगभित वैरागसे दीक्षा ली थी पेस्तर एक स्वघरमें ही निवास करतीथी अव तो अनेक श्रावक श्राविकावोंका घरोंमे गमनगमन करनेका अवसर प्राप्त हो गया था।

सुभद्रासाध्य आहारपाणी निमित्त गृहस्य लोगोंके घरोंमें जाती है वहां गृहस्थोंके लडके लडिक योंको देख अपना स्नेहभायसे उसकी अपने उपासरेमें पक्षत्र करती है फीर उस वचोंके लिये वहुतसा पाणी स्नान करानेको अलताका रंग उस वचोंके हिये वहुतसा पाणी स्नान करानेको अलताका रंग उस वचोंके हाथपग रंगनेको. दुध दहीं खांड खाजा आदि अनेक पदार्थ उस वचोंको खीलानेके लिये तथा अनेक खेलखीलुने उस वचोंको खेलनेके लिये यह सब गृहस्थीयोंके यहांसे याचना करलाना प्रा-रंभ करसीण। अर्थान सम्मानाध्य तस गृहस्थोंके लटके लड़न

कीयोको रमाडना खेळाना स्नानमञ्जन कराना काजल्टीकी क-रना इत्यादि धातिकांम अपना दिन निगमन करने लगी. यह बात सुम्तासाधिकाोको अथर पढी तव सुभद्राको कह-न लगी। हे आर्थे। अपने सहास्तरूप दीका घडनकर धमणी नि

प्रनमी पुत श्रम्यपंत्रत पाळन करनेवाळी है तो अपनेको यह गुरू स्थात पे भूतीपण करना नडी कल्पने हैं इसपरभी तुमने यह क्या कार्य करना प्रारंभ कीया है !क्या तुमने इस कार्योक निधे-डी बीक्षा खीई ! हे भह इस अक्टम्यकार्योक तुम आछोषना करो और आगेके ळिये त्यान करो। पसा दोच तीनवार कहा परन्तु पुत्रद्रासाध्य इस बातवर हुक्छ भि लक्ष नही दीया। इसपर सर्व साध्ययों उस सुक्काको बार बार रोक टोक करनेकगी अर्थात कहने स्मीकिट आर्थ ! तुमने संसारको असार जानके त्यान कीय है तो फीर यह संसारके कार्यको क्यों स्वीकार करनी हैं!

सुप्रसासियने विचार किया कि जबतक में होशा नहीं की यो तबतक यह मब माध्ययों मेरा आदरमस्कार करती यो-आज में सीशा मदन करने थाद मेरी अवस्थलता निंदा पूर्णा कर मुझे बार बार रोक टोक करती है तो मुझे रुग्डों के मायही क्यों? रहता चाहिये केल पक दुसरा उपासराकि याचना कर अपने बहार निवास करदेना। वस ना मुसप्रति पक उपासरा याचने आप चर्डापर नियास करदीया। अब तो बीसीका करना मिन रहा। इटकना परजाग कि न रहा इसीसे स्वाईटे अपनी रूच्छा-मुसार बरताब करनेवाली हो के मुहस्कीचे आहम्बाक्षित लाग खंडाना रमाना स्थान मध्यक करावा इत्यादि कार्यमें मुस्झित यम मह। माधु आयास्त्रीयो शीयिक हो मह। इत हालतम बहुता परग्ड वर्ष तथायादिकर अनिवास आधा मासक कान्यन किया परग्ड

इत्यादि.

उस धातिकर्मके कार्यकी आलांचना न करती हुइ विराधिभावर्में कालकर सौधर्म देवलोकके वहुपुत्तीया वैमानमें वहुपुत्तीया देवी-पणे उत्पन्न हुइ है वहांपर च्यार पल्योपमकी स्थिति है.

हे भगवान! देवतावों में पुत्रपुत्री तो नही होते है फीर इस देवीका नाम बहुपुत्तीया कसे हुआ!

हे गौतम! यह देवी शक्रेन्द्रकी आज्ञाधारक है। जिस वखत शक्रेन्द्र इस देवीको दो हाते हैं उस समय पूर्वभवकी पीपासा-वालीदेवी बहुतसे देवकुँमर देवकुँमारी बनाके जाती हैं इसवा-स्ते देवतावोंने भी इसका नाम वहुपुत्तीया रख दीया है।

हें भगवान! यह बहुपुत्तीयादेवी यहांसे चवके कहां जावेगी? है गौतम! इसी जम्बुद्धिपके भरतक्षेत्रमे विद्याचल नामका पर्वतके पास वैभिल नामका सन्निवेसके अन्दर एक ब्राह्मणकुलमे पुत्रीपणे जन्म लेगी. उसका मातापिता मोहत्सवादि करता हुवा सोमा नाम रखेगा अच्छी सुन्दर स्वरूपवन्त होगी. यह ल-डकी यौवन वय प्राप्त करेगी उस समय पुत्रीका मातापिता अपने कुळके भाणेज रष्टकुटके साथ पाणीग्रहन करा देगा। <sup>रष्टकुट</sup> उस सोमा भायकोि वडे ही हिफाजतके साथ रखे-गा । सोमा भार्या अपने पति रष्टकुटके साथ मनुष्य संवधि भोग भोगवते प्रतिवर्ष एकेक युगलका जन्म होनेसे सोला वर्ष में उस सोमात्राह्मणीके वत्तीस पुत्र पुत्रीयोंका जन्म होगा । जव सोमा उस पुत्र पुत्रीयोंका पुरण तौरपर पालन कर न सकेगा। यह बत्तीस वालक सोमामातासे कोइ दुद्ध मांगेगा कोइ खांड मांगेगा. कोइ खाजा मांगेगा, कोइ हसेगा. कोइ छींकेगा, कोइ सोमाकों ताडना करेगा, कोइ तरज्जन करेंगा. कोइ घरमे 99

पुत्रीयोंके सारे सामा महा दु खिण हागी उसका घर बडाही दु र्गन्ध वाला हागा इस बाल वचांके अवादासे सीमा अपने पति रष्टकुरचे साथ मनोइच्छित सुख भोगवनेमें असमर्थ होगी। उस समय सुवता नामकि नाघ्वी पत्र सिंघाडासे गीचरी आवेगी उ सको भिन्ना देखे वह मोमा बालेगी कि हे आर्य <sup>1</sup> आप बहुत शा स्रका ज्ञानकर हो सुझ वडाही दुस है कि में इस पुत्र पुत्रीयोंके मारी मेरे पतिके साथ मनुष्य संबंधि भोग भागव नहीं सकती है बास्त कीइ एसा उपाय वतलावीं कि अब मेरे बालक नहीं इत्यादि, साध्य पुत्रवत् वेचली ब्रह्मवित धर्म सुनावा मीमा धम सुन दीक्षा लेनेवा विचार करेगी साध्विजीते वहा कि मेरे पतिकी आज्ञा ले मैं दीक्षा लेडुगी। पतिले पुच्छने पर ना कहेगा वारण माता दीमा हे तो बालकोंका पौपण कीन करे। सोमा साध्यिजीके वादन करनेकी उपासरे जायगी धर्मदे वेदाना सुनेगी आयक्ष्यमं बारह वत प्रदल करेगी। जीवादि पदा थका अच्छा ज्ञान करेगी। साध्य बहासे विदार करेगी सामा अवछी जानकार हो जा बगी वितनेक समयये बाद वह सुवता माध्यिती पीर आरेगी सामा श्राविका बादनको जावगी धर्म देशना श्रमणकर अपने पतिकि अनुसति लेके उस साध्यितीके पास दोशा धारण करेगी विनय अभिकर इन्यारा आगका अभ्यास करेगी। बहुतमे चाथ छट, अन्म माससम्य अदमानसमणादि तपमर्या कर अतिम आलोचन कर आदा मामका अनमन कर समाधिमें काल कर मौधर्म देवलाक्में शकन्द्रये मामानिक देव दा सागरापमि स्थितिमें देवपणे उत्पन्न हागी। यहापर देवसंधन्धि सुस्रीता

अनुभोगकर चवेगी वह महाविदेह क्षेत्रमें उत्तम जातिकुर्लमें अवतार लेगी वहां भी केवली प्ररूपित धर्म स्वीकार कर कर्मश-तुर्वोका पराजय कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगी । इति चतुर्वोध्ययनं समाप्तम् ।

(५) अध्ययन—भगवान वीरप्रभु राजयहन करके गुणशी-लोघांन में विराजमान है परिषदाका भगवांनकों वन्दन करनेको जाना भगवानका धर्मदेशना देना यह सब पूर्ववत् समझना।

ं उस समय सौधर्म कल्पके पूर्णभद्रवैमान में पूर्णभद्रदेव अपने देव देवीयोंके साथ भोगविलास नाटक आदि देव संवधि सुख भोगव रहाथा।

पूर्णभद्र देव अवधिक्षानसे भगवानकों देखा स्र्रियाभदेविक माफीक भगवानकों वन्दन करनेकों आना. वतीस प्रकारका नाटक कर पीच्छा अपने स्थानपर गमन करना। गौतमस्वामिका पूर्वभव पुच्छाका प्रश्न करना. उसपर भगवानके मुखार्विन्दसे उत्तर का देना यह सर्व पूर्विक माफिक समज्ञना।

परन्तु पूर्णभद्र पूर्वभवमें। मणिवति नगरी चन्द्रोत्तर जन्ते.
पूर्णभद्र नामका वडा धनाव्य गाथापति. स्थिवर भगवानिका आगमन. पूर्णभद्र धर्मदेशना श्रवण करना जेष्ट पुत्रकों गृहभार सुप्रतकर आप दीक्षा बहन करके इंग्यार अंगका ज्ञानाभ्यासकर अन्तिम आलोचना पुर्वक एक मासका अनसन कर समाधि पुर्वक काल कर सौधर्म देवलोकमे पुर्णभद्र देव हुवा है।

हेभगवान ! यह पुणेभद्र देच यहांसे चवके कहा जावेगा?

हेगीतम! महा विदहक्षेत्रमें उत्तमजाति कुलके अन्दर जन्म धारणकर केवली परूपीत धर्मकों अंगीकार कर, दीक्षा धारणकर. केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगा. इति पांचमाध्ययन समातम्। (६) इसी माफीक मणिबद्ध द्यवा अध्ययन भी समझना, यह भि पूर्वभवमें मणिबद्धि नगरी मं मणिबद्ध गाथापिश्वा स्थि बरांग पाम द्यास लेके सीधमें कल्यमे देवता हुवाया. बहासे महाचित्रेनमें मोस जावना इति। ६।

(७) पर इसदेव (८) यलनाम देव (९) शिवदेव (१०) अनादोस देव पुर्वभवमें सब गाया पति थे दीक्षा हं नोधमें दव लाउमे देव हुए हैं अगरानवर्ग बरनन करनेवो गयेथे, यसीस मकारक नाटक कर महि करीयो देवभवसे खबक महा विदेव क्षयों सुत्र माझ जावना होते। १०।

॥ इति श्री वुष्फिया नामका सुत्रका संदिप्त सार ॥



#### ॥ अथश्री ॥

# पुष्फचूलिया सूत्रका संक्षिप्त सार.

## ( दश अध्यधन )

(१) प्रथम अध्ययन । श्री वीरप्रमु अपने शिष्यमंण्डलके परिवारसे एक समय राजग्रह नगरके गुणशीलोद्यानमें पधारे च्यार जातिके देवता, विद्याधर, राजा श्रेणक और नगरनिवासी लोक भगवानकों वन्दन करनेको आये।

उस समय सौधर्मकल्पके, श्रीवतंस वैमानमें स्यार हजार सामानिक देव, सोलाहजार आत्म रक्षक देव, स्यार महत्तरिक देवीयों और भी स्ववैमानवासी देवदेवीयों के अन्दर गीतग्यान नाटकादि देव संवन्धी भोग भोगवती श्रीनामिक देवी अवधिक्षान से भगवानकों देख यावत् वहु पुत्तीयादेवीकि माफीक भगवानकों यन्दन करनेको गइ वतीस प्रकारका नाटककर अपने स्थानपर गमन किया।

गौतमस्वामिने उस श्रीदेवीका पूर्वभव पुच्छा।

भगवानने फरमाया। कि इसी राजग्रह नगरके अन्दर जय-शत्रुराजा राज करता था उस समयकि वात है कि इस नगरीमें वडाही धनाब्य और नगरमें प्रतिष्टत एक सुदर्शन नामका गाथा-पति निवास करता था उसके प्राया नामकि भायां थी और दम्प-तिसे उत्पन्न हुइ भूता नामकि पुत्री थी वह पुत्री केसी थी के यु-वकहोनेपरभी वृद्धवय साहश जिस्का शरीर इंझरसा दीखाइ देता या जिस्ता कटिका भाग भन्न गया था जघा पतली एड गई थी-स्तनका अदरी आकार अर्थात् बीलकुलडी दीखाई नही देता या इत्यादि, जिस्कोंकोडुभीपुरुष परणनेकि इच्छाभीनडी करता या

उमी समय, निलवणं, नौ-कर (हाय) परिभाण शरीर, देवा दिसे पुनित तेवीसवा तीर्थकर थी पार्थ्यनाय प्रमु सोल हजार मुनि अदतीस हजार साध्ययोवे परिवारसे पृथ्यी भंडल्टों प विश्व करते हुये राजधादीवानमें पथारे। राजादि सर्थ छोक भग वानको भक्त करतेको गये।

यर बात मूनानेभी सुनी अपने माता पिताहि आहा हैं स्नान महानकर ख्यार अभका रच तैयार करवाहे बहुतते दान दासीयो नीत पाकरों के परिचारते राज्यह नगरके मध्यमाने निकछक दानदेंमें आह अगवानके अतिग्रय देलके रचते निवे उत्तर पावासिनामें भगवानकी बन्दन नमस्कान कर सेवा क

उस विस्तारबाड़ी परिषदाकों समवानने विविध प्रकारते समेदेयाना सुनार अनितम अप्रागनते करमायाकि है अब्बजीयों! संतारक अब्दर जीव-सुख-दु क राजारक रागी निरागी, स्वक्ष्य कुरुपवान, प्रनाल्य बाड़ीह उच गीन निव गीत्र हरतादि प्राप्त कर्षे हैं वह सब पुर्व उपार्जन किये हुवे सुभासुभ क्योंकाही फड हैं। यास्ते पस्तर क्षेत्रकरणका ठीक ठीक समझके नथा क्रम आनेव आध्व हार है उसका रावां और तपस्रयों कर पुराणे क्ष्मोंकों क्ष्य करा तात्र पुन इस ससारमे आनावी न पहे इत्यादि।

देशना श्रवण कर पश्चिषदा आनन्दीत हो यथाशक्ति व्रत म त्यारयान कर बन्दन नमस्कार स्तुति करते हुवे स्व स्व स्थान गमन करने छगे। मूता कुमारी देशना श्रवण कर हर्प संतुष्ट हो वोलीकि है भ
गवान आपका केहना सत्य है सुख और दुःख पुर्वकृत कर्मोकाही
फल है परन्तु अपने कर्म क्षय करनेका भी उपाय अच्छा वतलाया
है मैं उस रहस्तेकों सचे दीलसे श्रद्धा है मुझे प्रतितभी आई है
आपका केहना मेरे अन्तर आत्मामें रूच भी गया है हे करूणा
सिन्धु! मैं मेरे मातापितावोंकों पुच्छके आपिक समिप दीक्षा प्रहन करंगा। भगवानने फरमाया ' जहा सुखम् ' मूता भगवानको
वन्दन नमस्कार कर अपने रथ पराह्त हो अपने घरपर आई।
मातापितावोंसे अर्ज करीकि मैं आज भगवानकि अमृतमय देशना
सुन संसारसे भयश्रात हुई हु अगर आप आज्ञा देवे तो मैं भगवानके पास दीक्षा ग्रहन कर मेरी आत्माका कल्याण करू? मातापितावोंने कहाकि खुशीसे दीक्षा लों।

नोट—संसारकी केसी स्वार्थवृति होती है इस पुत्रीके साथ मातापिताका स्वार्थ नही था वल्के इसीकों कोइ परणताभी नही था. इस हालतमे खुशीसे आज्ञा देदीथी।

मृताका दीक्षा लेनेका दील होते ही मातापितावोंने (लग्नके बदलेमे) वडा भारी दीक्षा महोत्सवकर हजार मनुष्य उठावे एसी सेविकाके अन्दर भूताको वेठा कर वडाही आडम्बरके साथ भगवानके पास आये और भगवानसे वन्दन कर अर्ज करीकि है प्रभु यह मेरी पुत्री आपकी देशना सुन संसारसे भयश्रात हो आपके पास दीक्षा लेना चाहति है हे दयालु! मैं आपकों शिष्यणी रूपिक्षा देता हु आप इसे स्वीकार करावे.

मूताने अपने वस्त्र भूषण अपने मातापिताकोंदे मुनिवेषको धारणकर भगवानके समिप आके नम्रता पुर्वक अर्ज करी हे भग-वान संसारके अन्दर अलीता (जन्म) पल्लिता (मृत्यु)का म- हान् दुःस है जैसे फिमी गायापतिके यह जलता हो-उसके अन्द-रसे असार परनु छोडके मार चस्तु निकाल लेते हैं वह सार-चस्तु यहस्योंकी सुस्त्री सहायता भूत हो जाती है पसे में भी अ-संस्तार पदार्थीकों छोड संयम मार प्रहन करती हू हत्यादि धीनती करी।

भगवानने उस मृताको च्यार महावतहत दीक्षा देके पुष्पः चूला नामकि साध्यित्रीको सुप्रत करदि ।

भूगासाध्य दोक्षा लेनेके बाद फासुक पाणी लाके कवी हाण धोये, कवी पग घोषे, तथी खोल धोये. कवी स्तन धोये, कवी प्रस्त नाक भांके शिरा आदि धोना तथा जहांपर वेठ उठे वर्षापर मधम पाणीके छडकाय करना इन्यादि शरीरिक सुधुण करना मारंभ कर दीया।

पुष्कञ्चलास्पिक्षी भूतामाध्विल कहाकि हे आये । अपने प्राप्त प्रमुख्य कि स्वाद्य कि स्वाद्य करना नहीं करना है तथापि तुमने यह च्या ईस मेंड रखा है कि कभी हाथ धोती है कभी पम धोती है यायत शिर धोती है है साध्यों । एन अहम्य कार्य कि आलोचन करां और आईदास पसे कार्यका परिस्थान करों. पसा गुरुणीओं के कथन को आदर न करती हुए भूताने अपना अहस्य कार्यको चालु ही रखा । इसपर बहुतती साध्यियों उस भूताको रोकटोक करने लगी है माध्यि ! तुं बहेदी आवस्य-रसं दीक्षा ग्रदन करियों तो अब इस तुष्ट सुखांके लिये भगवान आशांकि यिराधि हो अपने मीला हुया चारित सुदासणिकों स्था

स्रो रही हैं ! गुरुणिजी तथा अन्य साध्वियोंकि हितशिक्षाकों नहीं मान नती सोमाफि माफीक दुसरा उपासराके अन्दर निवासकर स्थ इच्छा स्वछंदे पासत्थपणे विहार करती हुइ बहुत वर्षी तक तपश्रयों कर अन्तमे आदा मासका अनसनकर पापस्थान अनाआलोचीत कालकर सौधम देवलोकमें श्रीवतंस वैमानमें श्री देवीपणे
उत्पन्न हुइ है वहां च्यार पल्योपमका आयुष्य पुरण कर महाविदेह क्षेत्रमें उत्तम जाति कुलमें उत्पन्न होगा. केवली परूपित धर्म
स्वीकार कर दीक्षा ग्रहन करेगी शुद्ध चारित्र पालके केवलज्ञान
मान कर मोक्ष जावेगी इति प्रथमाध्ययनं समाप्तम्।

प्यं हूरीदेवी, घृतिदेवी, कीर्तिदेवी, वुद्धिदेवी, लिक्ष्मदेवी, पलादेवी, सुरादेवी, रसादेवी, गन्धादेवी. यह दशों देवीयों भग्यानकों वन्दन करनेकों आइ. वतीस प्रकारका नाटक किया. गौतमस्वामि इन्हों के पूर्वभविक पुच्छा करी भगवानने उत्तर फरमाया दशों पूर्व भवमें गाथापितयों के पुत्रीयों थी जेसे कि भूता. दशों पार्वनाथ प्रभुके पास दिक्षा ग्रहन कर शरीरिक सुश्रुषा कर विराधि हो सौधर्म देवलोक गइ वहांसे चवके महाविदह क्षेत्रमें आराधिपद ग्रहन कर केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जावेगी। इति दशाध्ययन।

॥ इति पुष्फच्लिया सूत्र संचिष्त सार समाप्तम् ॥

ll श्रधश्री ॥

### विन्हिद्सा सूत्र संद्विप्तसार ।

#### ( वारहा अध्ययन. )

(१) प्रथम अध्ययन—चतुर्ध आराव अन्तिम परमेश्वर नेमिनाथप्रभु इस सूमदल्पर विद्वार करतेथे उन समयकि बात है कि, ब्रारकानगरी, रेयन्तगिरि पर्यत , तन्द्रनवनाधान, सुर िपय यक्षका यक्षायतमः श्रीकृष्णराज्ञा सपरिवार इस संवर्ष

वर्णन गीतम इसराध्ययनसे देखा । उप द्वारकानगरीमें महान प्राप्तभी बल्देव नामका राजावा उन बल्देवराजाक रेवम्मी नामकि राणी महिलागुण संयुक्त थी।

पक् समय रेकाती राणी अवनि सुखश्चायाके अन्दर सि हका स्वयन देखा बाबत् कुमरका जन्म मोहत्सय कर निषेद्र नाम रवाधा ७२ क्ला प्रविज होनेसे ५० राज्ञक्रयाचीक साथ पाणि प्रदन दक्ता दायची यावतु आनम्द पुर्वक संसारके सुख भीगर्व

रहाथा जसे गीतमाध्ययने जिन्तारपुत्रे लिखा है वास्ते वहासे देखना चाहिये।

यादवङ्क श्रुगार देवादिक पुत्रनिय वाषीसचे तीर्थंकर भी

नमिनाथ भगवानका प्रधारना द्वारवानगरीके नन्द्रनवनमे हुवा। श्रीकृष्ण आदि सब छावः सपरिचार भगवानको बन्दन

करनेको गया उस समय निषेदक्रमर भी गौतम कि भाफीक बन्दन करनेको गये। भगवानने उस विद्याल परिचदाको विचित्र मकारसे धर्मदेशना दी अन्तमे फरमाया कि हे भव्य जीवों इस संसारके अन्दर पौद्गलीक, अस्थिर सुखोंकों, दुनिया सुख मान रही है परन्तु वस्तुत्व यह एक दुःखका घर है. वास्ते आत्मतत्व वस्तुको पेछान इस करमे सुखोंका त्यागकर अपने अवाधित सुखोंकों यहन करों. अक्षय सुखोंकों प्राप्त करनेवालेकों पेस्तर चारित्र राजासे मीलना चाहिये अर्थात् दीक्षा लेना चाहिये। इत्यादि।

श्रातागण देशना सुन यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान प्रहनकर भगवानको वन्दन नमस्कार कर निज स्थान गमन करते हुवे।

निषेदकुमर देशना सुन वन्दन नमन कर बोला कि हे भग्वान आप फरमाया वह सत्य है यह नाशमान पौदगलीक सुख हुः खोंका खजाना ही हे। हे प्रभु धन्य है जो राजा महाराजा सेठ सेनापित जोकि अपके समिप दीक्षा लेते हैं, हे दयालु मैं दीक्षा लेनेमें असमये हु परन्तु मैं आपिक समीप श्रावकधर्म अर्थात् वारहनत प्रहन करंगा। भगवानने फरमाया कि "जहासुखम्"

निषेदकुँमर स्वइच्छा मर्याद रखके आवकके बारह व्रत धारण कर भगवानको बन्दन न० कर अपने रथ परारूढ हो अपने स्थान पर चला गया।

भगवान नेमिनाथ प्रभुका जेष्ट शिष्य वरद्य नामका मुनि भगवानको वन्दन नमस्कार कर प्रश्न करता हुवा कि है प्रभो! यह निषेद कुमर पुर्व भवमें क्या पुन्य किया है कि वहुतसे लोगोंकों प्रिय लगता है सुन्दर स्वरूप यश कीर्ति आदि सामग्री पात हुइ है।

भगवानने फरभायाकि हे वरदत्त! इस जम्बुद्धिपके भरतक्षे-

यमें भन भागवें। तम्य वना शहतका नामका नगा था। प्रि-संव पाहार मेयवनीपान, मन्द्रिन नामने यसका गुग्दर यसी-यनमंथा !

उस नगरमें बहारी प्राथमी श्वावशील प्रजाशायत मही-बार नामशा राजा राज बरना था। जिस नाजाये महिला पुन से पुन गुशीला प्रमानेनी सामहिलां की शिव नाजाये निह रणने गृनिन गृंधरवा ज्ञम हुवा, अनेन नरीमना कर नुंधरवा नाज गौरितन ' दोवा या सूत पूर्वत कारवल्यात मानी सुमित्री हास रोता वहीलर क्यांसि निमुख हो गया।

त्रव योगिम गूंबरित गुवन अवस्था हुई देशने राज्ञाने व-सीम राज्ञ वश्यायीन साथ पालियहन नग दिया. हतनाही दर्ग अध्या, गूंबर निरावाधिन सुध श्रीमच रहाया वि जिन्दी वार्य जानित नवस्त्री नहीं थी

उनी नवय वेनी धवनकं वार्तिव वह धृति वहुत शिलीं परिवारते प्रभूत निवार्ध नावका प्राप्तमें प्रशासक कर शिलिं तराने उपानमें क्यारे, शकादि वारस्थेत और पीरेतत दूर्वर अपार्थ महास्त क्योरे, शकादि वारस्थेत और पीरेतत दूर्वर अपार्थ महास्त विकार करते हैं विषे आपार्थभीने विनार पूर्वप अमेदेशना प्रशास करते । विनयस यथासनि स्थान विशा

धारण का विमर्नन हुए। गीरंगत राजनुसार, देशना सुन परम वैराग रंगमें रंगाहुवा माना-पिताकि आसापूर्वक पडेडी मोहत्तवर्ष साथ आपापेसीन पाम पेशा महत वर्षी ह्यांनमिति यावन गुम ब्रह्मपूर्व मत पा

पास देशि प्रदेत वर्ग इयोगीसेति वायत् युव इक्षप्य वर्त पा एत क्रत्ते तमा विद्याप वितय सणि क्र स्विदरीसे द्रायारा अ भारत प्रातास्थास वीया । विचित्र प्रवार तथसर्या कर अस्ती आंत्रापना पुषेत्र ४५ वर्ष दीक्षा पास्त्रे दोग सामया अससत कर समाधि पुर्वक काल कर पांचवां ब्रव्यदेवलोंकमे दश सागरोपमिक स्थितिके स्थान देवतापणे उत्पन्न हुवा। वहांसे आयुष्य पुर्ण कर इस झारकानगरीमें बलदेवराजािक रेवन्ती नाम की राणीके पुत्र-पणे उत्पन्न हुवा है हे वरदत्त पुर्व भवमें तप संयमका यह प्रत्यक्ष फल मीला है।

्वरदत्तमुनिने प्रश्न कीयाकि हे भगवान यह निपढकुँमर आपके पास दीक्षा लेगा? भगवानने उत्तर दीयाकि हां यह वर-दत्त मेरे पास दीक्षा लेगा। एसा सुन वरदत्तमुनि भगवानकों व-व्दन नमस्कार कर आत्मध्यानमें रमनता करने लगा। अन्यदा भगवान वहांसे विहार कर व अन्य देशमें विचरने लगे।

निपेढकुंमर थ्रावक होनेपर जाना है जीवाजीव पुन्य पाप आथव संवर निर्जारा वन्ध मोक्ष तथा अधिकरणादि कियाके भे-दोंको समझा है यावत्। श्रावक व्रतोंकों निर्मेळ पाळन करने लगा।

पक समय चतुर्दशी आदि पर्व तीथीके रोज पौषदशालामे युवदु कुमारिक माफीक 'पौषदकर धर्म चिंतवन करतों ' यह भावना ज्याप्त हुइिक धन्य है जिस ग्राम नगर यावत् जहांपर नेमिनाथप्रभु विहार करते है अर्थात् उस जमीनकों धन्य है कि जहांपर भगवान चरण रखते है। एवं धन्य है जिस राजा महाराजा सेठ सेनापितकों की जो भगवानके समिप दीक्षा लेते है। धन्य है जो भगवानके समीप श्रावक व्रत धारण करते है। धन्य है जो भगवानकि देशना श्रवण करते है। अगर भगवान यहांपर पधार जावे तों में भगवानके पास दीक्षा ग्रहन करू पसा विचार रात्रीमें हुवाथा।

सूर्योदय होते ही भगवान पधारणे कि वधाइ आगइ, राजा प्रजा और निपेढकुंमर भगवानकों वन्दन करनेको गया. भगवा- नने दशना दो निषदकुंबर देशना सुनि सातापिता कि आगा प्राप्त कर वहे हो आहम्बरणं नाय मातापिताने यायपा पुत्र हमर कि मात्रिण साहरूवन वण मात्रावल निष्ठ दोश सेरादी। निषदसुनि नामायिकादि इच्यारा अधवा हानाभ्यास वर पुण नै वर्ष दक्षिता पारू अनित्म आहोचना पुत्रक इक्योम दिनका अन सनकर नामापि सहीत कालकर नवांधिनिद्ध नामका महाविमान तेतीन सानाप्यस्थि व्यविसं व्यवण उत्पन्न हुया।

यहा देवतायोम आयुष्य पुणकर सहाविदेहक्ष्ममें उत्तम जातिकुळ विद्युद्ध यममा कुमरपण उन्तम होना भागीले अपनी हागा पेयली महपित धर्मे स्थोतारकर, दीला महनकर घीर तर भयां वरेगा जिल वायेष लिये यह दीलाने परिवह सहन वरेगा उस वर्षावों भागन वरलेगा अर्थात् वरलकाल मानकर अनिम अ्यासीम्बास ओर इस 'सलारका स्थायकर मोन्न पंपार' जायेगा इति प्रथम अध्ययन समान

इसी प्राफ्तीक (२) अनिवडकुंगर (३) वहतुमर (४) अगति कुमर ५) युक्तिकुंगर (३) दशरथकुगर (७) दररवकुंगर (८ म हाथणुकुमर (९) सतथणुकुगर (१०) दराथणुकुंगर (११) नाम कुमर (१२) शतथणुकुगर।

यह बारहङ्गर यल्देवराआकि रेन्न्तीराणी पुत्र है पवाल पचास अ तबर त्याग की जैमिनाय प्रभु पासे होसा है अग्निर्म सर्वार्थेसिंह पैमान गये थे यहास चयवे महाविदेह क्षेत्रमें निषे दकी माजीक सच मान जावेगा !

इति श्री विन्हिदसास्त्रका सचिप्त सार समाप्तम् .



ıá

हित श्री शीव्रयोध भाग १७ वां १८ वां स्ट्रि समाप्तम् ॥ समाप्तम् ॥

### प्रस्तावनाः

~\*\*\*\*\*\*\*

इस समय जेनशासन में प्रायः ४९ आगम माने जाते हैं. यथा-ग्यारह अंग, बारह उपांग, दश पयन्ना, छे छेद, चार मूल, नंदी और अनुयोग द्वार एवं ४९.

यहां पर हम छे छेद सूत्रों के विषय में ही कुछ लिखना वाहते हे. लघु निशिथ, महानिशिथ, और पंचकल्प इन तीन सूत्रों के मूल कर्ता पंचम गणधर सौधर्मस्वामी हैं. तथा वृहत्कल्प, व्यवहार और दशाश्रुतस्कंध इन तीन सूत्रों के मूल कर्ता भद्रवाहु स्वामी हैं. इन सूत्रों पर निर्युक्ति, भाष्य, वृहत्भाष्य, चूर्णि, अवन्त्रूरी और टिप्पनादि भिन्न २ आचायोंने रचे हैं.

इन छ छेदों में प्रायः साधु, साध्वीयों के आचार, गोचार, कल्प, किया और कायदादि मार्गोका प्रतिपादन किया है. इसके साथ २ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उत्सर्ग, अपवादादि मार्गोकाभी समयानुसार निरुपण किया है. और इन छओं छेदों के पठन पाठनका अधिकार उन्हीं को है जो गुरुगम्यता पूर्वक गंभीर शैलीसे स्याद्वादमार्गको अच्छी तरहसे जाने हुवे है और गीतार्थ महात्मा है और वेही अपने शिप्यों को योग्यता पूर्वक अध्ययन व पठन पाठन करवाते हैं।

भगवान् वीरप्रभुका हुकम है कि जवतक आचारांग और लघु-निशिथ सूत्रोंका जानकार न हो तवतक उन मुनिराजोंको आगेवान

## ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ इति श्री शीववोध भाग १७ वां १८ वां ॥ समात्रम् ॥

नाय. अगर भाष्य चूर्णि आदि विवरणों में द्रव्य क्षेत्र समयानुमार दुष्कालादिके कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया है वह " अस्ति प्रिरिहार " उस विकट अवस्थाके लिये ही हैं; परन्तु सूत्रों में "पुत्थो खलु पदमो" ऐसाभी तो उद्घेख है कि प्रथम सूत्र और मूत्रका कव्दार्थ कहना. इस आदेशमें अगर मूल मूत्र और सूत्रका कव्दार्थ है विषयको छेद मूत्रोंकी बाचना दे तो क्या हर्ज है ? क्योंकि इतने से मुनियोंको अपने मार्गका मामान्यतः बोध हो सक्ता है.

वहोतसे यन्थोमं छेदम्त्रोंके परिमाणकी आवश्यकता होनेपर पूल स्त्रोंका पाठ लिख उसका शब्दार्थ कर देते हैं. इस तरह अगर सम्पूर्ण छेद स्त्रोंकी भाषा कर दी जाय तो मेरे ख्यालसे कोइ पकारकी हानी नहीं है, बल्कि अज्ञानके अन्धेरेमें गिरे हुवे महात्माओंके लिये स्येके समान प्रकाश होगा.

दूसरा सवाल यह रहा कि छेदसूत्रोंके पठन पाठनके अधिकारी केवल सुनिरान ही होते हैं और छपवाके प्रसिद्ध करा दिये जानेपर सब साधारण (श्रावक) लोकभी उनके पढनेके अधिकारी हो जावेंगें. इस वातके लिये फिकर करनेकी आवश्यकता नहीं है. यह कायदा जविक सूत्रोंकी मालकी अपने पास थी. याने सूत्र अपनेही कवजेमें रक्खे हुवे थे, तब तकचल सक्ती थी; परन्तु आज वे सूत्र हाथोहाथ दिखाई देते है. तो फिर इस वातकी दाक्षिण्यता क्यों? अन्य लोक भी जेन-शास्त्रोंको पढते है तो फिर श्रावक लोगोंने ही क्या नुकसान किया है कि उनकों सूत्रोंकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं.

आचार्यायि उक्त अजात साधुबोको पूर्वोक्त कार्योके विषय आजा मी
न हे और यदि दे तो उन आना देनेवालोकोभी चतुर्मासिक प्राय
ित्रत होता है इमिल्डें नवें साबु साध्ययोको चाहिय कि वे बाग्यता
पूर्वक गुरुगमतामे इन छे छेलोका अध्यय पठन पाठन नरें, विना
इनके अध्ययन किये साबु मार्गका यथारत् पालन भी नहीं उर सक्ते
कारण जनतक जिस व तुना यथारत जान न हो उसरा पानन भी

जाचाराग, रुघुनिशिष सूत्रसे अनिभन्न साधु यदि पूर्वोक्त रार्थ ररे तो उसे चतुर्मासिर प्रायश्चित्त होता है और गच्छनायक

ठीर ठीर बसे हो सक्ता है ? अगर फोट शीथिकाचारी खुद खडन्द्रतारो विकार रर अपने साधु साधित्रयोको आचारके अन्यरार्से रख अपनी मन मानी प्रवृति

ररता चारे उमरो यह रूना आमान होगा कि साधु साध्ययारी ठेदसून न पढ़ाने चीहिये उनमे यह पूछा नाय रि छेन्सूत्र है निम किसे र अगर मेमाही होता तो चीरामी आगसामेंमें पैंतारीस आगमरा पठन पाठन न रखरर उन चार्कीसरा ही रग देने तो थया हरत्र थी र

अब समार यह रहा कि छेद सुत्रोमें कह बाते गेसी अपवार है कि यर अत्यक्षींको नहीं पदाइ नाती (समाधान ) मूल मुत्रोमें तो गेमी कोइमी अपवादकी वात नहीं है कि नो साधुवोरों न पदाई नाय. अगर भाष्य चूर्णि आदि विवरणों में द्रव्य क्षेत्र समयानुसार दुष्कालादिके कारणसे अपवाद मार्गका प्रतिपादन किया है वह " असक्त प्रिरिहार" उस विकट अवस्थाके लिये ही है; परन्तु सूत्रों में "सुत्थो खलु पढ़मो" ऐसाभी तो उल्लेख है कि प्रथम सूत्र और सूत्रका शब्दार्थ कहना. इस आदेशसे अगर मूल सूत्र और सूत्रका शब्दार्थ से ही शिष्यको छेद सूत्रोंकी वाचना दे तो क्या हर्ज है ? क्योंकि इतनेसे सुनियोंको अपने मार्गका मामान्यतः बोध हो सक्ता है.

वहोतसे यन्थोमें छेदस्त्रोंके परिमाणकी आवश्यकता होनेपर मूल स्त्रोंका पाठ लिख उसका शब्दार्थ कर देते हैं. इस तरह अगर सम्पूर्ण छेद स्त्रोंकी भाषा कर दी नाय तो मेरे ख्यालसे कोइ प्रकारकी हानी नहीं है, बल्कि अज्ञानके अन्धेरेमें गिरे हुवे महात्माओंके लिये सूर्यके समान प्रकाश होगा.

दूसरा सवाल यह रहा कि छेदसूत्रोंके पठन पाठनके अधिकारी केवल मुनिराज ही होते हैं और छपवाके प्रसिद्ध करा दिये जानेपर सब साधारण (श्रावक) लोकभी उनके पढनेके अधिकारी हो जावेंगें. इस वातके लिये फिकर करनेकी आवश्यकता नहीं है. यह कायदा जबिक सूत्रोंकी मालकी अपने पास थी. याने सूत्र अपनेही कवजेमें रक्खे हुवे थे, तब तकचल सक्ती थी; परन्तु आज वे सूत्र हाथोहाथ दिखाई देते है. तो फिर इस बातकी दाक्षिण्यता क्यों? अन्य लोक भी जेन-शास्त्रोंको पढते है तो फिर श्रावक लोगोंने ही क्या नुकसान किया है कि उनकों सत्रोंकी भाषा भी पढनेका अधिकार नहीं.

सुत्रोमे ऐसा भी षाठ दिराई देता है हि भगरान बीर्ण्युने बहुतने माधु, माध्य, श्रावर, श्रावित्ता, देव और देवागनाओंही परिपटामे इन सुत्रोता व्याच्यान हिया है अगर ऐसा है तो हिर दमरे परेंगे यह श्राति ही क्यो होनी चाहिये !

छेदमुत्रोमें निमे विशेषतामे साधुवीर आचारका भतिपादन हैं।

अब तीमरा मवार यह रहा की श्रावक्रतोत मूल मूत्र <sup>बा</sup>

वेमे मामान्यतासे आपरोके आचारता भी व्याच्यान है आवरीके मम्परस्य प्रतिपातनता अपिरान तमा छेत्रमूनोमें है, वैमा सापर ही दुर्म सुबोमें होगा और आरशोदी स्थापत प्रतिसार सरिस्तार तथा पुरुक्त नेतीम आशातना राज्या और रिस्मी आचीप पदीवा देश यह योग्य न होनेपर पढिला छेता तथा आलोचना करवाता हसाहि आचार छहत्वात्रों है हमनिय आवराभी सुननेक अपिरागी हो सप्ते हैं

भिक्त अधिरार्ग हैं या नहीं ? इस त्रिपयंत्र हम इतना हो रहेंगे कि हम इन छेन्रमुत्रोठी कवल आपाही लिखना बाहते हैं और आपाना अधिरारी हरएक मतुष्य हो मक्ता हैं प्रमासत इन छेन्रमुत्रोक्ता क्तिताज विभाग भिक्त र पुस्तरी

प्रमात इन छन्मुनाना हित्तान विभाग मिश्र र पुन्तर हाम प्रशासित हो चुना है जैसे सेनप्त्र, हीम्प्रश्न, प्रशोत्तासार्व प्रशोत्तरचिन्तामणी, विशेषशत्तर, गणधरमार्व्यतन और प्रशोत्तरार्वि हातादि प्रम्थोमें आवस्यन्ता होनेषर इन छेनसूत्रोके प्रशोत्तय मूल्पा ठोतो उष्पृत कर उनका सञ्चाव और विस्तारायेमे उक्षेत्र दिना वि इससे जन समाजको वडाही लाभ हुवा और यह प्रवृत्ति भव्यात्मावों के नोधके लिये ही की गईथी.

इस लिये अब कमशः सम्पूर्ण मूत्रोंको भाषाद्वारा प्राकाशित करवा दिया नाय तो विशेष लाम होगा, इसी हेतुसे इन सूत्रोंकी भाषा की जाती है. इसको लिखते समय हमको यह भी दाक्षिण्यता न रखनी चाहिये कि सूत्रोंमें बडे ही उच्च कोटीसे मूर्तिमार्गको बतलाया है. और इस समय हमसे ऐसा कठिन मार्ग पल नहीं सक्ता, इसलिये इन सूत्रोंकी भाषा प्रकाशित न करे. आज हम जितना पालते हैं, भविप्यमें मंद संहननवालोंमे इतनाभी पलना कठिन होगा, तथापि सूत्र तो यही रहेंगे. शास्त्रकारोंने यह भी फरमाया है कि " जं सकंतं करह जं न सकंतं सहह, सहह मागो जीवो पावई सासयटागां" भावार्थ— जितना बने उतना करना चाहिये, अगर जो न बन सके उसके लिये श्रद्धा रखनी चाहिये, श्रद्धा रखनेहीसे जीवोंको शाश्वत स्थानकी प्राप्ति हो सक्ती है.

उत्कृष्ट मुनिमार्गका जो प्रतिपादन आचारांग, सूत्रकतांग, प्रश्नक्याकरण, ओवनिर्युक्ति, पिंडनिर्युक्ति आदि सूत्रोंके छपनेसे जाहेर हो चुका है, तो फिर दूसरे मूत्रोंका तो कहनाही क्या?

कितनीक तो रुढी आंतियें पड जाती है. अगर उसे दीर्घ द्रष्टी-से देखा जाय तो सिवाय नुकशानके दूसरा कोइ भी लाभ नहीं है.

हम हमारे पाठक वर्गसे अनुरोध करते हैं कि आप एक दफे

इन ज्ञीयरोधरभागोको समझ आधोपान्त पढीये इसरेपढनेये ना पक्ते ज्ञात हो जायगा कि सुत्रोमें गेमा जोनसा विषय है कि नो मन समाजके पढने योग्य नहीं हैं ? अर्थात् वीतगगरी वाणी भ यत्रीरोक उद्वार ररनेक रिये एक अमाधारण कारण है, इमके आराधन करने

दीमे भन्यत्रीतेको अनय सुरात्री प्राप्ति हुई है-होती है-ओर होगी अन्तमें पाठकोंसे मेरा यह निनेदन है कि छद्मन्थोमे भू<sup>ल</sup> होनेका साभाविक नियम है जिमपर मेरे मरीखे जल्पजसे मृह हो

टसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु सज्जन जन मेरी भूलकी अगर मूचना देगे तो में उनका ज्यरार मान कर उसे मीरार करुगा आर हितीया

द्रखनम्--वृत्तिमें सुधारा वधारा पर दिया जावेगा लेखर

। श्रीरत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्प नं. ६२। । श्रीककसुरीश्वर सद्गुरुभ्यो नगः।

# राधिबोध नाग १एवां.

--->c[]

## श्रीबृहत्कलपसूत्रका संक्षिप्त सार.

**-+**₩(@)}+-

( उद्देशा ६ छे. )

प्रथम १ उद्देशा—इस उद्देशामें मुख्य साधु साध्वीयोंका स्राचारकल्प है। जो कर्मवंधके हेतु और संयमको वाध करनेताले पदार्थहै, उसको निपेध करते हुवे शास्त्रकारोंने "नो कप्पइ" स्रथात् निह कल्पते, और संयमके जो साधक पदार्थ है, उसको "कप्पइ" स्रथात् यह कल्पते है। वह दोनो प्रकार "नो कप्पइ" "कप्पइ" इसी उद्देशामें कहेंगे। यथा:—

(१) निह कल्पै—साधु साध्वीयोंको कच्चा तालवृत्तका फल ग्रहण करना न कल्पे। मावार्थ—यहां मूलसूत्रमें ताल-वृत्तका फल कहा है यह किसी देश विशोपका है। क्यों कि भिन्न भिन्न देशमें भिन्न २ भाषा होती है। एक देशमें एक वृत्तका अमुक नाम है, तो दुसरे देशमें उसी वृत्तका अन्यही नाम प्रचलित है। यहां पर ताल्लक्ष्म के क्रमकी आकृति लगी व्यार गोल समझनी चाहिये। धचलित मापामें जैसी केलेकी आकृति होती है। साथु माध्यीयोंको ऐमा क्रम्या फल लेना नहि कर्लप १

(२) कर्ण-साधु सा-प्रीयोंको कच्चा तालप्टमका कल, जो उस फलकों छेदन भेदन करके निर्जीत कर दीया है, श्रधात ग्रह अचित्त हो गया हो तो लेना कर्ण ।

(३) कर्ण्य—साधुयोंको पका ताल्युलका फल; चाहे यह छेदन भेदन कीया हुवा हो, चाहे छेदन भेदन न भी कीया हो, कारण-यह पका हुम फल अधिच होता है। (४) नहि कर्ण्य—साध्यीयोंको पका ताल्युलका फल;

जो उनकों छेदन मेदन नहिं कीया हो, कारय-उस पूर्ण फलकी आहाति लंबी और गोल होती है। (४) कर्व-साध्तीयोंको पका वालहचका फल,

श्री परुप स्थितियाको पका वालह्यका रूप जीसको छेदन मेदन कीया हो, वह भी विधिमंद्रक छेदन मेदन त्रीया हुना हो, अथात् उस फल उसा नही चीरली हुवा, गीचमेंसे इकटे किये गये हो, ऐसा फल लेना कर्णे ! (६) कर्णे — साधुवोंको निम्न लिखित १६ स्थानी, शहरपना (कोट) सयुक्त और शहरके वहार वस्ती न हो,

त्रयात् उस शहरका निमाग अलग नहीं हुव ऐसा श्रामादिमें साधुरोंको शीतोप्यकालमें एक मास रहना उन्में।

## १६ स्थानोंके नाम.--

- (१) ग्राम—जहां रहनेवाले लोगोंकी संख्या स्वल्प है, खान, पान, भाषा हलकी है. श्रीर जहांपर ठहरनेसें बुद्धिमा-नोंकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ग्राम कहा जाता है।
- (२) आकर-जहांपर सोना, चांदी और रत्नोंकी खाणों हो।
- (३) नगर—शहरपना (कोट) सें संयुक्त होके गोलाकार हो, वो नगर कहा जाता है श्रीर लम्बी जादा, चौडी कम हो वो नगरी कही जाती है।
- (४) खेड-धूलकोट तथा खाइ संयुक्त हो ।
- (५) करवट-जहांपर कुत्सित मनुष्यों वसतें है।
- (६) पृष्टण जहांपर व्यापारी लोगोंका विशेष निवास हो। (१) गीनतीसें नालीयरादि (२) तोलसें गुल शर्करादि, (३) मापसे कपडा कीनारी इत्यादि, (४) परीलासें रत्नादि-ऐसा चार प्रकारके पदार्थ मिले और विक्रयमी हो सके, उसे पृष्टण कहतें हैं।
- (७) मंडप--जिसके वहार ऋढाइ ऋढाइ कोशपर ग्राम न हो।
- (二) द्रोगि। मुख जहांपर जल श्रोर स्थलका दोंनों रस्ता मोछद हो।
- (६) श्राश्रम--जहांपर तापसींका बहुत श्राश्रम हो।
- (१०) सन्निवेश-वडे नगरके पासमें वस्ती हो।

(११) निगम—जहांपर प्रायः वैरय लोगोंकी श्राधिक यस्ती हो । (१२) राजधानी—जहांपर खान करके राजाकी राजधानी हो।

(१३) संयहन—जहांपर प्रायः किरसानादिककी वस्ती हो। (१४) घोपांसि—जहांपर प्रायः घोपी लोगों वस्ते हो।

(१४) प्रशियां — अहांपर व्याये गये श्रुताफिर ठहरते हैं। (१६) पुडमोय — जहां रोतीवाडीके लीये बन्य ग्रामींसे लॉगों व्याकरके वास करते हो।

भाषार्थ-एक माससें अधिक रहनेसें गृहस्थ लोगोंका आधिक परिचय होता है और जिससे राग ब्रेपकी हादि होती हैं। सुराशीलीयापना पढ जाता है। वास्से तन्दुरस्तीकें कार्य

वा अवस्ति वाता नव जाता है। पास अधुरसार अधिक निर्दे निना मुनिकाँ याता नेष्य कालमें एक मासमे अधिक निर्दे ठहरना। (७) पूर्वोक्त १६ गढ. कोट शहरपनासें संयुक्त हो।

कोटके बहार पुरा कादि अन्य वस्ती हो, ऐसे स्थानमें साधुकों शीठोष्या कालमें दोय मास रहेना करने एक मास कोटकी अंदर और एक मास कोटकी ब्हार; परंतु एक मास अन्दर रहे वहां मिला अन्दर को, और बहार हे नव मिला बहारकी

अदर आर एक मास काटका व्हार, परतु एक मास अन्दर रहे वहां भिचा अन्दर करे, और वहार रहे तब भिचा वहारकी करें। अगर अन्दर एक मास रहेते हुने एक रोजही बहारकी भिचा करी हो, तो अन्दर और रहार दोनो स्थानमें एकही मास रहेना कल्पनीय हैं। अगर अन्दर एक मास रहके वहार रहते हुवे अन्दरकी भिचा लेवे, तो कल्पातिक्रम दोष लगता है। वास्ते जहां रहे वहांकी भिचा करनेकीही आज्ञा है।

- (८) पूर्वोक्त १६ स्थानोंकी बहार वस्ती न हो, तो शीतोष्णकालमें साध्वीयोंको दो मास रहेना कल्पे, भावना पूर्ववत्।
- (8) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, वहार पुरादि वस्ती हो, तो शीतोष्ण कालमें साध्वीयोंको च्यार मास रहेना कल्पै। दो मास कोटकी अन्दर और दो मास कोटकी वहार। अन्दर रहे वहांतक भिन्ना अन्दर करे और वहार रहे वहांतक भिन्ना वहार करे।
- (१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ, एकही दरवाजा, एकही निकाश, प्रवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादिमें साधु, साध्वीयोंकों एकत्र रहेना उचित निह । कारण-दिन और रात्रिमें स्थंडिलादिकके लीये ग्रामसें वहार जाना हो, तो एकही दरवाजेसे ज्ञाने जानेमें परिचय वढता है, इस लीये लोकापवाद और शासन लघुतादि दोपोंका संभव है।
- (११) पूर्वोक्त ग्रामादिके बहुतसें दरवाजे हो, निकास, प्रवेशके बहुतसें रस्ते हो, वहांपर साधु, साध्वी, एक ग्राममें निवास कर सक्ते हैं। कारण-उन्होंकों त्राने जानेको स्रलग स्रलग रस्ता मिल सक्ता है।

(१२) बाजारकी अन्दर, न्यापारीयोंकी दुकानकी

यस्ती हो । (१२) राजधानी—जहांपर रााम करके राजाकी राजधानी हो। (१३) संबहन—जहांपर प्रायः किरसानादिककी वस्ती हो।

ŧ٥

(१४) घोपांसि—जहांपर त्रायः घोपी लोगीं बस्तें हो ।

(१५) एशीयां—जहांपर आये गये मुसाफिर ठहरतें हैं। (१६) पुडमोय—जहां ऐतीवाडीके लीये खन्य ग्रामींस लीगी

आकरके वास करते हो ।

भावार्थ — एक माससें अधिक रहनेसें गृहस्य लोगोंका
अधिक परिचय होता है और जिससे राग द्वेपकी बृद्धि होती
है। सुखरीलीयापना वह जाता है। वास्त सन्दुरस्तीके कारन
दिना द्विनिकों शीतोच्य कालमें एक मासमे अधिक नहि
दहरना।

ठहरना ।

(७) पूर्वोक्त १६ गढ, कोट शहरपनासें संपुक्त हो ।
कोटके पहार पुरा आदि अन्य वस्त्री हो, ऐसे स्थानमें साधुकों
शीतोप्य कालमें दोय भास रहेना कल्ये, एक भास कोटकी अंदर और एक मास कोटकी व्हार; परंतु एक मास अन्दर रहे पहाँ भिक्षा अन्दर करे, और बहार रहे तब भिन्ना वहारकी करे । अगर अन्दर एक मास रहेते हुने एक रोजही बहारकी मिना करी हो, तो अन्दर और बहार दोनो स्थानमें एकही मास रहेना कल्यनीय है। अगर अन्दर एक मास रहके वहार रहते हुवे अन्दरकी भिद्या लेवे, तो कल्पातिक्रम दोप लगता है। वास्ते जहां रहे वहांकी भिन्ना करनेकीही आज्ञा है।

- (८) पूर्वोक्त १६ स्थानीकी वहार वस्ती न हो, तो शीतोप्याकालमें साध्वीयींको दो मास रहेना कल्पे, भावना पूर्ववत्।
- (६) पूर्वोक्त १६ स्थान कोट संयुक्त हो, वहार पुरादि वस्ती हो, तो शीतोष्ण कालमें साध्वीयोंको स्थार मास रहेना कल्पें। दो मास कोटकी अन्दर और दो मास कोटकी वहार। अन्दर रहे वहांतक भिन्ना अन्दर करे और वहार रहे वहांतक भिन्ना वहार करे।
- (१०) पूर्वोक्त ग्रामादिके एक कोट, एक गढ, एकही दरवाजा, एकही निकाश, प्रवेशका रस्ता हो, ऐसा ग्रामादिमें साधु, साध्वीयोंकों एकत्र रहेना उचित नहि। कारण-दिन और रात्रिमें स्थंडिलादिकके लीये ग्रामसें वहार जाना हो, तो एकही दरवाजेसे ग्रामें जानेमें परिचय बढता है, इस लीये लोकापवाद और शासन लघुतादि दोपोंका संभव है।
- (११) पूर्वोक्त ग्रामादिके बहुतसें दरवाजे हो, निकास, प्रवेशके बहुतसें रस्ते हो, वहांपर साधु, साध्वी, एक ग्राममें निवास कर सक्ते हैं। कारण-उन्होंकों ग्राने जानेको श्रलग श्रलग रस्ता मिल सक्ता है।
  - (१२) वाजारकी अन्दर, व्यापारीयोंकी दुकानकी

धन्दर, चोरा ( इथाइकी बैठक ), चीकके मनानमें और जहा पर दोय तीन च्यार तथा बहुतसे रस्ते एकब होते हो, ऐसे मनानमें माप्तीयों से उत्तरना और स्वन्य या बहुत काल टक-रना उत्तित नहीं हैं। कारख एसे स्वानीमें रहनेसे ब्रह्मचंकी ग्रिप्ति ( रखा ) रहनी ब्राम्बील हैं।

भावार्थ — अहांपर बहुतसे लोगोंका गमनागमन हो रहा है, बहापर माध्योगोंको ठहरना उचित नहि है।

(१३) पूर्वोक्त स्थानीम साधुरीको रहना कल्पे ।

(१४) जिस मनानके टरवाजोंके किराद न हो अर्थाद रात दिन सुला ग्हेते हो, ऐसे मकानमें साध्यीयोंको शीलरचाके सीय रहेना कन्ये नहीं।

(१४) उक्त मकानमें साधुनोंको रहेना कर्ने !

(१६) साष्ट्रीयां जिस मुकानमें उतरो हो उसी मकानका किवाड कागर युला रखना चाहती हो तो एक यखना छेडा अन्दर गोंधे कीर दुसरा छेडा ब्हार गांधे। कारण-अगर कोह पुरुष कारणस्थात साध्योगींके मकानमें आना बाहता हो,

तोमी एकदम गो नहीं आसकता। मानार्थ—यह स्त्र माध्यीगोंके शीलकी रहाके लीये

फरमाया है।

(१७) घडाके मुख माफिक सनुचित मुखवाला मात्राका

भाजन अन्दरसे लींपा हुवा, साधुवींको रखना कल्पे नहीं। कारण-पिसाव करते वखत चित्तवृत्ति मलिन न हो।

- (१=) उक्त भाजन साध्वीयोंको रखना कल्पै।
- (१६) उपरसे सुपेतादिसे लिप्त किया हुवा नालीका श्राकार समान मात्राका भाजन साध्वीयोंको रखना कल्पे नहीं। भावना पूर्ववत्।
  - (२०) उक्त मात्राका भाजन साधुवींको कल्पे ।
- (२१) साधु साध्वीयोंको वस्तकी चलमीली अर्थात् आहारादि करते समय ग्रानिको वो ग्रप्त स्थानमें करना चाहिये। अगर ऐसा मकान न मिले तो एक वस्तका पडदा वांधके आहार करना चाहिये। उस वस्तको शास्त्रकारोंने चलमील कहा है।
- (२२) साधु, साध्वीयोंको पाणीके स्थान जैसे नदी, तलाव, कुवा, कुग्छ, पाणीकी पोवाआदि स्थानपर बैठके नीचे लिखे हुवे कार्य नहीं करना । कारण-इसीसे लोगोंको शंका उत्पन्न होती है कि साधु वहांपर कचा पानीका उपयोग करते होंगे ? इत्यादि ।
- (१) मलमूत्र (टटी पेसाव) वहांपर करना, (२) वैठना, (३) उभा रहेना, (४) सोना. (५) निद्रा लेना, (६) विशेष निद्रा लेना, (७) अशानादि च्यार प्रकारके आहार करना, (११) स्वाध्याय करना, (१२) ध्यान करना, (१३)

देना, (१६) वाचना देना, (१७) वाचना लेना-यह १७ योल जलाश्रय पर न करनेके लीये हैं। (२३) साधु साध्यीयोंको सचित्र-व्यर्थातु नाना प्रकारके

चित्रोंसे चित्रा हवा मकानमें रहेना कल्पे नहीं।

भावार्थ-स्वाध्याय ध्यानमें वह चित्र विप्रभूत हैं। वित्तपृत्तिको मलिन करनेका कारण है।

(२४) साध साध्यीयोंको चित्र रहित मकानमें रहेना कर्ने । जहांपर रहनेसे स्वाच्याय ध्यान समाधिपूर्वक हो सके।

(२५) साध्वीयोंको गृहस्थोंकी निश्रा विना नहीं रहेना, श्रर्थात् जहां श्रासपास गृहस्थोंका घर न हो ऐसे एकांदके मकानमें साध्वीयोंको नहीं रहेना चाहिये। कारण-श्रमर केर ऐसेमी ब्रामादि होवे कि जहांपर अनेक बकारके लोग पसते हैं,

श्रगर रात दिनमें कारण हो, तो किसके पास जाये। बास्ते श्रासपास गृहस्थोंका घर होते, ऐसे मकाममें साध्नीयोंको र-हना चाहिये। (२६) साधुवोंको चाहे एकान्त हो, चाहे धासपास

'मृहस्याँका घर हो, कैसाही मकान हो तो साध उहर सके। कारण-साधु जंगलमंगी रह सकता, तो ग्रामादिकका तो कहना ही नया है प्ररुपकी प्रधानता है।

(२७) साधु साध्वीयोंको जहांपर गृहस्थोंका धन-द्रन्य,

भूपणादि कींमती माल होवे, ऐसा उपाश्रय-मकानमें रहेना कल्पे नहीं। कारण अगर कोइ तस्करादि चोरी कर जाय तो साधु रहेनेके कारणसे अन्य साधुवोंकी भी अप्रतीति हो जाती है, इसलीये दूसरी दफे वस्ती (स्थान) मुश्केलीसे मिलता है।

(२८) साधु साध्वीयोंको जो गृहस्थोंका धन, धान्या-दिसे रहित मकान हो, वहांपर रहेना कल्पै।

(२६) साधुवोंको जो स्त्री सहित मकान होवे, वहां नहीं ठहरना चाहिये।(३०) अगर पुरुष सहित होवे तो कल्पे भी।

(३१) साध्वीयोंको पुरुप संयुक्त मकानमें नहीं रहेना। (३२) श्रगर ऐसाही हो तो स्त्रीसंयुक्त मकानमें ठहर सके।

भावार्थ—प्रथम तो साधु साध्वीयोंको जहां गृहस्थ रहेते हो, ऐसा मकानमें नहीं रहेना चाहिये। कारण—गृहस्थसें परिचयकी विलकुल मना है। अगर दूसरे मकानके अभावसे उहरना हो तो उक्त च्यार सुत्रके अमलसे उहर सके।

(३२) साधुनोंको जो पासके मकानमें श्रोरतां रहेती हो ऐसा मकानमें भी ठहरना नहीं चाहिये। कारण-रात्रिके समय पैसाव विगेरे करनेको श्राते जाते वखत लोगोंकी श्रप्रतीतिका कारण होता है।

. (३४) साध्वीयों उक्त मकानमें ठहर सकती है।

(३५) साधुवोंको जो गृहस्थोंके घर या मकानके वीचमें हो के त्राने जानेका रस्ता हो, ऐसा मकानमें नहीं ठहरना चाहिये ! कारन-गृहस्थोंको चहिन, वेटी, बहुवोंका हरदम वहां रहेना होता है । वह किस अवस्थामें बैठ रहेती हैं, और महिला परिचय होता है ।

(२६) साध्वीयोंको ऐसा मकान हो, तो भी ठहरना कर्ने । (३७) दो साधुवोंको आपसमें कपाय ( क्रोधादि ) हो

गया होने, तो प्रथम लखु (शिन्यादि) को नृद्ध (गुर्नीदे) के पास जाके अपने अपराधकी चमा याचनी चाहिये। अगर लखु शिष्प न जाने तो नृद्ध गुर्नादिको जाके चमा देनी लेगी चाहिये। इस जाने उस समय लखु साधु उम नृद्ध महात्माका आदर सकार करे, चाहे न भी करे, उठके उडा होये चाहे न भी होये; वन्दन नमस्कार करे चाहे न भी करे, साधु में

न भी होये; बन्दन नमस्कार करें चाहे न भी करें, साथम भोजन करें, चाहे न भी करें, साथमें रहें, चाहे न भी रहें तोभी वृद्धोंको जाके अपने निर्मल सन्तःकरखसे समावना चाहिये।

प्रश्न-स्थान स्थान वृद्धीका विनय करना शास्त्रकारीने यतसाया है, वो यहांपर वृद्ध श्वनि सामने आके स्वमाने इसका क्या कारन है ?

उत्तर—संगमकाक्षार यह है कि कोषादिको उपशमाना, यहांपर वडे छोटेका कारन नहीं है। जो उपशमावेगा—समय-स्नामणा करेगा, उसकी चाराधना होगी; और जो वैर विरोध स्वरंगा अर्थीत् नहीं स्मारीया, उसकी खाराधना नहीं होगी। वास्ते सर्थ जीवांसे मेत्रीभाव रखना यहां संगमका सार है। (२८) साधु साध्वीयोंको चतुर्मासमें विहार करना नहीं कल्पे। कारन-चातुर्मासमें जीवादिककी उत्पत्ति अधिक होती है।

(३६) शीतोष्णकालमं आठ मास विहार करना कल्पै।

(४०) साधु साध्वीयांची जो दोय राजावांका विरुद्ध पच चलता हो, अशीत दोय राजाका आपसमें युद्ध होता हो, या युद्धकी तैयारी होती हो, ऐसे चेत्रमें वार वार गमनागमन करना नहीं कल्पे। कारन-एक पचवालोंको शंका होवे कि यह साधु वार वार आते जाते है, तो वया हमारे यहांके समा-चार परपच्चवालोंको वहते होंगे १ इत्यादि। अगर कोड साधु साध्वी दोय राजावोंके विरुद्ध होनेपर वार वार गमना-गमन करेगा, उसीको तीर्थंकरोंकी और उस राजावोंकी आज्ञा-का भंग करनेका पाप लगेगा, जिससे गुरु चातुर्मासिक प्राय-श्वित आवेगा।

( ४१ ) साधु गृहस्थों के वहां गोचरी जाते हैं। अगर वहां कोइ गृहस्थ वस्न, पात्र, कंवल रजोहरनकी आमंत्रणा करे, तो कहना कि यह वस्तु हम लेते हैं, परन्तु हमारे आचार्या-दि वृद्ध मुनियों के पास ले जाते हैं। अगर खप होगा तो रख लेगें खप न होगा तो तुमको वापिस ला देंगे। कारन—आहा-रादि वस्तु लेनेके वाद वापिस नहीं दी जाती है, परन्तु वस्न पात्रादि वस्तु उस रोजके लिये करार कर लाया हो, तो खप न होनेपर वापिस भी दे सकते है। वस्नादि लाके आचा- र्यादि ष्टद्धोंको खुबत कर देना, फिर वह आज्ञा देनेगर गह बखादि काममें ले सकते हैं। भागार्थ-यहाँ स्वच्छदताका निषे-भ, और बृद्ध जनेका निमय बहुमान होता है।

( ४२ ) इसी माफिक विहारभूमि जाते हुनेको, स्वाध्याय करनेके अन्य स्थानमें जाते हुवेको आमंत्रमा करे तो ।

( ४३ ) एवं साध्यी गोचरी जाती हो।

(४४) एउं सानी शिहारभूमि जातीको आमैतवा करे, परन्तु यहा साध्यीयां अपनी प्रवर्षिनी-गुरुषीके पास लावे आंत उसीकी आजाते प्रवर्ति !

नोट:-इस दोयखनमें निहारभूमिका लिखा है, तो नि-हार शब्दक कर्य कोह स्थानवर जिनमेदिरका भी कीवा है। साधु स्थाभ्याय तो मकानमें ही करते है, परन्तु निनमेदिर दशैनके लीये मतिदिन जाना पहता है। वास्ते यहापर निन मदिर ही जाना यर्थ ठीक संभा होता है।

(४४) साधु साध्योगोंको रात्रियमय खीर वैकालिक (प्रतिक्रमण समय) खरानादि च्यार खाहार प्रहन करता नहीं करूँ। कारन-रात्रि-भोजनादि कार्य ग्रहस्योंके लीये भी महापाप चतलाया है, वो साधुनेका वो कहना ही था। रात्रि-में जीताकी जतना नहीं हो सकती। यगर साधुनोंको नियोह होने योग्य उहरनेको मका नहीं थिले उस हालतमें कपडे खादिक स्थापारी लीग दकान मेंडते हो, उसको देनेंगे रिष्ट प्रतिलेखन करी हो, तो वह दुकानों रात्रिमें ग्रहन कर सुनेकें काममें ले सकते है।

(४६) साधु साध्वीयोंको रात्रिसमय छार वैकालिक समय वस्त, पात्र, कम्त्रल, रजोहरन लेना नहीं कल्पे। परन्तु कोइ निशाचर साधुवेंके वस्तादि चोरके ले गया हो, उसको धोया हो, रंगा हो, साफ गडीवंध करा हो, धूप दीया हो, फिर उसके दिलमें यह विचार हो कि 'साधुवेंका वस्तादि नहीं रखना चाहिये' एसा इरादासे वह दाचिएयका मारा दिनको नहीं छाता हुवा रात्रिमें छाके कपडा वापिस देवे तो सुनि रात्रि में भी ले सकता है। फिर वह वस्तादि किसी भी काममें क्यों न लो, परन्तु असंयममें नहीं जाने देना। वास्ते यह कारनसे वो रात्रिमें भी ले सके।

- ( ४७ ) साधु साध्वीको रात्रिम विहार करना नहीं कल्प । कारन-रात्रिमें इर्यासमितिका भंग होता है, जीवा-दिकी रचा नहीं होती है।
- ( ४८ ) साधु साध्वीको किसी ग्रामादिमें जिमखवार सुनके-जानके उस गामकी तर्फ विहार करना नहीं कल्पे । इससे लोळपताकी दृद्धि, लोकापवाद श्रोर लघुता होती है ।
- ( ४९ ) साधुवांको रात्रि समय और वैकालिक समय-पर स्थािएडल या मात्रा करनेको जाना हो तो एकेलेको जाना नहीं कल्पे। कारन-राजादि कोइ साधुको दखल करे, या

वास्ते चाहिये कि व्यापसाहत दो या तीन साधुर्गों हो साथ जाना। कारन-दूसरेकी लजाने भी दोप लगाते हुवे रुक्त जाते हैं। तथा एक साधुको राजादिके मनुष्य दखल करता हो। तो दसरा साधु स्थानपर जाके गुर्भोदिको इतन्ता कर सकता है।

( ५० ) इमी माफिक साध्यीयां दोव हो तो भी नई। कल्पे, परन्तु आप सहित तीन च्यार माध्यीयोको साथमें सिन या वैकालमें जाना चाहिये । इसीसे अपना आचार (ब्रह्मचर्य) व्रत पालन हो सकता है । ( ५१ ) साधुसाध्यीयोंको पूर्व दिशामें अंगदेश वंपा-नगरी, तथा साबगुरू नगर, दिल्लि दिशामें कोसस्थी नगरी, पश्चिम दिशामें क्ष्मचा नगरी, और उत्तर दिशामें कुणाला नगरी, च्यार दिशामें इस मर्यादा पूर्वक विहास करना कल्पै।

दि गुणकी शृद्धि हो, आप परीषह सहन करनेमें मजबूत हो, विद्याका चमत्कार हो, अन्य फ़िश्मात्वी जीवोंको योध देनेमें समर्थ हो, शांत क्वान चरित्रमें दोष न लगता हो, बहांपर विहार करना योध्य है। । रतिश्री कृष्ट चल्पदुर्मों प्रथम उद्देशाया सहिस सार।

कारम-यहाँपर प्राय- आर्थ मलुप्योंका निवास है. इन्हके सिना व्यतार्थ लोगोंकारहेना है, वहां जानेमे झानादि उत्तम गुनोंका बात होता है, वर्षात् जहांपर जानेसे झानादिकी हानि होती हो, वहा जानेके लीये मना है। व्यार उपकारका कारन हो, झाना-

# दूसरा उद्देशा.

-134:01-

(१) साधु साध्वी जिस मैकानमें ठहरना चाहते हैं. उस मकानमें शालि श्रादि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर पांव रखनेका स्थान न हो, वहांपर हाथकी रेखा सुके इतना वखत भी नहीं ठरना चाहिये। अगर वह धानका एक तर्फ ढग किया हो, उसपर राख डालके मुद्रित किया गया हो, कपडेसे दका हुवा हो, तो साधुको एक मास और साध्वीको दोय मास ठहरना कल्पेः परन्तु चातुर्मास ठहरना नहीं कल्पे। अगर उस धानको किसी कोठेमें डाला हो, ताला कुंचीस जाबता किया हो, तो चातुर्मास रहेना भी कल्पै। भावार्थ-गृह-स्थका धानादि श्रगर कोइ चोर ले जाता हो तो भी उसको रोक-टोक करना साधुको कल्पे नहीं। गृहस्थको नुकशान हो-नेसे साधुकी अप्रतीति हो और दुसरी दफे मकान मिलना दुष्कर होता है।

प्रश्न—जो ऐसा हो तो साधु एक मास कैसे ठहर स-कता है ?।

उत्तर-श्राचारांगसत्रमं ऐसे मकानमं ठहरनेकी विल-

१ गृहस्थ लोग अपने उपभोगके लीथे बनाया हुवा मकानमें गृहस्थोंकी आका लेके साधु ठहर सकता है। उस मकानको शास्त्र-कारोंने उपासरा ( उपाश्रय ) कहा है।

वास्ते चाहिये कि श्रापसाहित दो या तीन साधुर्गों साथ जाना। कारन-द्सरेकी लखासे भी दौप लगाते हुवे रुक जाते हैं। तथा एक साधुको राजादिको मनुष्य दखल करता हो, तो दुसरा साधु स्थानपर जाके गुर्नोदिको इतन्ता कर सकता है।

( ५० ) इसी माफिक साध्यीयां दोय हो वो भी नई। कल्पे, परन्तु आप सहित चीन च्यार साध्यीयेंको साथमें रागि या नेकालमें जाना चाहिये। इसीसे अपना आचार (महाचये) अत पालन हो सकता है।

( ५१ ) साधुसाध्तीयाँको पूर्व दिशामें अंगदेश चंपा नगरी, तथा राजगृह नगर, दक्षिण दिशामें कोसम्मी नगरी,

पश्चिम दिशाम रुप्या नगरी, और उत्तर दिशाम कुयाला नगरी, त्यार दिशाम इस मर्यादा पूर्णक निहार करना कर्ने । कारन-यहाँपर प्रायः आये शहुष्योंका निवास है. इन्हेंके सिना जनाय लोगोंका रहेना है, यहां जानेसे झानादि जनम भुनोंका प्रात होता है, अय्योत जहांपर जानेसे झानादिको हानि होती हो, वहां जानेके लीये मना है। अगर उपकारका फारन हो, झाना-दि गुर्चाकी शद्धि हो, आप परीपह सहन करनेमें मजबुत हो,

विद्याला चमस्कार हो, अन्य मिध्याच्ची जीवोंको बोध देनेमें समर्थ हो, प्रासनकी प्रभाउना होती हो, अपना चरित्रमें दोप न सगता हो, बहापर निहार करना योग्य है। । इतिकी चुढरकरपदार्थ प्रथम उदेशावा मिक्स मार।

## दूसरा उद्देशा.

(१) साधु साध्वी जिस मैकानमें ठहरना चाहते हैं। उस मकानमें शालि त्रादि धान इधर उधर पसरा हुवा हो, जहांपर पांव रखनेका स्थान न हो, वहांपर हाथकी रेखा सुके इतना बखत भी नहीं ठरना चाहिये। अगर वह धानका एक तर्फ ढग किया हो, उसपर राख डालके मुद्रित किया गया हो, कपडेसे ढका हुवा हो, तो साधुको एक मास श्रीर साध्वीको दोय मास ठहरना कल्पैः परन्तु चातुर्मास ठहरना नहीं कल्पे । अगर उस धानको किसी कोठेमें डाला हो, ताला कुंचीसे जावता किया हो, तो चातुर्मास रहेना भी कल्पे। भावार्थ-गृह-स्थका घानादि अगर कोइ चोर ले जाता हो तो भी उसको रोक-टोक करना साधुको कल्पे नहीं। गृहस्थको नुकशान हो-नेसे साधुकी अप्रतीति हो और दुसरी दफे मकान मिलना हुष्कर होता है।

प्रश्न-जो ऐसा हो तो साधु एक मास कैसे ठहर स-कता है ?।

उत्तर-शाचारांगसूत्रमें ऐसे मकानमें ठहरनेकी विल-

१ गृहस्थ लोग अपने उपभोगके लीवे बनाया हुवा मकानमें गृहस्थोंकी आका लेके साधु ठहर सकता है। उस मकानको शास्त्र-कारोंने उपासरा (उपाश्रय) कहा है।

इल मना की गह हैं, परन्तु यहांपर अपनाद है कि दुसरा मकान न मिलला हो या दुसरे गाम जानेम अपनार्थ हो वो ऐसे अपयादका सेजन करके मुनि अपना संवयका निर्जाह कर सकता है।

(२) साधु साध्यीयों जिस मकानमें ठहरना चाहते हैं, उस मकानमें सुरा जातिकी मदिरा, सोबीर जातिकी मदि-राते पात्र (बरतन) पडा हो, शीवल पाथी, उप्य पाथीके मडे पडे हो, रात्रि मर अबि मज्बलित हो, सर्व रात्रि दीपक

जलते हो, ऐसा मकानमें हाथकी रेखा मुक्ते वहां तक भी

साधु साध्यीयोंको नहीं उद्दरना चाहिये। अपने उद्दरनेके लिये दुसरा मकानकी याचना करनी। अपनर पाचना करनेपर भी दुसरा मकान न मिले और श्रामान्तर बिहार करनेमें असमर्थ हो, तो उक्त मकानमें एक राशि या दोय राशि अपनाद सेवन करके उद्दर सकते हैं, अधिक नहिं। अपनर एक दो राप्ति अपनिक रहे तो उस साधु साध्याक वितन दिन रहें, उतने दिनका कि तथा तथा प्रामाणिक होता है। १। १। १। १।

मकानमें लड़, शीरा, दुघ, दही, घृत, तेल, संकुली, तील, पापडी, गुलधाखी, सीरस्यख आदि खुले पढे हो ऐसा मका-नमें हाथकी रेसा सुके वहांतक भी ठहरना नहीं करुपे । मा-

१—-दीचाकी अन्दर छेद कर देना अर्थीन इसने दिनोंकी दीचा कम समजी जाती है।

(६) साध्र साध्यायों जिस मकानमें ठहरना चाहे उस

वना पूर्ववत्। अगर दुसरा मकानकी अप्राप्ति होवे, तो वहां लड़ आदि एक तर्फ रखा हुवा हो, राशि आदि करी हुइ हो तो शितोष्ण कालमें साधुको एक मास और साध्वीयोंको दोय मास रहेना कल्पे। अगर कोठेमें रखके तालेसे वंध करके पका वंदोवस्त किया हो वहांपर चातुर्मास करना भी कल्पे. इसमें भी लाभालाभका कारन और लोगोंकी भावनाका विचार विचन्नण मुनियोंको पेस्तर करना चाहिये।

- (७) साध्वीयोंको (१) पन्थी लोग उतरते हो एसा मुसाफिरखानेमें, (२) वंशादिकी काडीमें, (३) वृत्तके नीचे, और (४) चोतर्फ खुला हो ऐसा मकानमें रहेना नहीं कल्पै। कारन-उक्त स्थान पर शीलादिकी रचा कभी कभी मुश्कील-से होती है।
  - ( = ) उक्त च्यारों स्थान पर साधुआँको रहेना कल्पै।
- (६) मकानके दाता शय्यातर कहा जाता। ऐसा शय्यातरके वहांका आहार पाणी साधु साध्वीयोंको लेना नहीं कल्पे। अगर शय्यातरके वहां भोजनादि तैयार हुवा है उन्होंने अपने वहांसे किसी दुसरे सज्जनको देनेके लिये भेजा नहीं है और सज्जनने लिया भी नहीं है, केवल शय्यातर एक पात्रमें रख भेजनेका विचार किया है, वह भोजन साधु साध्वीयोंको लेना नहीं कल्पे। कारन-वह अभी तक शय्यातरका ही है।

( १० ) उक्त ब्राहार शय्यातरने अपने वहांसे सज्जनके

यहां मेज दीया, परन्तु खती तक मजनने पूर्व तोर पर सी कार नहीं कीया हो, जैसे कि-मोजन व्यानेवर कहते हैं कि वहां पर रख दो, हमारे बुडुम्नवालों की मरजी होगी तो रम लेंगे, नहीं तो वापित भेज देंगे ऐमा भोजन भी साथु साधीगोंकी लैना नहीं कुर्वे।

(११) उक्त मोजन सखनने रख निया हो, उनके अन्दरमें नीकला हो, बार प्रवेश किया हो तो वह मोजन सार्ध माध्वीयोंकी ग्रहण करना करने ।

( १२ ) उक्त भोजनमें सज़नने हानि षृद्धि न करी हों, परन्तु सार्य साध्यीयोंने अपनी थाम्नायमें प्रेरखा करके उसमें न्यूनाधिक करवायके यह भोजन स्तर्य ग्रहण करे तो उसको दोप ब्याइका श्रातिकम दोष लगता है, एक मृहस्पकी और दुसरी भगयानुकी याज्ञा विरुद्ध दोष लगे। विसका ग्रुर चर्त-

मीसिक प्राविधित होता है।
(१३) जो दोष, तीन, च्यार या नहुत लोग एक्ट्री
होंके भोजन पनवाया है, जिस्में शांत्रशांतर भी सामेल हैं, जैसे
सर्व गामकी पंचायत और चन्दाकर भोजन चनवात है, उसमें
शांत्रपातर भी सामेल होता है, वह भोजन साधु साध्त्रीयोंको
अद्देश करना नहीं कर्न । स्थार शांत्राता सामेल न हो तथा

उसका विमाय अलग कर दीया हो, तो लेना करने !

(१४) जो कोइ शय्यातरके सजनने अपने वहांसे सु-खडी प्रमुख शय्यातरके वहां भेजी है, उसको शय्यातरने अपनी करके रख ली हो, तो साधु साध्वीयोंको लेना नहीं कल्पै।

( १५ ) अगर शय्यातरने नहीं रखी हो तो कल्पै।

( १६ ) शय्यातरने अपने वहांसे सुजनके (स्वजनके) वहां भेजी हो वह नहीं रखी हो तो साधुको लेना नहीं कल्पै।

(१७) अगर रख ली हो तो साधुको कल्पै।

(१८) शय्यातरके मिजवान कलाचार्य विगेरे आये हो उसको रसोइ वनवानेको शय्यातरने सामान दीया है, और कहा कि-'आप रसोइ वनाओ, आपको जरूरत हो वह आप काममें लेना, शेप वचा हुवा भोजन हमारे सुप्रत कर देना '। उस भोजनसे आगर वो शय्यातर देवे, तो साधुओंको लेना नहीं कल्पै।

( १९ ) मिजवान देवे तो नहीं कल्पे।

(२०) सामान देते वखत कहा होवे कि 'हमें तो आपको दे दिया है अब बचे उस भोजनको आपकी इच्छानु-जुसार काममें लेना'। उस आहारसे शय्यातर देता हो तो साधुको नहीं कल्पै। कारन—दुसराका आहार भी शय्यातरके हाथसे साधु नहीं ले सकते है।

(२१) परन्तु शय्यातरके सिवा कोइ देता हो तो साधु-

श्रोंको कल्प ग्रहन करना। शाम्यातरका इतना परेज रखनेका कारन-धगर जिस मकानमें साधु ठहरे उसके घरका श्राहार लेनेमें प्रथम तो आधाकमीं आदि दोप लगनेका संभव हैं। दुसरा मकान मिलता दुर्लम होगा इत्यादि ।

(२२) साधु साध्वीयोंको पांच प्रकारके वस्र प्रहन करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलसीकी छानका, (४) सराका, (४) अर्कतनका।

( २३ ) साध साध्वीयोंको पांच शकारके रजोहरन रसना कर्णे (१) उनका, (२) खोटीजटका, (३) सणका, (४)

मुंजका, (४) नृखोंका । । इति श्री युद्दत्वरूपसूत्रमें दूनरा उद्देशाका मंक्षिप्त सार।

**→**\${\\}**>** 

तीसरा उद्देशा.

(१) साधुर्आको न कल्पे कि वो साध्वीयोंके मकान पर जाके उमा रहें, बैठे, सोने, निद्रा लेवे, विशेष प्रचला करे, अशन, पान, खादिम, स्वादिम करे, लघुनीति या वडी नीति करे, परठे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सर्ग करे, आसन लगावे, धर्मचिन्तन करे-इत्यादि कोइ भी कार्य वहां पर नहीं करना चाहिये ।

- (२) उक्त कार्य साध्वीयों भी साधुके मकान पर न करे-कारन इसीसे अधिक परिचय वह जाता है। दूसरे भी अनेक दूपण उत्पन्न होते है। अगर साधुओं के स्थान पर न्या-ख्यान और आगमवाचना होती हो, तो साध्वीयों जा सकती है, न्यवहारसूत्रमें एसा उन्नेख है।
- (३) साध्वीयोंको रोमयुक्त चर्मपर वैठना नहीं कल्पै। भागार्थ-अगर कोइ शरीरके कारनसे चर्म रखना पडे तो भी रोमसंयुक्त नहीं कल्पे।
- (४) साधुत्रोंको अगर किसी कारणवशात् चर्म लाना हो तो गृहस्थोंके वहां वापरा हुवा, वह भी एक रात्रिके लिये मांगके लावे। वह रोमसंयुक्त हो तो भी साधुत्रोंको कल्पै।
- (४) साधु साध्वीयोंको संपूर्ण चर्म, (६) सम्पूर्ण वस्न, (७) अभेदा हुवा वस्न लेना और रखना-वापरना नहीं कल्पे। भावार्थ— सम्पूर्ण चर्म और वस्न कींमती होता है, उससे चौ-रादिका भय रहेता है, ममत्वभावकी वृद्धि होती है, उपि अधिक बढती है, गृहस्थोंको शंका होती है। वास्ते क्) चर्मखएड, (१०) अगर अधिक खप होनेसे सम्पूर्ण वस्न ग्रहण किया हो तो भी उसका काममें आने योग्य खएड, खएड करके साधु रख सकता है।
- (११) साध्वीयोंको काच्छपाट (कच्छपटा) त्र्यौर कंचुवा रखना कल्पे । स्त्रीजाति होनेसे शीलरचाके लिये

श्रोंको फल्प ब्रह्म करना। शांग्यातरका इतना परेज रखनेका कारन-अगर जिस मकानमें साध ठहरे उसके घरका आहार लेनेमें प्रथम तो आधाकर्मी आदि दौप लगनेका सभव हैं, दुसरा मकान मिलना दुर्लभ होगा इत्यादि ।

(२२) साधु साध्यीयोंको पांच प्रकारके वस प्रहन करना कल्पे (१) कपासका, (२) उनका, (३) अलसीकी ळालका. (४) संखका. (४) अर्कतलका ।

( २३ ) साध साध्तीयोंको पाच श्रकारके रजोहरन रसना कर्ण (१) उनका, (२) योटीजटका, (३) सणका, (४)

म्रजका, (४) तृखींका ।

। इति थी बृहत्वरुपसूत्रमें दूसरा उद्देशाका सक्षिप्त मार।

<del>-{3</del>()<del>3}</del>-तीसरा उद्देशा.

(१) साधुओंको न कर्ष्य कि वो साध्यीयोंके मकान पर जाके उभा रहे, बैठे, सोबे, निद्रा लेवे, विशेष प्रचला करे, अशन, पान, सादिम, स्वादिम करे, लघनीति या नडी नीति करे, परठे, स्वाध्याय करे, ध्यान या कायोत्सर्ग करे, आसन लगावे, धर्मचिन्तन करे-इत्यादि कोइ भी कार्य यहा पर नहीं करना चाहिये ।

कन्पे । भावार्थ-चतुर्मास चेत्रवाले लोगोंको भक्तिके लिये वस्त्रादि मगवाना पडता, उससे कृतगढ आदि दोपका संभव है।

- (१७) श्रगर वस्त्र लेना हो, तो चतुर्मासिक प्रतिक्रमण करनेसे पहिले ग्रहण कर लेना, अर्थात् शीतो॰णकाल आठ मासमें साधु साध्वीयोंको वस्त्र लेना कल्पे।
- (१८) साधु साध्वियोंको उपयोग रखना चाहिये कि वस्त्रादि प्रथम रत्नत्रयसे बृद्ध होवे उन्होंके लिये क्रमशः लेना। एवं
  - (१६) शय्या-संस्तारक भी लेना।
- (२०) एवं प्रथम रत्नादिको वन्दन करना। इसीसे वि-नय धर्मका प्रातिपादन हो सकता है।
- (२१) साधु साध्वीयोंको गृहस्थके घरपे जाके बैठना, उमा रहेना, सो जाना, निद्रा लेना, प्रचला (विशेष निद्रा) करना, अशनादि च्यार आहार करना, टटी पेसाय जाना, सन्माय ध्यान, कायोत्सर्ग और आसन लगाना तथा धर्म-चितन करना नहीं कल्पे। कारन-उक्त कार्य करनेले साधु धर्म- पेतित होगा। दशवैकालिकके छठे अध्ययन-आचारसे अष्ट, और निशीथसूत्रमें प्रायित कहा है। अगर कोइ वृद्ध साधु हो, अशक्त हो, दुईल हो, तपस्वी हो, चकर आते हो, याधिसे पीडित हो-ऐसी हालतमें गृहस्थोंके वहां उक्त कार्य कर सकते है।

२८ ( '२ ) यह दोनो उपकरख साधुर्झोको नहीं कल्पे। ( १३ ) साध्यीयोंको मोचरी गमन समय अगर वह

याचनाका प्रयोग हो तो स्तर्ग अपने नामसे नहि, किन्तु अपनी प्रवर्तिनी या बृद्धा हो उसके नामसे याचना करनी चाहिये । इसीसे विनय धर्मका महत्त्र स्वच्छन्दताका निग

रण श्रोर गृहस्थोंको प्रतीति इत्यादि गुण प्राप्त होते हैं। ( १४ ) गृहस्य पुरुषको गृहवासको त्याग करनेके समय (१) रजो हरण (२) मुखनासिका (३) मुच्छा (पात्रीपर रतनेका ) कोली 'पात्र तीन संपूर्ण 'बख इसकी श्रंदर सर

वस्त्र हो सकते हैं। (१४) अगर दीक्षा लेनेवाली स्नी हो तो पूर्वगत्।

परन्तु बस्र च्यार होना चाहिये । इसके सिवा केह उपकरण अन्य स्थानों पर भी कहा है । केड उपग्रही उपकरण भी हैति है। अगर साधु साभीयोको दीवा लेनेके बाद कोई प्रायीवि

स्थान सेवन करनेसे पुनः दीचा लेनी पढे तो नये उपकरण याचेनकी आवरयकता नहीं। वह जो अपने पास पूर्वसे प्रहर्ण किय हुवे अपकरण है, उन्होंमें ही दीचा ले लेती चाहिये ऐसा कल्प है।

( १६ ) साधु साध्यायोंको चतुर्मासमें बस्र लेना नीह १ पात्र तीत । २ एक वस्त्र २४ हाथका लेवा, एक

हाधका पना एव ७२ हाथ ।

कल्पे । भाषार्थ-चतुर्मास चेत्रवाले लोगोंको भक्तिके लिये वस्त्रादि मगवाना पडता, उससे कृतगढ आदि दोषका संभव है।

- (१७) अगर वस्त्र लेना हो, तो चतुर्माप्तिक प्रतिक्रमण करनेसे पहिले ग्रहण कर लेना, अर्थात् शीतो णकाल आठ मासमें साधु साध्वीयोंको वस्त्र लेना कल्पै।
  - (१८) साधु साध्वियोंको उपयोग रखना चाहिये कि स्विति प्रथम रत्नत्रयसे बृद्ध होवे उन्होंके लिये ऋमशः जना। एवं
    - (१६) शय्या-संस्तारक भी लेना।
  - (२०) एवं प्रथम रत्नादिको वन्दन करना। इसीसे वि-। धर्मका प्रतिपादन हो सकता है।
  - (२१) साधु साध्वीयोंको गृहस्थके घरपे जाके बैठना, उमा रहेना, सो जाना, निद्रा लेना, प्रचला (विशेष निद्रा) करना, अश्वनादि च्यार आहार करना, टटी पेसाब जाना, जन्माय ध्यान, कायोत्सर्ग और आसन लगाना तथा धर्म-चिंतन करना नहीं कल्पे। कारन-उक्त कार्य करनेसे साधु धर्म- वेंतन करना नहीं कल्पे। कारन-उक्त कार्य करनेसे साधु धर्म- वें पातित होगा। दशवैकालिकके छठे अध्ययन-आचारसे अष्ट, और निशीधसूत्रमें प्रायित कहा है। अगर कोड़ वृद्ध साधु हो, अशक्त हो, दुर्वल हो, तपस्वी हो, चकर आते हो, याधिसे पीडित हो-ऐसी हालतमें गृहस्थोंके वहां उक्त कार्य

( २२ ) साधु साध्मीयोंको गृहस्थके घरपे द्वाके चार पांच गाथ (गाथा) निस्तार सहित कहना नहीं कर्ले । अगर कारख हो तो संवेषसे एक गाया, एक प्रश्नका उत्तर एक बागरण (संघेषार्थ) फहेना, सो भी उमा रहके कहेना, परन्तु गृहस्थांके वर पर येठके नहीं कहेना। कारख-श्वनिधर्म है सो निःस्हरी

है। अगर एकके चरपे घर्म सुनाया जाय तो दुसरेके वहां जाता पढ़ेगा, नहीं जाने तो राग देपकी छुटि होगी। बास्ते अपने स्थान पर आये हुनेको यथासमय धर्मदेशना देनी ही कर्प। (२३) एने पांच महात्रत पचकीश आवना संदुक्त दि स्तारसे नहीं कहेन। अगर कार्य हो तो पूरेगत्। एक गाया एक वागरणा कहना सो शी सके रावे।

(२४) सापु साध्यीयोंने जो गृहस्यके बहांसे ग्राया (पाट पाटा ), संस्तारक, (तृयादि ) वापरनेके लिये हार्या हो, उत्तको वापिस दिया विना दिहार करना नहीं कर्या । एव उस पाटो पर जीगरेस्विके कारनसे लेप लगाया हो, तो उस सेपको उतारे निना देना नहीं कल्पे। खगर औन पठ गया हो, तो जीन सहित देना भी नहीं कल्पे। (२६) आपर

उस संपक्ती उतारे निना देना नहीं करूप । अपार जांग 'भ गया हो, तो जीन सहित देना भी नहीं करूप । (२६) अपार उस पाटादिकों चीर ले गया हो, तो सापुको उसकी तलात करनी चाहिये, वलास करने पर भी मिल जांवे, तो गुहस्पने कहके इसरी चार व्याचा लेनी, अगर नहीं मिल तो गुहस्पने कह देना कि-'तुपारा पाटादि चीर ले गया हमने वलास की परन्तु पया वरे मिला नहीं। एसा कहके दुसरा पाटादिकी याचना करनी कल्पै। कारन-जीवोंकी यतना और गृहस्थोंकी प्रतीति रहै।

- (२७) साधुवों जिस मकानमें ठहरे है, उसी मकानसे राय्या, संस्तारक आज्ञासे ग्रहण किया था, वह अपने उपभोगमें न आनेसे उसी मकानमें वापिस रख दिया, उसी दिन अन्य साधु आये और उन्हको उस श्राय्या संस्तारककी आव-र्यकता हो, तो प्रथमके साधुसे रजा लेके भोगवे । कारन-पहिलेके साधुने अवतक गृहस्थको सुप्रत नहीं कीया । अगर पहिलेके साधुनोंका मास कल्पादि पूर्ण हो गया तो पुनः गृह-स्थोंकी आज्ञा लेके उस पाटादिको वापर सकते है, तीसरे वतकी रचा निमित्ते ।
- (२८) पहिलेके साधु विहार कर गये हो, उन्होंका चसादि कोइभी उपकरण रह गया हो, तो पीछके साधुवींको गृहस्थकी आज्ञासे लेना और जब वो साधु मिलजावे अगर उन्हका हो तो उसको दे देना चाहिये अगर उन्हका न हो, तो एकान्त स्थानपर परठ देना। भावाध-ग्रहण करते समय पहिले साधुवींके नामपर लिया था, अब अपना सत्यव्रत रखनेके लिये आप काममें नहीं लेते हुवे परठना ही अच्छा है।
- ( २६ ) कोइ ऐसा मकान हो कि जिसमें कोइ रहता न हो, उसकी देखरेख भी नहीं करता हो, किसीकी मालिकी न हो, कोइ पंथी ( मुसाफिर ) लोक भी नहीं ठहरता हो, उस

(२२) साधु साध्यीयोंको गृहस्यके घरपे जाके चार पांच गाथ (याथा) विस्तार सहित कहना नहीं कन्ये । यगर कारण हो तो संचेपसे एक गाया, एक प्रश्नका उत्तर एक वागरणा (संचेपाथ) कहेना, सो यी उमा रहके कहेना, परन्तु गृहस्योंके

यर पर येटके नहां कहेना । कारख-मुनियमें हे सो निःहरी है । अगर एकके घरषे घर्म सुनावा जाय तो दूसरेके वहां जाना पढ़ेगा, नहीं जाने तो राग देपकी षृद्धि होगी । वास्ते अपने स्थान पर आये हुनेको यथासमय धर्मदेशना देनी ही कर्ल्य। ( २३ ) एतं पाच महाजत पचवीश भावना संयुक्त वि स्तारसे नहीं कहेना । अगर कार्न हो तो पूर्वतृ । एक गांधा

स्तारसे नहीं कहेना। ज्यार कारन होती पूर्वनत्। एक गांधी एक वागरणा कहना सो भी खडे राडे। (२४) सामु साध्यीयोंने जो गृहस्यके वहाँसे शांधी (पाट पाटा), संस्वारक, (त्यादि) वापरनेके लिये लांगी हो, जमने गांधिक दिया दिना कारणा स्टास्ता स्टास्ट

हो, उसको बाविस दिया निना बिहार करना नहीं करेंचै। एव उस पाटो पर जीनोत्पिक्ते कारनसे लेव खगाया हो, वो उस लेपको उतारे बिना देना नहीं करुये। खगर जीन पड गया हो, वो जीन सहित देना भी नहीं करुये। (२६) आर्त उस पाटाहिकों चोर ले गया हो, वो सायुको उसकी उतार्स करनी चाहिये, तलास करने पर भी मिल जाये, तो ग्रहस्पेन

गया हा, ता जान साहत दना भी नहीं करूपे! (२६) अप उस पाटादिकों चौन ले गया हो, तो सापुको उसकी ततासि करनी चाहिंपे, तलास करने पर भी मिल जांधे, तो गृहस्पने कहके उसरी चार आझा लेनी, अपर नहीं मिले तो गृहस्पने कह देना कि-'तुमारा पाटादि चौर ले गया हमने तलात की परन्तु क्या करें मिला नहीं! एसा कहके दुसरा पाटादिकी (३३) जिस ग्राम यावत् राजधानीमें रहे हुवे साधु-साध्तीयोंको पांच गाउ तक जाना कल्पे। कारण-दोय कोश तक तो गोचरी जाना ग्राना हो सकता है, श्रोर दोय कोश जाने के बाद ग्राधा कोश वहांसे स्थंडिल (बडी नीति) जा सकता है. एवं ग्रदाइ कोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना ग्राना कल्पे। ग्रधिक जाना हो तो, शीतोष्ण कालमें अपने भद्रोप-करण लेके विहार कर सकते हैं। इति।।

इतिथ्री वृहत्कल्पसूत्र-तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार।

## चौथा उद्देशा.

- (१) साधु-साध्वीयों जो स्वधमींकी चौरी करे, पर-धमींकी चौरी करे, साधु आपसमें मारपीट करे-इस तीनो का-रणों से आठवा प्रायिक्षत्त अर्थात् पुनः दीचा लेनका प्राय-श्चित्त होता है.
- (२) हस्तकर्म करे, मैथुन सेवे रात्रिभोजन करे, इस तीन कारणों से नौवां प्रायश्रित, अर्थात् गृहस्थिलांग करवाके पुनः दीचा दी जावे
- १ चौरी १ साचित्त-शिष्य; २ अचित्त वस्त्रपात्रादि द्रव्य, २ मिश्र-उपि सहित शिष्य अर्थात्-विगर आज्ञा कोइ भी वस्तु लेना, उसको चौरी कहते हैं.

देवादिकका भय हो, देवता निवास बरता हो, धगर ऐसा मकानमें साधुव्योंको ठहरना हो, तो उस मकान निवामी देवकी भी बाज़ा लेना, परंतु बाजा विना टहरना नहीं। धगर कीर मकान पर प्रथम भिद्ध ( साधु ) उत्तरे हो, तो उस भिद्धनोंकी भी आज्ञा लेना चाहिये. जिससे दीसरे प्रदर्श रचा और लोक व्यवसारका पालन होता है। ( ३१ ) व्यगर कोइ कोट ( गड़) के पासमें मकान ही। भीत, खाइ, उद्यान, राजमार्गादि किसी स्थानपरके मकानमें साधुवीको ठहरना हो तो जहांतक घरका मालिक हो, वहांतक उसकी बाहामें ठहरे, नहि तो पूर्व उत्तरे हुवे भुगाफिरकी भी आजा लेना, परंतु विना आजा नही ठहरना । पूर्ववत्-( ३२ ) जहां पर राजाकी सैनाङा निवास हो, तथा सार्थवाहके साथका निगस हो, वहां पर साध्-साची अगर भिचाको गया हो, परतु भिचा क्षेत्रेके शह उस रात्रि वहीं टहरमा न कर्ने । कारण-राजादिको शंका हो, श्राधाकर्मी दोपका संभव है, तथा शुमाशुम होनेसे अप्रतीविका कारण होता है। ऐसा जानके वहाँ नहीं ठहरे। श्रमर कोइ ठहरे वी उसको एक तीर्थकराँकी दुसरी राजा और सार्थनाह-इन्ह दोनों की आज्ञाका अतिक्रम दौष लगनेसे गुरु वातुर्मासिक प्रायश्चित

होता है।

(३३) जिस ग्राम यावत् राजधानीमें रहे हुवे साधु— साध्वीयोंको पांच गाउ तक जाना कल्पे। कारण—दोय कोश तक तो गोचरी जाना श्राना हो सकता है, श्रोर दोय कोश जाने के बाद श्राधा कोश वहांसे स्थंडिल (बडी नीति) जा सकता है. एवं श्रदाइ कोश पश्चिमका मिलाके पांच कोश जाना श्राना कल्पे। श्रधिक जाना हो तो, शीतोण्ण कालमें अपने भद्रोप-करण लेके विहार कर सकते हैं। इति।।

. इतिश्री वृहन्कल्पस्त्र−तीसरा उद्देशाका संक्षिप्त सार ।

## चौथा उद्देशा.

- (१) साधु-साध्वीयों जो स्वधमीं की चौरी करे, पर-धमीं की चौरी करे, साधु आपसमें मारपीट करे-इस तीनो का-रणों से आठवा प्रायिक्षत्त अर्थात् पुनः दीचा लेनका प्राय-श्रित्त होता है.
- (२) हस्तकर्म करे, मैथुन सेवे रात्रिभोजन करे, इस तीन कारणों से नौवां प्रायश्रित, अर्थात् गृहस्थलिंग करवाके पुनः दीचा दी जावे
- १ चौरी १ सचित्त-शिष्य, २ श्रवित्त वस्नपात्रादि द्रव्य, ३ मिश्र-उपिध सहित शिष्य अर्थात्-विगर आज्ञा कोइ भी वस्तु लेना, उसको चौरी कहते हैं

(३) दुएता-जिसका दोय मेद. (१) कपाय दुएता जैसा कि एक साधुने मृत-गुरुका दांत पत्थर से वोडा. (२) निषय दृष्टता-जैसा कि राजािक राखी और साध्नीसे निषय सेनन करे. प्रमाद-जो पांचवी स्त्यानार्द्धे निद्रावाला, वह निद्रा-

में संप्रामादिभी कर लेवा है। अन्योन्य-साधु-याधुके नाय श्रहत्य कार्य वरे इस तीनों कारगों में दशयां श्रायथित होता है, अर्थात गृहस्यालिंग करवाके संघको जात होनेके लीये दशानीं में कोडी प्रमुख मंगवाना, इत्यादिः भागार्थ-

माहनीय कमे बडाही जनरजस्त है. बढे बढे महात्मानाको श्रेणिसे गिरा देता है। गिरनेपरमी अपनी दशाको संमालके प्रधात्ताप प्रोक आलोचना करनेसे शुद्ध हो सकता है. जो प्रायधित जनसमृहकी प्रासिद्धिमें सेवन कीया हो तो उन्होंके पिथास के लीचे जनसमृहके सामने हि प्रायथित देना शाख-कारोंने फरमाया है. इस समय नीतां दशतां प्रायथित विच्छेर

हैं। बाठमां प्रायथित देनेकी परपरा बरी चलती हैं। (४) नप्रंसक हो, स्वी देखनेपर अपने वीर्यको रख नेमें असमर्थ हो, सीयोंके कामकीडाके शब्द अपण करते ही कामातुर हो जाता हो, इस वीन जनोंको दीवा न देनी चा-

हिये. त्यार अज्ञातपनेसे देदी हो, पिछमे ज्ञात हवा हो, तो उसे मुंडन न करना चाहिये. अज्ञातपनेसे मुडन कीया हो तो शिष्यशिचा न देना चाहिये. एसा हो गया हो तो उत्थापन

अर्थात वही दीचा न देनी चाहिये. श्रीक्षामी हो गया हो, तो

साथमें भोजन न करना चाहिये. भावार्थ-असे अयोग्यको गन्छमें रखनेसे शासनकी हीलना होती है. दुसरे साधुवोंको भी चेपी रोग लग जाता है. वास्ते जिस समय ज्ञात हो कि तीनों दुर्गुणोंसे कोइभी दुर्गण है, तो उसे मधुर वचनों द्वारा हित शिचा देके अपनेसे अलग कर देना. विशेष विस्तार देखो प्रव-चन सारोद्धार.

( ५°) अविनयवंत हो, विगइके लोखुपी हो, निरंतर कपाय करनेवाला हो, इस तीन दुर्गणोंवालोंको आगम वाच-निद ज्ञान नहीं देना चाहिये. कारण-सर्पको दुध पीलानाभी विपर्दक्ति कारण होता है.

(६) विनयवान हो, विगइका प्रतिवंधी न हो, दीर्घ कपायवाला न हो, इस तीन भन्य गुणोंवालोंको आगम ज्ञानकी वाचना देना चाहिये. कारण-वाचना देना, यह एक शासनका स्तंभ-आलंबन है.

(७) दुप्ट-जिसका हृदय मलीन हो, मूट-जिसको हिताहितका ख्याल न हो, और कदाग्रही-इस तीनोंको बोध लगना असंभव है.

( = ) अदुष्ट, अमृद और भद्रिक-सरल स्वभावी-इस तीनोंको प्रतिबोध देना सुसाध्य है।

( ६ ) साधु वीमार होनेपर तथा किसी स्थानसे गिरिते हुवेको दुसरे साधुके अमावसे उसी साधुकी संसार अवस्थाकी

(३) दुएता-जिसका दोय भेद. (१) कपाप दुएता जैया कि एक साधुने मृत-मुरुका दांत पत्यर से लोडा. (२) विषय दुष्टता-जसा कि राजािक राखी थार साध्यीसे विषय सेवन करे. प्रमाद-जो पांचवी स्त्यानार्द्धि निद्रावाला, वह निद्रा-में संप्रामादिभी कर स्रेता है. श्रन्योन्य-साधु-माधुके माथ

श्रहत्य कार्य करे. इस तीनों कारतों में दशर्मा श्रायश्रित होता है, श्रयीत् गृहस्थलिंग करवाके संघको झात होनेके लीये दुरानोंसे कोडी प्रमुख मंगवाना, इत्यादिः भावार्थ-मोहनीय कर्म बडाढी जनरजस्त हैं. बडे बडे महात्मावीकी श्रेणिसे गिरा देवा है। गिरनेपरमी अपनी दशाको संमातके

प्रधात्ताप पर्वक आलोचना करनेसे शुद्ध हो सकता है, जो प्रायित जनसमृहकी प्रसिद्धिमें सेवन कीवा ही तो उन्होंके विश्वास के लीये जनसमूहके सामने हि शायथित देना शास्र कारोंने फरमाया है. इस समय नीतां दशतां प्रायथित विच्छेर हैं. थाठवां प्रायथित देनेकी परपरा खरी चलती हैं.

(४) नपंसक हो, स्त्री देखनेपर अपने वीर्यको रख-नैमें श्रसमर्थ हो, स्त्रीयोंके कामकीडाके शब्द अवण करते ही कामातुर हो जाता हो, इस चीन जनोंको दीचा न देनी चा-

हिये. अगर अज्ञातपनेसे देदी हो, पीछेमे जात हवा हो, तो उसे मुंडन न करना चाहिये. अज्ञातपनेसे मुंडन कीया हो हो

शिष्यशिचा न देना चाहिये. एसा हो गया हो वो उत्थापन अर्थात् वही दीचा न देनी चाहिये. श्रीसामी हो गया हो. तो किसी गृहस्थोंने श्राहार वनाया हो तो उस साधुवोंको लेना नहीं कल्पे.

- (१५) मध्यके २२ जिनोंके साधुवांको प्रज्ञावंत त्र्यौर ऋजु (सरल) होनेसे कल्पे.
- (१६) मध्य जिनोंके साधुवोंके लीये वनाया हुवा अशनादि वावीश तीर्थंकरोंके साधुवोंको लेना कल्पै.
  - (१७) परन्तु प्रथम-चरम जिनोंके साधुवोंको नहीं कल्पै.
- (१८) साधु कवी श्रेसी इच्छा करे कि मैं स्वगच्छसे नीकलके परगच्छमें जाउं, तो उस म्रनिको—
- (१) त्राचार्य-गच्छनायक, (२) उपाध्याय-त्रागमवा-चनाके दाता, (३) स्थिवर-सारणा वारणा दे. त्रास्थरको म-धुर वचनोंसे स्थिर करे. (४) प्रवर्तक-साधुवोंको अच्छे रस्तेमें चलनेकी प्रेरणा करे. (५) गणी-जिसके समीप आचार्यने सत्रार्थ धारण कीया हो. (६) गणधर-जो गच्छको धारण करके उसकी सार-संभाल करते हो, (७) गणविच्छेदक-जो च्यार, पांच साधुवोंको लेकर विहार करते हो. इस सात पद्धी-धरोंको पुछने विगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्पे. पूछनेपर भी उक्त सातों पद्धीधर विशेष कारण जान, जानेकि आज्ञा देवे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे. अगर आज्ञा नहीं देवे तो, जाना नहीं कल्पे.
  - ( १६ ) गण्विच्छेदक स्वगच्छको छोडके परगच्छमें

माता पहिन और पुत्री-उस साधुको ब्रह्स करे, उसका कोमल स्पर्श हो तो अपने दिलमें अकृत्य ( मैथुन ) भाउना लावे को गुरुचातुमासिक प्रायाश्वन होता है.

(९०) एवं साध्नीको अपना पिठा, माइ या पुत्र प्रहण कर सके. (११) साधु-साध्वीयोंको जो प्रथम पोरसीमें प्रहण कीया हुवा अशनादि च्यार प्रकारके आहार, चरम (लेखी)

पीरसी तक रखना तथा रखके मीगवना नहीं करूँ। श्रगर

अनजान ( भूल ) से रहमी जाबे, तो उसको एकांत निर्जीय भूमिका देख परंडे. कीर आप भोगवे या दुसरे साधुवाँको देवे तो गुरु चार्तुभीसिक प्रायक्षित्त होता है. (१२) साधु-माध्योयांको जो अग्रानादि च्यार प्रकार के आहार जिस प्रामादिमें किया हो, उसीसे दोय कोस उपरीत ले जाना नहीं करणे, अगर भूलसे ले यया हो, तो पूर्ववत् परंड

(१६) साधु-सा॰्यी भिचा ग्रहण करते हुवे, श्रवार श्रनजानंस दोषित श्राहार ग्रहण कीया, वादमें ज्ञात होनेपर उस दोषित श्राहारको स्वय नहीं मोगवे, किन्तु कोइ वव दि-वित साधु हो ( जिसको श्रवी बडी दीचा लेती हैं) उमको

देना, परंत नहीं परठके श्राप भोगवे या श्रन्य साधारको देने वी

गुरुवातुमीसिक प्रायश्वित जाता है.

देना कल्पे. अमर असा न हो तो पूर्ववत् परठ देना चाहिये ( '४) प्रथम और चरम वीर्यकरोंके साधुरोंके लीये किसी गृहस्थोंने आहार वनाया हो तो उस साधुवींको लेना नहीं कल्पे.

- (१५) मध्यके २२ जिनोंके साधुवींको प्रज्ञावंत श्रीर शृज्ज (सरल) होनेसे कल्पे.
- (१६) मध्य जिनोंके साधुवोंके लीये बनाया हुवा अशन।दि वावीश तीर्थंकरोंके साधुवोंको लेना कल्पे.
  - (१७) परन्तु प्रथम-चरम जिनोंके साधुवोंको नहीं कल्पै.
- (१८) साधु कवी श्रैसी इच्छा करे कि मैं स्वगच्छसे नीकलके परगच्छमें जाउं, तो उस म्रानिको—
- (१) त्राचाय-गच्छनायक, (२) उपाध्याय-त्रागमवा-चनाके दाता, (३) स्थविर-सारणा वारणा दे. त्र्रास्थरको म-धुर वचनोंसे स्थिर करे. (४) प्रवर्तक-साधुवोंको अच्छे रस्तेमं चलनेकी प्रेरणा करे. (५) गणी-जिसके समीप आचार्यने सत्रार्थ धारण कीया हो. (६) गणधर-लो गच्छको धारण करके उसकी सार-संभाल करते हो, (७) गणविच्छेदक-जो च्यार, पांच साधुवोंको लेकर विहार करते हो. इस सात प्रधी-धरोंको पुछने विगर अन्य गच्छमें जाना नहीं कल्पे. पूछनेपर भी उक्त सातों पद्यीधर विशेष कारण जान, जानेकि आज्ञा देवे, तो अन्य गच्छमें जाना कल्पे. अगर आज्ञा नहीं देवे तो, जाना नहीं कल्पे.
  - ( १६ ) गणविच्छेदक स्वगच्छको छोडके परगच्छमें

जानेका इरादा करे तो उसको अपनी पढ़ी दुसरेको दीवा निगर जाना नहीं करूँप, परंतु पढ़ी छोडके सात पढ़ीवालाँको पूछे, अगर आझा दे, तो अन्य गच्छमें जाना करूँप, श्राझा महीं देवे तो नहीं करूँपे.

(२०) ष्याचार्य, उपाच्याय, स्वगच्छ होडकर पर गच्छमें जानेका इरादा करे, तो खपनी पद्दी अन्यको हीया निना अन्य गच्छमे जाना नहीं कल्पे. स्वगर पद्दी दुसरेंगे देनेपरमी पूर्वयत् सात पद्दीवालोंको पृक्के, अग्रस यह सात पद्दी पर स्वाझा दे, तो जाना कल्पे, स्वाझा नहीं देने तो जाना नहीं कल्पे. सावार्य —स्वन्य गच्छके नायक काल्यमें प्राप्त हो गये

हो पीछे साधु समुदाय बहुत है, परंतु सर्व साधुवाँका निर्वाह करने योग्य साधुका अभाग है, इस लीचे साधु गणाविष्ठद्वक तथा आचार्य महालाभका कारख जान, अपने गण्डको छोडे उपकार निमित्त परगण्डमें जाते उसका निर्माह करे. आही दैनेवाल अन्य गण्डका आचार धर्म आधिको योग्यता देखें तो जानेकी आज्ञा देवे, अथग नहींभी देवे (२१) इसी पाफिक साधु इरादा करेकि अन्य गण्डर

(२१) इसी माफिक साधु इरादा करेकि अन्य गच्छे वासी साधुवासे सभोग ( यक मंडलेपर साथमें भोजनका क रना ) करे, तो पेस्तर पूर्ववत् सात पढीधरों में आज्ञा लेवे, अगर आचारधर्मे, चुनाधर्मे, विनयधर्म अपने सदश होनेपर अगर दिने, तो परमच्छके साथ संधोग कर मरे, अगर आज्ञा

- (२२) एवं गणविच्छेदक.
- (२३) एवं--ग्राचार्योपाध्यायभी सममना.
- (२४) साधु इच्छा करोकि मैं अन्य गच्छमें साधुवोंकी वैयावच करनेको जाउं, तो कल्पै—उस साधुवोंको, पूर्ववत् सात पद्धीधरोंको पूछे, अगर वह आज्ञा देवे तो जाना कल्पे, आज्ञा नहीं देवे तो नहीं कल्पे.
  - (२५) एवं गगाविच्छेदक.
- (२६) एवं त्राचार्योपाध्यायः परन्तु अपनी पद्धी अ-न्यको देके जा सक्ते है.
- (२७) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु-वोंको ज्ञान देनको जाउं, पूर्ववत् सात पद्यीधरोंको पूछे, अगर आज्ञा देवे तो जाना कल्पै. और आज्ञा नहीं देवे तो जाना नहीं कल्पै.
  - ( २८ ) एवं गग्रविच्छेदक.
- (२९) एवं आचार्योपाध्याय. परन्तु अपनी पद्दी दुसरेको देके आज्ञा पूर्वक जा सकते हैं. भावार्थ-अन्य गच्छके गीतार्थ साधु काल धर्म प्राप्त हो गये हो, शेप साधुवर्ग अगीतार्थ हो, इस हालतमें अन्याचार्य विचार कर सकते हैं, कि मेरे गच्छमें तो गीतार्थ साधु बहुत है, मैं इस अगीतार्थ साधुवाले गच्छमें जाक़े इसमें ज्ञानाभ्यास करनेवाले साधुवोंको ज्ञानाभ्यास करा के योग्य पदपर स्थापन कर, गच्छकी अच्छी व्यवस्था करहं

जानेका इरादा करे तो उसको अपनी पढ़ी दुसरेको दीय। निगर जाना नहीं कल्पै, परंतु पढ़ी छोडके सात पढ़ीवालांकों पछे, अगर आज्ञा दे, तो अन्य गच्छमें जाना कर्न्प, आज्ञा नहीं देचे तो नहीं कर्न्पै. (२०) आचार्य, उपाध्याय, स्वगच्छ छोडकर पर

गच्छमें जानेका इरादा करे, तो अपनी पढ़ी अन्यको दीया विना अन्य गच्छमे जाना नहीं कन्ये. अगर पढ़ी दुसरेको देनेपरभी पूर्ववह सात पढ़ीवालोंको पूछे, अगर वह सात पढ़ी धर आहा दे, तो जाना कर्ष, आहा नही देवे तो जाना नहीं कन्ये. भागर्थ—अन्य गच्छके नायक कालचर्म प्राप्त हो गये हो पीछे साधु समुदाय बहुत है, परतु सर्व साधुवाँका निर्वाह करने योग्य साधुका अभाग है, इस लीचे साधु गण्डविच्छेदक तथा आचार्य महालाभका कारण जान, अपने गच्छको छोड उपकार निर्माह कर आहा

( २१ ) इसी माफिक साधु इरादा करोके अन्य गच्छ-वासी साधुवाँसे सभीग ( एक मंडलेपर साथमें भोजनका क रना ) करें, वो पेस्तर पूर्वपत्त साल पद्धीघरोंसे आदा लेवे, अगर आयारधर्म, चमाधर्म, विनयधर्म अपने सट्या होनेपर आहा देवे, वो प्रगच्छके साथ संभोग कर सरे, अगर आहा

नहीं देवे, तो नहीं करे.

देनेवाले अन्य गच्छका याचार धर्म यादिकी योग्यता देखे तो जानेकी आजा देवे, अथवा नहींभी देवे

- (२२) एवं -- गणविच्छेदक.
- ( २३ ) एवं--श्राचार्योपाध्यायभी समभना.
- (२४) साधु इच्छा करोकि में अन्य गच्छमें साधुवोंकी वैयावच करनेको जाउं, तो कल्पे—उस साधुवोंको, पूर्ववत् सात पद्घीधरोंको पूछे, अगर वह आज्ञा देवे तो जाना कल्पे, आज्ञा नहीं देवे तो नहीं कल्पे.
  - (२४) एवं गणविच्छेदक.
- (२६) एवं श्राचार्योपाध्यायः परन्तु श्रपनी पद्वी श्र-न्यको देके जा सक्ते है.
- (२७) साधु इच्छा करे कि में अन्य गच्छमें साधु-चोंको ज्ञान देनको जाउं, पूर्ववत् सात पद्वीधरोंको पूछे, अगर आज्ञा देवे तो जाना कल्पै. और आज्ञा नहीं देवे तो जाना नहीं कल्पै.
  - ( २८ ) एवं गणविच्छेदक.
- (२९) एवं आचार्योपाध्याय. परन्तु अपनी पद्दी दुसरेको देके आज्ञा पूर्वक जा सकते हैं. भावार्थ-अन्य गच्छके गीतार्थ साधु काल धर्म प्राप्त हो गये हो, शेप साधुवर्ग अगीतार्थ हो, इस हालतमें अन्याचार्य विचार कर सकते हैं, कि मेरे गच्छमें तो गीतार्थ साधु बहुत है, मैं इस अगीतार्थ साधुवाले गच्छमें जाके इसमें ज्ञानाभ्यास करनेवाले साधुवोंको ज्ञानाभ्यास करा करे योग्य पदपर स्थापन कर, गच्छकी अच्छी व्यवस्था करहें

इसीसे मविष्यमें बहुत ही लामका कारन होगाः इस इरादेसे श्रम्य गन्छमें जा सकते हैं.

(नोट) इन्हीं महात्मावोंकी कितनी उच्च कोटिकी मानना चार शासनोन्नति, ज्ञापनमे धर्मसनेह है. असी घर ति होनेसे ही शामनकी प्रमानना हो सकती है.

( २० ) कोई साधु रात्रीमें या बैठाल समयमे काल धर्म प्राप्त हो जाय तो अन्य माधु गृहस्थ संबंधी एक उपकरण ( बांस ) सरबीना याचना करके लावे और कंपली प्रमुखकी

( वास ) सरवाना याचना करके लाव आर कपला महत्त्र कोली पनाके उस यांमसे एकांत्र निर्झीव भूमिकापर पर्टे-मायार्थ—चांस साती घरतत हावमें उमा वांसको पकडे, लाते समय कोह गृहस्थ पूर्व कि-'हे धुनि ! इस वांसको खाप क्या करोंगे ?'सुनि कहैं—'हे सद्र ! हमारे एक साधु कालपर्म

प्राप्त हो गया है, उसके लीय हम यह बांस ले जाते हैं। हव-नेमें बगर गृहस्य कहें कि—हे मुनि ! इस यूत द्विनकी उत्तर किया हम करेंगे, हमारा आचार है. तो साधुवाँकी उस दृव कलेयरकी वहांपर ही शोसिराय हैना चाहिये. नहि तो अपनी रीवि माफिक ही करना उचित है.

(२१) साधुर्वोके आपसमें कोधादि कपाय हुवा हो तो उस साधुर्वोको विना रामतखामणा-(१) गृहस्यों के घर-पर गाँचरी नहीं जाना, अशानादि च्यार प्रकारका आहार करना नहीं कर्णे. टटी पैसाव करना, एक गामसे दुसरे नाम जाना, और एक गच्छ छोडके दूसरे गच्छमे जाना नहीं कर्णे. अलग चातुर्मास करना नहीं कल्पे मावार्थ—कालका विश्वास नहीं है अगर शैसीही अवस्थामें काल करे, तो विराधक होता है वासे खमतखामणा कर अपने आचार्योपाध्याय तथा गीतार्थ सिनयोंके पास आलोचना कर प्रायिश्व लेके निर्मल चित्त रखना चाहिये.

(३२) झालोचना करने परभी राग-द्वेषके कारणसे आचार्यादि न्यूनाधिक प्रायश्चित्त देवे, तो नहीं लेना, अगर स्त्रानुसार प्रायश्चित्त देनेपर शिष्य स्वीकार नहीं करता हो, तो उसको गच्छके अन्दर नहीं रखना. कारण-श्चेसा होनेसे दुसरे साधुभी श्चेसाही करेंगे इसीसे भविष्यमें गच्छ-मर्यादा, श्चीर संयम वत पालन करना दुष्कर होगा, इत्यादि.

(३३) परिहार विशुद्ध (प्रायिश्वत्तका तप करता हुवा) साधुको आहार पाणी एक दिनके लीये अन्य साधु साथमें जाके दिला सकै, परन्तु हमेशां के लीये नहीं. कारण एक दिन उसको विधि वतलाय देवे. परन्तु वह साधु व्याधिग्रस्त हों हुंझर हो, कमजोर हो, तो उसको अन्य दिनोंमें भी आहार पाणी देना दिलाना कल्पै. जब अपना प्रायिश्वत्त पूर्ण हो जावे, तब वैयावच्च करनेवाला साधु भी प्रायिश्वत्त लेवे, व्यवहार रखनेके कारणसे.

(३४) साध-साध्वीयोंको एक मासकी अन्दर दोय, तीन, च्यार, पांच महानदी उतरणी नहीं कल्पे. यथा-(१) गंगा, (२) यम्रुना, (६) सरस्वती, (४) कोशिका, (५) मही, मकान बना हुवा है, और उसकी अन्दर अनेक प्रकारके बी॰ बॉकी उत्पत्ति हो, तो असा मकानमें माधु, साध्वीयोंको ठह

रना नहीं कल्पे.

ठहरना कल्पे.

ध्य इस नदीयोंकी अन्दर पाणी बहुत रहेता हैं, अगर आधी जंग प्रमाण पानी हो, कारखात् उसमें उतरखा भी पढ़े, तो एक पग जलमें और दुसरा पगको उंचा रहना चाहिये. दुसरा पग पाणीमें रखा जावे तब पहिलाका पग पाणीसे निकाल उंचा-

(३६) अगर जीवादिरहित हो, परन्तु उमा दुवा मसुम्पर्क कानोंसे भी नीचा हो, श्रेमा मकानमें श्रीतोष्ण काल ठहरना नहीं कर्ण, कारस्य उमा होनेपर और क्रिया करते हर समय दिएसे नावा. मकानको तुकशानी होती हैं. (३७) अगर कानोंसे उंचा हो, तो श्रीतोस्य कालमें

(२८) उक्त मकान सस्तक तक उंचा हो तो वहीं चातुर्मास करना नहीं कन्ये. (२६) परन्तु मस्तकसे एक इस्त परिमास उंचा हो

तो साधु साध्वीयोंको उस मकानमें चातुर्मास करना कर्णे. । इति श्री बृहत्कल्पसूत्रका चौचा उदेशाका संक्षित सार।

## पांचवा उद्देशा.

- (१) किसी देवताने स्त्रीका रूप वैक्रिय बनाके किसी साधुको पकडा हो, उसी समय उस वैक्रिय स्त्रीका स्पर्श होनेसे साधु मैथुनसंज्ञाकी इच्छा करे, तो गुरु चातुर्मासिक प्राय-चित्त होता है.
- (२) एवं देव पुरुपका रुप करके साध्वीको पकडने पर भी.
  - (३) एवं देवी स्त्रीका रुप वनाके साधुको पकडें तो.
- (४) देवी पुरुपरुप गनाके साध्वीको पकडने पर भी समझना, भावार्थ—देव देवीं मोहनीय कर्म-उदीरण विषय परीपह देवे, तो भी साधुवोंको अपने व्रतीमें मजबुत रहना चाहिये.
- (५) साधु त्रापसमे कपाय-क्रोधादि करके स्वगच्छसे नीकलके अन्य गच्छमें गया हो तो उस गच्छके आचार्यादि-कोंको जानना चाहिये कि उस आये हुवे साधुको पांच रोजका छेद प्रायश्चित्त देके स्नेहपूर्वक अपने पासमें रखे. मधुर वचनोंसे हितशिचा देके वापिस उसी गच्छमें भेज देवे. कारण असी इत्ति रखनेसे साधु स्वच्छन्द न वने. एक दुसरे गच्छकी प्रतीति विश्वास वना रहे, इत्यादि.
  - (६) साधु-साध्वीयोंकी भिन्नाद्यत्ति सर्योदयसे अस्त तक है. अगर कोइ कारणात समर्थ साधु निःशंकपणे-अर्थात

पग जलमें श्रीर दुसरा पगको उंचा रराना चाहिये. दुसरा पग पाणीमें रखा जारे तब पहिलाका पग पाणीसे निकाल उंचा रखे, जहांतक पासीकी चुंद उस पगसे गिरनी गंघ हो जाग इस विधिसे नदी उत्तरनेका कल्य हैं. इसी माफिक कुनाला

( ३५ ) त्य, त्यपुंज, पलाल, पलालपुज, आदिसे जी

मकान पना हुवा है, और उसकी अन्दर अनेक प्रकारके जी बॉकी उस्पीच हो, तो असा मकानमें माचु, साध्यीपाँको ठह-रना नहीं कर्ष. ( २६ ) अगर जीवादिरहित हो, परन्तु उमा हुवा मसुप्पके कानोंसे मी नीचा हो, असा मकानमें ग्रीतोध्य कार्ल ठहरना नहीं कर्ष. कारण उमा होनेपर और किया करते हर

समय शिरमें लगता, मकानको जुकशानी होती है। (३७) अगर कार्नोसे उंचा हो, तो शीतोष्ण कार्लमें

देशमें केरावंती नदी है.

उहरना कल्पे.

चातुर्मास करना नहीं कल्पै.

(३६) परन्तु मस्तकसे एक इस्त परिमाख उंचा हो तो साधु साध्वीयोंको उस मकानमें चातुर्मास करना कर्न्य. । इति श्री बृहत्करूपमुत्रका चीथा बहेशावा संक्षिप्त सार ।

(३८) उक्त मकान मस्तक तक उंचा हो तो वहाँ

- (१०) अगर रात्रि या वैकाल समयमें मुनिको भात-पाणीका उगाला आ गया हो, तो उसको निर्जीव भूमिपर यत-नापूर्वक परठ देना चाहिये. अगर नहीं परठे और पीछा गले उतार देवे, तो उस मुनिको रात्रि भोजनका पाप लगनेसे गुरु चातुर्मासिक प्रायिश्च होता है.
- (११) साधु-साध्वीयोंको जीव सहित आहार-पानी प्रहन करना नहीं कल्पै. अगर अनजानपणे आ गया हो, जैसे साकर-खांडमे कीडी प्रमुख उसको साधु समर्थ है कि जीवोंको अलग कर के निर्जीव आहारको भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हो तो उस आहारको एकान्त निर्जीव भूमिका देखके यतनापूर्वक परठे
  - (१२) साधु—साध्वी गौनरी लेके अपने स्थानपर आ रहें हैं, उस समय उस आहारकी अन्दर कचे पानीकी बुंद गिर जावे, अगर वह आहार गरमागरम हो तो आप स्वयं भोगवे दुसरेको भी देवे. कारण—उस पानीके जीव उप्णाहारसे चव जाते हैं. परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोगवे, और न तो अन्य साधुवोंको देवे. उस आहारको विधिपूर्वक एकांत स्थानपर जाके परठै.
    - (१३) साध्वी रात्रि तथा वैकाल समय टटी-पेसाव करते समय किसी पशु-पत्ती आदिके इंद्रिय स्पर्श हो, तो आप इस्त कर्म तथा मैथुनादि दुष्ट भावना करे, तो गुरु चातु-मीसिक प्रायश्चित्त होता है.

जाता था कि सर्थ अवरय होगा. तथा उदय हो गया है, हस हरादासे आहार-पानी ग्रहण कीया. बादमें माहम हुवा कि सर्थ अस्त हो गया वधा अभी उदय नहीं हुवा है, तो उत आहारको भीगवता हो, तो मुंदका मुंदमें हाथका हायमें और पात्रका पात्रमें रखे, परन्तु एक बिन्दु मात्र भी खाचे नहीं, सपको अचिच भूमिपर परठ देना चाहिये, परन्तु आप खावे नहीं, दुसरेको देवे नहीं, अगर उवर पडनेके बाद आप खावे, वथा दुसरेको देवे तो उस मुनियोंको गुरु चातुमीसिक प्राय-धिच आहे.

(७) एवं समर्थ शंकावान्.

( = ) एवं श्रसमर्थ निःशंक.

( ६ ) एवं व्यसमर्थ शंकावान् । मावार्थ — कोइ स्वाचाः पादिक वेपावच्य के लीवे शीघता पूर्वक विद्वार कर सुनि जा रहा है किसी श्रामादिये संबेरे गोबरो न मिलीपी श्यामको किमी नगरमें गया. उस समय पर्वतका खाड तथा बादलमें सुर्य जानके मिसा श्रद्धण की खार संबेर सुपादय पहिले तकादि

ध्यें जानके मिन्ना श्रहण की और संवेर ध्योंहय पहिले तकादि श्रहण करी हो, श्रहन कर मोजन करनेको बेठनेके बाद झात हुवा कि शापद ध्योंदय नहीं हुवा हो अववा अस्त हो गया हो औरा दुसरोंसे निथय हो गया हो तो उस धुंहका, हाथका अगेर पात्रका सब आहारको निर्जीव भूमिपर परठ देनेसे आजाका उल्लेचन नहीं होता है.

- (१०) अगर रात्रि या वैकाल समयमें मुनिको भात-पाणीका उगाला आ गया हो, तो उसको निर्जीव भूमिपर यत-नापूर्वक परठ देना चाहिये. अगर नहीं परठे और पीछा गले उतार देवे, तो उस मुनिको रात्रि भोजनका पाप लगनेसे गुरु चातुर्मासिक प्रायिक्षत्त होता है.
- (११) साधु—साध्वीयोंको जीव सहित आहार—पानी प्रहन करना नहीं कल्पै. अगर अनजानपणे आ गया हो, जैसे साकर—खांडमे कीडी प्रमुख उसको साधु समर्थ है कि जीवोंको अलग कर सके. तो जीवोंको अलग करके निर्जीव आहारको भोगवे कदाच जीव अलग नहीं होता हो तो उस आहारको एकान्त निर्जीव भूमिका देखके यतनापूर्वक परठे.
- (१२) साधु-साध्वी गौनरी लेके अपने स्थानपर आरहे हैं, उस समय उस आहारकी अन्दर कने पानीकी बुंद गिर जाने, अगर वह आहार गरमागरम हो तो आप स्वयं भोगने दुसरेको भी देने. कारण-उस पानीके जीन उष्णाहारसे चन जाते हैं. परन्तु आहार शीतल हो तो न आप भोगने, और न तो अन्य साधुनोंको देने. उस आहारको निधिपूर्वक एकांत स्थानपर जाके परठै.
  - (१३) साध्वी रात्रि तथा वैकाल समय टटी-पेसाव करते समय किसी पशु-पची आदिके इंद्रिय स्पर्श हो, तो आप हस्त कर्म तथा मैथुनादि दुष्ट भावना करें, तो गुरु चातु-मीसिक प्रायश्चित्त होता है.

(१४ एवं गरित झुद्धि करते वस्तत पशु-पदीकी इद्धिः यसे अकृत्य कार्य करनेसे भी चातुर्मासिक प्रायश्चित होता है. यह दोनों सुत्र मोहनीय कार्यचा है. कारख-कमेंकी विचित्र गति है. वारत असे अकृत्य कार्योके कारखाँको प्रयम ही शां-

स्रकारोंने निपेध कीया है. (१५) साध्यीयोंको निम्नीलखित कार्य करना नहीं कर्न्यः

(१६) एके लीको रहना,

(१७) एकेलीको टटी-पैसाय करनेको जाना

(१८) एकेलीको निहार करना,

(१६) बस्तराहत होना,

(२०) पात्ररहित गौचरी जाना,

(२१) प्रतिज्ञा कर ध्यान निमित्त कावाको बोसिरा देना।

( २२ ) प्रतिज्ञा कर एक पसचा (शा)डे सोना, ( २३ ) ग्राम यावत् राजधानीसे बाहार जाके प्रतिज्ञा-

पूर्वक ध्यान करना नहीं कल्पे. अगर ध्यान करना हो तो अपने उपासरेकी अन्दर दरवाजा बन्ध कर ध्यान कर सकते हैं।

(२४) प्रतिमा धारण करना,

( २५ ) निषधा-जिसके पांच भेद हैं-दोनों पांच बरा-वर रख मैठना, पांच योनिसे स्वर्श करते बठना, पांवपर पांच

यर रख बैठना, पांच योनिसे स्वशे करते बैठना, पांचपर पान चढाके बैठना, पालटी मारके बैठना, श्रद पालटी मारके बैठना,

( २६ ) वीरासन करना, ( २७ ) दहासन करना,

- (२८) श्रोकडु श्रासन करना,
- ( २६ ) लगड आसन करना,
- (३०) श्राम्रखुजासन करना,
- (३१) उर्ध्व मुख कर सोना,
- ( ३२ ) अधोम्रख कर सोना,
- (३३) पांव उर्ध्व करना,
- (३४) ढींचगांपर होना-यह सर्व साध्वीके लीये निपेध कीया है. वह अभिग्रह-प्रतिज्ञाकी अपेचा है. कारण-प्रतिज्ञा करनेके वाद कितने ही उपस्में क्यों नहीं हो १ परन्तु उससे चिलत होना उचित नहीं है. अगर असे आसनादि करनेपर कोइ अनार्य पुरुप अकृत्य करनेपर बसचर्यका रच्चण करना आवश्यक है. वास्ते साध्वीयोंको असे अभिग्रह करनेका निपेध कीया है. अगर मोचमार्ग ही साधन करना हो तो दुसरे भी अनेक कारण है. उसकी अन्दर यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये.
  - (३५) साधु उक्त अभिग्रह-प्रतिज्ञा कर सकते है.
  - ( ३६ ) साधु गोडाचालक ही लगाके वेठ सकता है.
  - (३७) साध्त्रीयोंको गोडाचालक ही लगाके वेठना नहीं कल्पै.
  - (३८) साधुवोंको पीछाडी आटो सहित (खुरसीके आकार) पाटपर वेठना कल्पै.

(४४) उघाडी डंडीका राजेहरण (कारणाव्

( ३६ ) श्रंसे माध्वीयोंको नहीं कल्पै-( ४० ) पाटाके शिरवर पागार्गेका आकार होते हैं,

श्रमा पाटापर माधवीको बेठना सोना कर्ल. ( ४१ ) साधीयोंको नहीं कर्ल.

( ४२ ) साधुवोंको चालिका सहित हुंबडा रखना और भोगवना कल्कै. ( ४३ ) साध्यीयोंको नहीं कर्न्यः

मास ) रखना श्रीर भोगवना कर्णः ( ४५ ) साध्वीयोंको नहीं कल्पैः ( ४६ ) साधुराँको डांडी संयुक्त पुंजर्यी रखना क<sup>र्न</sup>-

( ४७ ) साध्त्रीयाको नहीं कस्पै.

(४=)साधु-साव्धीयोंको श्रापसमें लघु नीति (पेसाप) देना लेना नहीं कल्पे. परनतु कोइ अतिकारन हो, तो कल्पे भी, भावार्थ-किसी समय साधु एकेला हो और सर्पादिका कारण

हो, श्रेसे श्रवसरपर देना लेना कल्पै भी.

(४६) साधु साध्वीयोंको प्रथम ग्रहरमे ग्रहन कीया

हुवा अशनादि आहार, चरम प्रहरमे रखना नहीं कल्पै. परन्छ

त्रगर कोइ अति कारन हो, जैसे साधु विमार होने और वर्त-लाया हुवा भोजन दुसरे स्थानपर न मिले. इत्यादि अपवादम कल्पे भी सही.

- (५०) साधु-साध्वीयांको ग्रहन कीये स्थानसे दो कोश उपरांत ले जाना अशनादि नहीं कल्पै परन्तु अगर कोई विशेष कारण हो तो-जैसे किसी आचार्यादिकी वैयावच के लीये शीव्रतापूर्वक जाना है. क्षुधासहित चल न सके, रस्तेमें आमादि न हो, तो दोय कोश उपरांत भी ले जा सक्ते हैं.
- (५१) साधु-साध्वीयोंको प्रथम प्रहरमे ग्रहन कीया हुवा विलेपनकी जाति चरम प्रहरमे नहीं कल्पै. परन्तु कोइ विशेप कारन हो तो कल्पै. (५२) एवं तेल, घृत, मखन, चरत्री. (५३) काकण द्रव्य, लोद्र द्रव्यादि भी समसना.
- (५४) साधु अपने दोपका प्रायिश्वत कर रहा है. अगर उस साधुको किसी स्थिवर ( इ.स. ) म्रीनयोंकी वैयान्वम भेजे, और वह स्थिवर उस प्रायिश्वत तप करनेवाले साधुका लाया आहार पानी करे, तो व्यवहार रखनेके लीये नाम मात्र प्रायिश्वत उस स्थिवरोंको भी देना चाहिये. इससे दुसरे साधुवोंको लोभ रहेता है.
- ( ५५ ) साध्वीयों गृहस्थोके वहां गौचरी जानेपर किसीने सरस आहार दीया, तो उस साध्वीयोंको उस रोज इतना ही आहार करना, अगर उस आहारसे अपनी पूरती न हुइ, ज्ञान—ध्यान ठीक न हो, तो दुसरी दफे गौचरी जाना. भावार्थ-सरस आहार आने पर प्रथम उपासरेमें आना चाहिये.

सनसे पूछना चाहिये. कारख-फिर ज्यादा हो तो परठनेमें महान् दोप हैं। वास्ते उखोदरी तप करनाः n इति भी युद्धस्यरप सूत्रका पांचवा उद्देशाका मश्चिम सार ॥

छद्रा उहेशा.

(?) साधु-माध्नीयों किसी जीनोंपर (१) अञ्जता-हृहा कनंक देना,

(२) दुसरेकी हीलना-निदा करना,

(३) किसीका जातिदोष प्रगट करना,

(४) किसीकोंभी कठोर वचन बोलना, (५) गृहस्थोंकी माफिक हे माता, हे पिता, हे मामा,

हे मासी-इत्यादि अकार चकारादि पाब्द बोलना.

(६) उपशमा हुना की धादिककी पुनः उदीरणा करनी यह छ वचन बोलना साधु-साध्यीयाँका नहीं

कर्लं कारन-इससे परजीगोंको दःस होता है। साधुकी भाषासमितिका भंग होता है.

(२) साधु-साध्नीयों अगर किसी दूसरे साधुनोंका दो-पको जानते हो, तोभी उसकी पूर्ण जाच करना, निर्णय करना,

गयाड करना, बादहीमे गुर्वादिकको कहना चाहिये. अगर

ऐसा न करता हुवा एक साधु दुसरे साधुपर आद्येप कर देवे. तो गुर्वादिकको जानना चाहियेकि ब्राचेप करनेवालेको प्राय- श्रित देवे अगर प्रायश्रित न देवेगा तो, कोइभी साधु किसीके साथ स्वल्पही द्वेप होनेसे आचेप कर देगा. इसके लीये कल्पके छे पत्थर कहा है। (१) कोइ साधुने आचार्यसे कहाकि अप्रुक साधुने जीव मारा है. जीस साधुका नाम लीया, उसको या-चार्य पृछेकि-हे श्रार्थ ! क्या तुमने जीव मारा है ? अगर वह साधु स्वीकार करेकि-हां महाराज ! यह अकृत्य मेरे हाथसे हुवा है, तो उस मनिको आगमानुसार प्रायश्वित देवे, अगर वह साधु कहैकि-नहीं, मेंने तो जीव नहीं मारा है. तब आ-चेप करनेवाले साधुको पूछना, अगर वह पूर्ण साबुती नहीं देवे, तो जितना प्रायथित जीव मारनेका होता है, उतनाही प्रायिश्च उस ऋोत्तप करनेवाले साधुको देना चाहियेकि दुसरी वार कोइमी साधु किसीपर जुठा त्राद्येप न करे. भावार्थ-निर्वल साधु तो जुठा त्राचेप करेही नहीं, परन्तु कर्मीकी वि-चित्र गति होती है. कभी द्वेपका मारा करभी देवे, तो गच्छ निर्वाहकारक ब्राचार्यको इस नीतिका प्रयोग करना चाहिये. (२) एवं मृपावाद आत्तेपका, (३) एवं चौरी आत्तेपका, (४) एवं मैथुन आचेपका, (५) एवं नपुंसक आचेपका (६) एवं जातिहीन ऋाच्चेपका-सर्व पूर्ववत् समजनाः

(२) साधुके पावमें कांटा, खीला, फंस, काच-आदि भांगा हो, उस समय साधु निकालनेको विश्वद्धि करनेको असमर्थ हो, खैसी हालतमें साध्वी उस कांटा यावत् काचखंडको प-गसे निकाले, तो जिनाज्ञा उद्यंघन नहीं होता है. भावार्थ— कार्यतो कभी पडता है. अगर गृहस्थोंसे काम करानेमें छुट होगा, तो आसिर परिचय बढनेका संभन होता है. (४) साधुके थाँखों (नेजों) मे कोइ त्या, इस, रज, थीज या सुन्त जीपादि पड जावे, उस समय साधु निकाल-नेमें यसमर्थ हो, तो पूर्ववत् साध्वीयों निकाले, तो जिनाहाका उल्लंघन नहीं होता है (कारणवशात्) एवं (४-६) दोय श्रलापक साध्वीयोंके कांटादि या नेत्रोंमे जीतादि पड जानेपर साधीयों असमर्थ हो तो, साधु निकाल सक्ता है, पूर्ववर्

( ७ ) साध्यी अगर पर्वतसे गिरती हो, विपम स्थानसे पडती हो, उस समय साधु धर्मपुत्री समज, उसको आसंतन पालन करता है.

दे, आधार दे, पकड ले, अर्धात संयम रचण करता हुवा जिनाज्ञाका उन्नेघन नहीं होता है. अथित वह जिनाज्ञाका (=) साध्तीयों पाणी सहित कदममें या पाणी

रहित कर्रममें सुंची हो, आप व्हार निकलेमें असमर्थ हो, उस साधु धर्मपुत्री समज हाथ पकड बाहार निकाले तो मग-वानकी आज्ञा उद्घंघन नहीं करें, किन्तु पालन करें.

(९) साध्यी नौकापर चढती उत्तरती, नदी में इवती

को साधु हाथ पकड निकाले वो पूर्ववत जिनाज्ञाका पालन करता है.

- (१०) साध्वीयों दत्तचित्त (विषयादिसे),
- (११) चित चित्त (चोभ पानेसे),
- (१२) यत्ताधिष्ठित,
- (१३) उन्मत्तपनेसे,
- ( १४ ) उपसर्ग के योगसे,
- (१५) अधिकरण-क्रोधादिसे,
- (१६) सप्रायश्चित्तसे,
- (१७) अनशन करी हुइ ग्लानपनासे,
- (१८) सलोभ धनादि देखनेसे, इन कारणोंसे संय-मका त्याग करती हुइ, तथा आपघात करती हुइको साधु हाथ पकड रखे, चित्तको स्थिर करे, संयमका साहित्य देवे तो भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन न करे, अर्थात् आज्ञाका पालन करे.
- (१६) साधु साधुवीयों के कल्पके पालिमन्थु छे प्रकार के होते है. जैसे सूर्यकी कांतिको वादले दवा देते है, इसी प्रकार छे वातों साधुवों के संयमको निस्तेज कर देती है. यथा (१) स्थान चपलता, शरीर चपलता, भाषा चपलता चयह तीनों चपलता संयमका पिलमन्थु है. अर्थात् ( कुकह ) संयमका पिलमन्थु है. (२) वार वार वोलना, सत्यभाषाका पिलमन्थु है. (३) तुण तुणाट अर्थात् आतुरता करना गोचरीका पिलमन्थु है. (४) चक्षु लोलुपता इर्यासमितिका पिलमन्थु है. (५)

पलिमन्य है. (६) तप-संयमादि कृत कार्यका वार वार निदान (नियाणा) करना, यह मोच मार्गका पलिमन्धु है. अर्थात यह छे वार्तो साधुवाँको वक्सानकारी हैं, वास्ते त्याग करना चाहिये.

( २० ) छे प्रकार के कल्प हैं. (१) सामायिक कल्प, (२) छेदोपस्थापनीय कल्प, (३) निवट्टमाख, (४) निवट्टकाय, (५) जिनकल्प, (६) स्थविरकल्प इति.

इति श्री बृहत्कल्पसूर-छट्टा उद्देशाका संक्षिम नार.

# श्री देवगुप्तसूरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः ॥अध्यश्री

# शीव्रबोध नाग १०वा।

<del>----</del>---

# अथश्री दशाश्रुतस्कन्धसूत्रका संत्विप्त सार.

#### (अध्ययन दश.)

- (१) प्रथम अध्ययन—पुरुष अपनी प्रकृतिसे प्रतिकृत आचरण करनेसे असमाधिका कारण होता है. इसी माफिक ग्रुनि अपने संयम-प्रतिकृत्तं आचरण करनेसे संयम-असमाधिको प्राप्त होता है. जिसके २० स्थान शास्त्रकारोंने वतलाया है. यथा—
- (१) श्रातुरतापूर्वक चलनेसे श्रसमाधि-दोष.
- (२) रात्रि समय विगर पुंजी भूमिकापर चलनेसे असमा-धि दोपः
- (३) पुंजे तोभी अविधिसे कहांपर पुंजे, कहांपर नहीं पुंजे तो असमाधि दोषः
- ( 🞖 ) मर्यादासे अधिक शय्या, संस्तारक भोगवे तो अस० दो०

( ४ ) रतनप्रयादिसे हृद्ध जनोंके सामने बोले, श्राविनय करे रो श्रस॰ दो॰ (६) स्थविर मुनियोंकी घात चिंतवे, दुर्ध्यान करे तो

ग्रस॰ दोप॰ (७) प्रायभृत जीव-सत्त्वकी घात चिंतने, तो अस॰ दोषः

( = ) किसीके पीछे अवगुरा-बाद वोलनेसे अस॰ दीप. ( E ) शंकाकारी भाषाको निश्चयकारी बोलनेसे अस॰ दोष. (१०) बार बार क्रोध करनेसे अस० दोष.

(११) नया क्रीधका कारण उत्पन्न करनेसे बस० दोप. (१२) प्रराणे क्रोधादिकी उदीरणा करनेसे अस० दौप.

(१३) श्रकालमे सञ्काय करनेसे श्रस॰ दोप-

(१४) प्रहर रात्रि जानेके बाद उंच स्वरसे बोले तो श्रस॰ दोप लगे.

(१४) सचित्त पृथ्व्यादिसे लिप्त पानोसे आसनपर नैठे ती अस॰ दोप लगे.

(१६) मनसे भूम करे किसीका खराब होना इच्छे ती अस० दोष.

(१७) बचनसे फूफ करे, किसीको दुर्वचन बोले तो ब्रस॰ दोप लगे.

(१८) कायासे फूम करे श्रंग मोडे कटका करे, तो अस॰ दोप.

(१६) मूर्योदयक्षे अस्तवक लाना, खानेमे मस्त रहे तो श्रेस॰ टीप.

(२०) भात-पाणीकी शुद्ध गवेपणा न करनेसे अस० दोप. इस बोलोकों सेवन करनेसे साधु, साध्वीयोंको अस-माधि दोप लगता है. अर्थात् संयम असमाधि (कम-जोर) को प्राप्त करता है. वास्ते मोन्नार्थी महात्मार्वीको सदैवके लीये यतना पूर्वक संयमका खप करना चाहिये.

॥ इति प्रथम अध्ययनका संक्षिप्त सार ॥

## (२) दूसरा अध्ययन.

जैसे संग्राममें गये हुवे पुरुपको गोलीकी चोट लगनेसे म्यथवा सवल प्रहार लगनेसे विलक्कल कमजोर हो जोता है; इसी माफिक मुनियोंके संयममें निम्न लिखित ६१ सवल दोप लगनेसे चारित्र विलक्कल कमजोर हो जाता है, यथा—

- (१) हस्तकर्म ( कुचेष्टा ) करनेसे सबल दोप.
- (२) मैथुन सेवन करनेसे सवल दोप.
- (३) रात्रिभोजन करनेसे ,, ,
- (४) श्रादाकर्मी श्राहार, वस्त्र, मुकानादि सेवन करनेसे स-वत्त दोप.
- ( ५ ) राजपंड भोगनेसे \* सबल दोप.
- (६) मूल्य देके लाया हुवा, उधारा हुवा, निर्वलके पाससे

<sup>\*</sup> राजिपेड-(१) राज्यामिपेक करते समय, (२) राजाका चिष्ठ आहार ज्यों तत्काल वीर्यवृद्धि करे, (३) राजाका मोजन समये बचा हवा आहारमें पंडे लोगोंका विभाग होता है.

जनरदस्तीसे लाया हुवा, मागीदारकी विगर मरजीसे लाया हुवा, व्यार सामने लाया हुवा-व्येसे पांच दोप संयुक्त व्याहार-पाखी भोगनेसे सबल दोप लगे.

46

(७) प्रत्याख्यान कर वार वार मंग करनेसे सवल दोपः
 (०) दीचा लेके छे मासमें एक गच्छसे दुसरे गच्छमें जानेसे सवल दोप लगे.

नेसे सपल दोप लगे. (६) एक मासमें तीन उदग (नदी) लेप+लगानेसे स-यल दोप.

(१०) एक मासमें तीन मायास्यान सेवे तो सबल दोपः (११) शय्यातरके वहांका अशनादि भोगनेसे सबल दोपः (१२) जानता हुवा जीवको मारनेसे सबल दोप लगेः

(१२) जानता हुवा जायका मारमस संबंध दाप लगः (१३) जानता हुवा जूठ गोले तो संबल दोप.

(१४) जानता हुवा पृथ्व्यादियर बैठ-सोवे तो सबल दोप लगे. (१६) स्नाय पृथ्व्यादि पर बैठ, सोवे, सङ्काय करे तो स

मल दोव. (१७) त्रस, स्थावर, तथा यांच मर्यकी नील, हरी अंहरा

यावत् कलोडीयें जीवांके कालोंवर बैठ,सोवे तो सबलें दोप लगे. १८) जानवा हवा कथा वनस्पति. मलादिको भोगनेसे स-

(१८) जानता हुवा कची वनस्पति, मूलादिको भोगनेसे स-यल दोप-

(१६) एक बरसमें दश नदीके लेप लगानेसे सबल दोपः
+ हेप-देसी कल्पसत्रमें.

(२०) एक वर्षमें दश मायास्थान सेवन करनेंसे सवल दोप.

(२१) सचित्त पृथ्वी-पाणीसे स्पर्शे हुवे हाथोंसे भात, पाणी प्रहण करे तो सवल दोप लगता है. दोपोंके साथ परि-णामभी देखा जाता है और सव दोप सदश भी नहीं होते है. इसकी आलोचना देनेवाले बढेही गीतार्थ होना चाहिये.

इस २१ सवल दोपोंसे मुनि महाराजोंको सदैव वचना चाहिये.

इति श्री दशा श्रुत स्कन्ध—टुसरे अध्ययनका संक्षिप्त सार.

#### (३) तीसरा अध्ययन.

् गुरु महाराजकी तेतीस आशातना होती है यथा-

(१) गुरु महाराज और शिष्य राहस्ते चलते समय शिष्य गुरुसे आगे चले तो आशातना होवे

(२) वरावर चले तो श्राशातना, (३) पीछे चले परन्तु गु-रुसे स्पर्श करता चले तो श्राशातना, —एवं तीन श्रा-शातना वैठनेकी, एवं तीन श्राशातना उभा रहनेकी— इल श्राशातना ६।

(१०) गुरु श्रीर शिष्य साथमे जंगल गये कारणवशात एक पात्रमे पाणी ले गये, गुरुसे पहिला शिष्य शूचि करे तो श्राशातना, (११) जंगलसे श्रायके गुरु पहिला शिष्य इरियावही प्रतिक्रमे तो श्राशातना (१२) कोइ विदेशी आवक आधा हुवा है, गुरु महाराजसे वार्तालाप करनेके पेस्तर उस विदेशीसे शिष्य वार्व करे तो आशातना. (१३) रात्रि समय गुरु पूछते हैं—भो शिष्यों ! कॉन सोवे

कोन जागते हो ? शिष्य जाग्रत होने परमी नहीं बोर्ले भावार्थ—शिष्यका हरादा हो कि स्त्रवी बोर्लुगा हो। लघुनीलि परठनेको जाना पडेगा. स्राशातना.

(१४) शिष्प गाँचरी लाके प्रथम लघु साधुवाँको यतलाये पीछे गुरुको यतलावे तो आशातताः (१४) एवं प्रथम लघु क्षुनियाँके पास गाँचरी की आलोचना करे पीछे गुरुके पास आलोचना करे तो आशातनाः

(१६) शिष्य गौचरी लाके प्रथम लघु सुनियोंको आमंत्रय करे और पीछे गुरुको आमंत्रय करे तो आशातना-(१७) गुरुको विगर पूछे अपना इच्छातुसार आहार साधुयोंको भेट देवे, जिसमे भी किसीको सरस आहार और कि

सीको नीरस आहार देवे तो आशातनाः (१८) शिष्प और गुरु साथमे ओजन करनेको पैठेः हसमे शिष्य अपने मनोज ओजन कर लेवे तो आशातनाः

शिष्य अपने मनोज्ञ भोजन कर लेवे तो आशातनाः (१९) गुरुके योलानेसे शिष्य न योले तो आशातनाः

(२०) गुरुके बोलानेपर शिष्य श्रासनपर वैठा हुवा उत्तर देवे
 तो श्राशातनाः

- (२१) गुरुके बोलानेपर शिष्य कहे—क्या कहते हो १ दिन-भर क्या कहे तो हो १ आशातना.
- (२२) गुरुके वालानेपर शिष्य कहे तुम क्या कहते हो ? तुं क्या कहे ? असा तुच्छ शब्द बोले तो आशातना.
- (२३) गुरु धर्मकथा कहै शिष्य न सुने तो आशातना.
- (२४) गुरु धर्मकथा कहै, शिष्य खुशी न हो तो आशातना.
- (२५) गुरु धर्मकथा कहै शिष्य परिपदमें छेद भेद करे, अर्थात् आप स्वयं उस परिपदको रोक रखे तो आशातना.
  - (२६) गुरु कथा कह रहे हैं, आप विचमे वोले तो आशातना
  - (२७) गुरु कथा कह रहे हैं, आप कहे-श्रेसा अर्थ नहीं, इसका अर्थ आप नहीं जानते हो, इसका अर्थ श्रेसा होता है. आशातना.
  - (२८) गुरुने कथा कही उसी परिपदमे उसी कथाको विस्ता-रसे कहके परिपदका दिलको अपनी तर्फ आकर्षण करे तो आशातनाः
  - (२६) गुरुके जाति दोपादिकों प्रगट करे तो आशातना
  - (३०) गुरु कहै—हे शिष्य ! इस ग्लान मुनिकी वैयावच करो, तुमको लाभ होगा शिष्य कहै—क्या आपको लाभ नहीं चाहिये ? श्रीसा कहै तो आशातना.
  - (३१) गुरुसे उंचे आसनपे बैठे तो आशातना.
  - (३२) गुरुके आसनपर बैठे तो आशातना.

श्रपना श्रपराध न खमाने तो शिष्यको श्राशातना

लगती है. उस वेतीम ( ३३ ) आशातना तया अन्य भी आशा-तनासे पचना चाहिये. क्योंकि आशातना वोधिरीजका नाश करनेवाली है. गुरुमहाराजका कितना उपकार होता है, इस

संमारसम्बद्धसे वारनेवाले मुख्यसाराज ही होते हैं. ॥ इति दशाश्चतस्वन्ध सोमरा अध्ययनका मक्षिप्त मार ॥

श्राचार्य महाराजकी आठ संप्रदाय होती है. अथीत् इस आठ संप्रदाय कर संयुक्त हो, यह ज्याचार्यपदको योग्य

(४) चौथा अध्ययन.

होते है. यह ही अपनी संप्रदाय ( गच्छ ) का निर्वाह कर सक्त है, यह ही शासनकी अमावना-उन्नति कर सक्ते हैं-कारण-जन शासनकी उन्नति करतेनाले जैनाचार्य हैं। हैं-पूर्वमें जो वहें र निदान आर्थाय हो गये, जिन्होंने शासन-मेनाके लिये कैंम र कार्य किये हैं, जो आज्ञयपंत प्रख्यात हैं-विद्यान आधायों किना शामनोचाि होनी आसंभन है, इस-विये शाचारोंमें कीन र सी गोमता होनी चाहिये और शास-कार क्या फरमाते हैं, वहीं यहांपर योग्यता लियों जाती हैं-देन योग्यताओंके होनेही से शासकारीने आचार्यपर्वे गोय कहा है. यथा (१) आचार संपर्दा, (२) हम संपरा, (३) शारीर संपदा, (४) वचन संपदा, (५) वाचना संपदा, (६) मित संपदा, (७)प्रयोग संपदा, (८) संग्रह संपदा−इति.

#### (१) आचार संपदा के चार भेद.

(१) पंच महात्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, सत्तर प्रकारके संयम, दश प्रकारके यितधर्मादिसे अखंडित आचारवन्त
हो, सारणा, धारणा, चारणा, चोयणा, प्रतिचेायणादिसे संघको
अच्छे आचारमें प्रवर्तावे. (२) आठ प्रकारके मद और तीन
गारवसे रहित-वहुत लोकोंके माननेसे अहंकार न करे और
कोधादिसे अप्रहित हो. (३) अप्रतिवंध-द्रव्यसे अंडोमचोपगरण
चस्न-पात्रादि, चेत्रसे ग्राम, नगर उपाश्रयादि, कालसे शीतोण्णादि कालमे नियमसर जगह रहना और भावसे राग, द्रेष
(एकपर राग, दूसरेपर द्रेप करना) इन चार प्रकारके प्रति
चंध रहित हो. (४) चंचलता-चपलता रहित, इंद्रियोंको दमन
करें, हमेशां त्यागद्यत्ति रख्खे, और वडे आचारवंत हो.

#### (२) सूत्र संपदाका चार भेद. यथा-

(१) बहुश्रुत हो (क्रमोत्क्रम गुरुगमसे वांचना ली हो )
(२) स्वसमय, परसमयका जाननेवाला हो, याने जिस कालमें जितना सत्र है, उनका पारगामी हो, और वादी प्रतिवादीको उत्तर देने समर्थ हो। (३) जितना आगम पढे या सुने
उसको निश्चल धारण कर रक्खे, अपने नाम माफिक कभी
न भूले. (४) उदात्त, अनुदात्त, घोप-उच्चारण शुद्ध स्पष्ट हो।

(३) श्रीर संपदाके चार भेद. यथा-(१) प्रमाणोपेत (उचा परा) शरीर हो. (२) ध्ट सं-

हननयाला हो. (१) अलज्फत शरीर हो, परिपूर्ण हींद्रेयांपुक हो. (४) हस्तादि अंगोपांग सीम्य शोमनीक ही, और जिन-का दर्शन दुसरीको त्रियकारी हो. हस्त, पादादिम अच्छी रेखा वा उचित स्थानपर तील, यसा ससख िगोरे हो.

(४) वचन संपदाके चार भेद. यथा-

- (१) आदेय वचन-जो वचन आचार्य निकाले, वह निफल न जाय सर्वलोक मान्य करे. इसलिये पहिलंहींसे विचार पूर्वक बोले. (२) मधुर यचन, कोमळ, सुस्पर, गंभीर और श्रीवारंजन यचन बोले (३) अनिश्रित-राग, देपरे रहित हच्य, चेन, काल, साथ देखकर बोले. (४) स्पष्ट बचन-सब लोक समम्म सकै वेसा यचन बोले परन्तु अप्रती-तकारी थचन न बोले.
- (५) वाचना संपदाके चार भेद. यथा-(१) प्रमाणिक शिष्यको वाचना देनेकी आजा दे जियना

उपाध्याप देते हैं ] वयायोग. (२) पहिले दी हुई शावना अच्छी तरहते प्रथमाने. उपराउपरी वाचना न दे. क्योंकि ज्यादा देनेसे भारचा अच्छी तरह नहीं हो सकी. (३) वाचना लेनेवाले शिष्पका उत्साह बहाने. और वाचना क्रमशः दे, वीचमं तोडे नहीं, जिससे संबंध बना रहे. (४) जितनी वाचना दे, उसको अच्छी शितिसे भिन्न २ कर समजावे. उत्सर्ग, अपवादका रहस्य अच्छी तरहंसे बतावे.

#### (६) मति संपदाका चार भेद. यथा-

- (१) उग्ग (शब्द सुने), (२) इहा (विचारे), (३) अपाय (निश्रय करे), (४) धारणा (धारणा रखे).
- (१) उग्ग-िकसी पुरुपने आ कर आचार्यके पास एक बात कही, उसको आचार्य शीघ ग्रहण करे. बहुत प्रकारसे ग्रहण करे, निश्चय ग्रहण करे, आनिश्रय (दूसरोंकी सहाय विना) पिट्टिले कभी न देखी, न सुनी हो, श्रेसी बातको ग्रहन करे. इसी माफिक शास्त्रादि सब विपय समभ लेना. (२) इहा-इसी माफिक सब विचारणा करे. (३) अपाय-इसी माफिक वस्तुका निश्चय करे. (४) जिस वस्तुको एकवार देखी या सुनी हो, उसको शीघ धारे, बहुत विधिसे धारे, चिरकाल पर्यंत धारे, कठिनतासे धारने योग्य हो उसको धारे, दूसरोंकी सहाय विना धारे.

# (७) प्रयोग संपदाके चार भेदः यथा--

कोइ वादीके साथ शास्त्रार्थ करना हो, तो इस

ज्ञान है और प्रादिमें कितना है ? इमका विचार करे. (२) यह चेत्र किस पचका है. नगरका शुज्जा न प्रज्ञा सुरीत है या दःशील है. और जैनचर्षका रागी है वा देवी है ? इन सर

वातोंका विचार करे. (३) स्व और परका विचार वरे इस विषयमें शासार्थ करता हु परन्तु इसका फल (नर्ताना) पीछे वया होगा ? इस चेत्रमें स्तपचके पुरुष कम है, और परप चवाले ज्यादे हैं, वे भी जनपर अन्हा भार रखते है, या नहीं ? श्रमर राजा श्रीर प्रजा दुर्लमगोधि होना तो शासार्थ करनेसे जैनीका इस चेनमें व्याना जाना कठिन हो जायगा ऐसी दशामें वीर्थादिकी रहा कीन करेगा ? इत्यादि गातेंका निचार गरे (४) बादी किस निषयमें शासार्थ करना चाहता है. स्रीर उम विषयका ज्ञान अपनेमें कितना है ? इसको निचार कर शास्त्रार्थ करे ऐमे निचार पूर्वक सास्त्रार्थ कर बादीका परान्य करना. (८) संग्रह संपदाके चार भेद. यथा-(१) चेत्र सग्रह-गच्छके साधु ग्लान, बृद्ध, रोगी बा दिके लीये चेत्रका सग्रह याने श्रमुक साध उम चेत्रमें रहेगा,

तो वह अपनी संयम यात्राको अच्छी तरहसे निर्वेहा सकेगा स्वीर श्रोतागखकोमी लाम मिलेगा (२) शीवोध्य या वर्षी कालके लिये पाट-पाटलादिका संग्रह करे, क्योंकि आचार्य गच्छके मालिक है. इस लिये उनके दर्शनार्थी साधु बहुतसें आते हैं, उन सबकी यथायोग्य भक्ति करना आचार्यका काम है. और पाट-पाटलाके लीये ध्यान रखे कि इस आवकके वहां ज्यादाभी मिल सक्ता है. जिससे काम पडे जब ज्यादा फिरनेकी तकलीफ न पडे. (३) ज्ञानका नया अभ्यास करते रहें. अनेक प्रकारके विद्यार्थीओंका संग्रह करे. और शासनमें काम पडनेपर उपयोगमें लावे. क्योंकि शासनका आधार आचार्यपर है. (४) शिष्य—जोकि शासनको शोमानेवाले हो, और देशों देशमें विहार करके जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाले असे सुशिष्योंकी संपदाको संग्रह करे.

इति आचार्यकी आठ संपदा समाप्त.

-----

आचार्यने सुविनीत शिष्यको चार प्रकारके विनयमें प्र-चुत्ति करानी चाहिये. यथा— १) आचार विनय, (२) सत्र-विनय, (३) वित्तेपण विनय, (४) दोष निग्वायणा विनय.

# (१) आचार विनयके ४ भेद.

(१) संधम सामाचारीमें आप वर्ते, दूसरेको वर्तावे, श्रीर वर्ततेको उत्तेजन दे, (२) तपस्या आप करे, दूसरींसे करवावे श्रीर तपस्या करनेवालोंको उत्तेजन दे, (३) गर्ण-गच्छका कार्य आप करे, दूसरोंसे करवावे और उत्तेजन दे. (४) योग्यता प्राप्त होनेसे व्यक्तला पडिमा धारण करे, करवाने, व्यार उत्तेजन दे, क्यों कि जो वस्तुऑकी प्राप्ति होती है, वह क्यकेलेमें प्यान, मौनादि उग्र तपसे ही होती है.

(१) सूत्र था सूत्रकी वाधना देनेवालोंका वहु मानपूर्वक थिनय करे, क्यों कि विनय ही से शास्त्रोंका रहस्य शिष्यको

(२) सूत्र विनयके ४ भेद.

प्राप्त हो सकता है. (२) अर्थ और अर्थदाताका निनय करे. (३) द्वरार्थ या द्वरार्थको देनेवालांका निनय करे. (३) जिस द्वर अर्थकी वाचना प्रारंभ करी हो, उसको आदि-अंव तक संपूर्ण करे.

(३) विचीपणा विनयका ४ भेद.

(१) उपदेश द्वारा भिष्यात्वीके भिष्यात्वको छुडाँके

(१) उपद्र श्वारा शिष्यात्वान मिण्यात्वक कुडार-(२) सम्यक्ती जीवको श्रावक त्रत या संसारसे झक्त कर दीचा दे. (३) धर्म या चारित्रसे गिरतेको मधुर यचनींने स्थिर करे. (४) चारित्र पालनेतालोंको एपणादि दोपछे यचा कर ग्रद्ध करे.

(४) दोप निग्धायणा विनयके ४ भेद.

(१) क्रोध करनेवालेको मधुर बचनसे उपशांत करे (२) त्रियसमोगकी लालसावालेको हितोपदेश करके संवमगण

(२) त्रियमागका लालसावालका हितापदश करक सयमगुण श्रोर वैपयिक दोप बता कर शांत करे. (३) श्रनशन किया हुवा साधु असमाधि चित्तसे अस्थिर होता हो उसको स्थिर करे या मिथ्यात्वमें गिरते हुए को स्थिर करे. (साहित्य दे.) (४) स्वयं ( आप ) शांतपणे वर्ते और दूसरोंको वर्तावे. इति.

श्रीर भी श्राचार्यके शिष्यका ४ प्रकारका विनय कहा है.

## (१) साधुके उपगरण विषय विनयका ४ भेद.

(१) पहिलेके उपगरणका संरच्या करे घाँर वस्न, पात्रादि फुटा, तुटा हो उसको अच्छा करके वापरे (काममें लावे). (२) अति जरुरत हो तो नवा उपगरण निर्वध लेवे. और जहांतक हो वहांतक अल्प मूल्यवाला उपगरण ले. (३) वस्नादिक फाट गया हो तो भी जहांतक वने वहांतक उसीसे काम ले. मकानमें (उपासरेमें) जीर्ण वस्न वापरे. वाहर आना-जाना हो तो सामान्य वस्न (अच्छा) वापरे. इसी माफिक आप निर्वाह करे, परन्तु दूसरे साधुको अच्छा वस्न दे. (४) उपगरणादि वस्तु गृहस्थसे याच के लाया हो, उसमेंसे दूसरे साधुको भी विभाग करके देवे.

#### (२) साहिह्वीय विनयके ४ भेद.

(१) गुरुमहाराजके वुलानेपर तहकार करता हुवा नम्रतापूर्वक मधुर वचनसे वोले (२) गुरुमहाराजके काममें अपने शारीरको यतनापूर्वक विनयसे प्रवर्तावे (३) गुरुम-हाराजके कार्यको विश्रामादि रहित करे, परन्तु विलंब न करे (३) वण्ण संजलसाता विनयके ४ भेदः

(१) धाचार्यादिका छता गुख दीपांव. (२) धाचार्यादिका धवगुण बोलनेवालेको शिवा करे ( वारे ) याने पहिले मपुर बचनसे समकाले बार न माननेपर कठार बचनसे तिरस्कार करे, परन्त आचार्यादिका अवगुख सुने. (३) आचार्यादिक गुण बोलनेवालेको मांग उचेजन दे या साधुको छतार्यकी बाजना है. (४) आचार्यक पात नहा हुवा विनीत शिष्य हमेशा चढते परिखामसे संयम पाले.

(४) भारपद्यरुहणता विनयके ४ भेद.

(१) संयम भार लीया हुवा स्थितोस्यित पहुँचाँव (जावशीन भंयममें रमख्ता करें), थाँर संयम तरकी सार्स्माल करें. (२) शिरम्का ब्राचार-विचारमें प्रयत्ने सार्स्माल करें. (२) शिरम्का ब्राचार-विचारमें प्रयत्ने क्षार्य करतेको सार्रे थीर कहे-मो शिष्य ! ब्रानंत हुएका देनेनाला यह चारित तेरेको मिला है, इसकी चिन्तामांख रत्नके समान्यता कर, प्रमाद करनेसे यह अनसर निकल जायगा-इत्या दिक मधुर चचनोंसे समकाते. (३) स्थ्यमी, ग्लान, रागी, दहकी वेपावच करनों. (४) सच्या माचर्याक्षेत्र करों, करों, कराने करते, कराचित्र वर्षेश हो गया हो तो मध्यस्य (कोइका पत्न करते) होकर चलेशको उपयांत करें. इति.

यह आठ प्रकारकी संपदा आचार्यकी तथा आठ प्रका-रका विनय शिष्यके लिये कहा. क्योंकि विनय प्रवृत्ति रखने-हीसे शासनका अधिकारी और शासनका कुछ कार्य करने योग्य हो सक्ता है. इस प्रवृत्तिमें चलना और चलाना यह कार्य आचार्य महाराजका है.

इति श्री दशाश्रुत स्कंध—चतुर्थाध्ययनका संक्षिप्त सारं.

#### ---®---(५) पंचम ऋध्ययन.

#### चित्त समाधिके दश स्थान है --

वाणियाग्राम नगरके दुतिपलासोद्यानमें परमात्मा वीरप्रश्च अपने शिष्यरत्नोंके परिवारसे पधारे, राजा जयशत्रु च्यार
प्रकारकी सेना संयुक्त और नगर निवासी लोक वडेही आडम्वरके साथ भगवानको वन्दन करने आये. भगवानने उस
विशाल परिपदको विचित्र प्रकारसे धर्मकथा सुनाइ. जीवादि
पदार्थका स्वरुप समजाते हुवे आत्मकल्याण्में चित्तसमाधिकी
खास आवश्यक्ता वतलाइथी. परिपदने प्रेमपूर्वक देशना श्रवण
कर आनन्द सहित भगवानको वन्दन नमस्कार कर आये जिस
दिशामें गमन कीया.

भगवान् वीरप्रभु श्रपने साधु-साध्वीयोंको श्रामंत्रण कर श्रादेश करते हुवे कि-हे श्रायीं! साधु, साध्वी पांच स- मिति तीन गुप्ति यावत् त्रज्ञचर्ष पालन करनेत्राले आत्मार्थी, स्थिर च्यात्मा, आत्माका हित, आत्मयोगी, आत्म पराक्रम. स्थपचर्के पोपक, तथा पालिक पोपकारक, प्रमापिवत प्रमन्तियान, घर्मच्यानके च्याता. उन्होंके लिये जो दश विच समापिके स्थान, पेस्तर गाप्त नहीं हुने पुले स्थान दश है, उ-

र्सको श्रवण करो.

है. प्रथम समाधिध्यान.

(१) धर्म-फेबली, सर्वेझ, चरिहंत, तीर्धंकर, प्रणीत, नयनिवेष प्रमाख, उत्स्वापिषाद, स्वाहादमय धर्म, जी नतराव, परद्रव्य ध्वासमा ध्वीर कर्म आदिका खरुष विन्तवनवर जो धर्म, आगे (एवं) नहीं प्राप्त हुवाको इस समय प्राप्त होनेते वह जीर जानात्मा करेक है. रत समय, परस्वयका जानकार होती है. किससे चिचलमाधि होती है. वेसा पवित्र धर्मकी प्राप्ति होनेके कारख-सरख रत्नभाव, निमेख चिचलुंचि, सदी समाधि, हुव्यान दर कर सुध्यान करना, टेन, गुरु के वचना पर श्रदा, यात्र मित्रपर समसाब, युद्यलींस क्षरिय, धर्मकी व्याप्ती स्वर्ता, यह सित्रपर समसाब, युद्यलींस क्षरिय, धर्मकी व्यापी, परिसद तथा उपसर्गस व्यापित, हत्यादि होनेसे इस खोकमी चिनससमाधि और परेलोक्स मोब सुरोंनो प्राप्त करता

(२) संज्ञीजीजों उत्पन्न हो, उसे सज़ीज़ान व्यर्भात् जा विसरण ज्ञान, जो मविज्ञानका एक विमाग ई. ऐसा झान पूर्व न उत्पन्न हुवा, वह उत्पन्न होनेसे चिचसमाधि होती ई. कारण उम ज्ञानके श्रीरचे उत्कृष्ट नौसीं ६००) मन संज्ञीपंचेंद्रियका भूतकालमें किये भव संबन्धको देख सक्ते हैं. उसीसे चित्तस-माधि होती हैं. जातिसारणज्ञान किसको होता है कि भूतका-लमें संज्ञीपणे किये हुवे भवका संबन्धको किसी वस्तुके देख-नेसे तथा किसीके पास श्रवण करनेसे, समाधि पूर्वक चिन्त-वन करनेसे प्रशस्ताध्यवसाय होनेसे जातिस्मरणज्ञान होता है. जसे महावल कुमरको हुवा था.

- (३) श्रहा तचं स्वमी-जैसे भगवान् वीरप्रभुने दश स्वम देखे थे तथा मोच्चमन विषय चौदा स्वम कहा है, ऐसा स्वम पूर्वे न देखा हो उसको देखनेसे चित्तसमाधि होती है, ऐसे उत्तम स्वम किसको प्राप्त होता है १ कि जो संवृतात्माके धारक मुनि यथातथ्य स्वमा देख सकता है. वह इस बार संसार-समुद्रसे शीघ्रतासे पार होकर मोच्चको प्राप्त कर लेता है.
- (४) देवदर्शन—जैसे देवताओं संबंधी ऋदि, ज्योति, कान्ति (क्रान्ति ) प्रधान देवसंबंधी भाव पूर्वे नहीं देखा, वह देखनेसे चित्तको समाधि होती है, ऐसा देवदर्शन किसीको होता है १ मिन जो प्राप्त हुवे आहार-पाणी तथा सरस-नीरस आहार और वस्न-पात्र जीर्णादिको समभावे भोगने- वाले तथा पछ, नपुंसक, स्त्री रहित शय्या भोगनेवाले ब्रह्म- वर्यगुप्ति पालन करनेवाले, अन्प आहारभोजी, अन्प उपिष रखनेवाले, पांचों इन्द्रियोंको अपने कब्जे करी हो, छे कायकी यतना करनेवाले इत्यादि जो श्रेष्ठ गुणधारकों सम्यग्दिष्ट देवका दर्शन होता है, उसीसे चित्त समाधिको प्राप्त होते हैं.

होनेसे जपन्य श्रंगुलके श्रसंख्यावे भागे उत्कृष्ट संपूर्ण लोकके जाने, निससे चिचसमाधि होती हैं. श्रवधिद्वान किमको ग्राप्त होता हैं ? जो वपस्पी ध्रुनि सर्व प्रकारके कामविकार, निपय-कपायसे विरक्त हुना हो; देव, सनुष्य, तिर्वचादिका उपस-

(५) श्रवधिज्ञान—पूर्वे उत्पद्म नहीं हुवा ऐसा उत्पत्न

गांको सम्यक् प्रकारसे सहन करे, ऐसे द्विनयोंको अवधिशान होनेसे वित्तसमधि होती है. (६) अवधिदर्शन—पूर्वे उत्पन्न न हुवा ऐसा अवधि दर्शन उत्पन्न होनेसे जयन्य अंगुलके असंख्याते आगे और उत्कृष्ट लोकके रुपीद्रव्योंको देखे. अवधिदर्शनकी प्राप्ति

उत्कृष्ट लोकक रुपाहुन्थाका दरा, अनाधद्याका शाह किसको होती हैं ? जो पूर्व गुनोंगाले, शांत रुगमारी, शाह्म केरयाके परिणामगाले श्रुनि उर्घलोक, अधोलोक और तिच्छी लोकको अवधिज्ञान द्वारा क्षीपदार्थों के देखनेसे चित्तम समाधि उत्पन्न होती हैं (७) मनःपर्यवज्ञान—पूर्वे प्राप्त नहीं हुवा एसा अपूर्वे

मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न होनेसे अडाइद्वापके संजीपर्याप्ता जीवोंका मनोभानको देखते हुवे विचसमाधिको त्राप्त होता है. मनः प्रवेचनान किमको उत्पन्न होता है? मुसपाधिन्त, ग्रुक्रले रयावन्त, जिनवचनमें निश्चंक, अध्यन्तर और बाह्य परिम्हक्त सर्वेचा त्यापी, सर्वे संगरहित, गुर्खोंका रामी हत्यादि गुर्ख सपुक हो, उस अप्रमन्त मुनिको मनाय्येवज्ञान उत्पन्न होता है.

( = ) के मलज्ञान—पूर्वे नहीं हुवा वह उत्पन्न होनेसे

चित्तको परम समाधि होती हैं. केवलज्ञानकी प्राप्ति किसको होती हैं ? जो मुनि व्यप्रमत्त भावसे संयम व्याराधन करते हुवे ज्ञानावरणीय कर्मका सर्वाश चय कर दीया है, ऐसा चपकश्रेणिप्रतिपन्न मुनियोंको केवलज्ञान उत्पन्न होता है, वह सर्व लोकालोकके पदार्थोंको हस्तामलककी माफिक जानते हैं।

- ( ६ ) केवल्दर्शन—पूर्व नहीं हुवा ऐसा केवलदर्शन होनेसे लोकालोकको देखते हुवेको चित्तसमाधि होती हैं। केवलदर्शनकी प्राप्ति किसको होती हैं । जो मुनियों अप्रमत्त गजारूड हो, चपकश्रेणि करते हुवे वारहवे गुणस्थानके अन्तमें दर्शनावरणीय कर्मका सर्वांश चय कर, केवलद्र्शन उत्पन्न कर लोकालोकको हस्तामलककी माफिक देखते हैं.
- (१०) केवलमृत्यु—( केवलज्ञान संयुक्त ) पूर्व नहीं हुना ऐसा केवलमृत्युकी प्राप्ति होनेसे चित्तमें समाधि होती है। केवलमृत्युकी प्राप्ति किसको होती है। जो वारह प्रकारकी मिशुप्रतिमाका विश्वद्धपणेसे याराधन कीया हो श्रार मोहनीय कर्मका सर्वथा चय कीया हो, वह जीव केवलमृत्यु मरता हुवा, श्र्यात् केवलज्ञान संयुक्त पंडित मरण मरता हुवा सर्व शारीरिक श्रीर मानसिक दुःखोंका श्रंत करते, वली समाधि जो शाश्वत, श्रव्यावाध सुखोमें विराजमान हो जाता है. मोहनीय कर्म चय हो जानेसे शेप कर्मोंका जोर नहीं चलता है. इस पर शास्त्रकारोंने दृष्टान्त वतलाया है. जैसेकि—
  - (१) तालवृत्तके फलके शिरपर सुइ (स्रचि) छेद चिटका-

शिरच्छेद करनेसे सर्व कर्मोका नाश हो जाता है (२) सैना-

पति भाग जानेसे सेना स्वयंद्धी कमजोर होकर मग जाती दें इसी माफिक मोहनीय कर्मस्य सेनापति चय होनेसे शेष कर्मी स्वयं स्वयंद्धी भाग जाता है (चय हो जाता है.) (३) भूम रिहन व्यक्षि इन्ध्वके अभावते स्वयं चय होता है इसी माफिक मोहनीय कर्मस्य आधिको राग-द्रेपरव इन्ध्य न मिल नेसे चय होता है, मोहनीयकर्म चय होता है रही साफिक मोहनीय कर्मस्य क्षाय होता है. प्रें क्षाय कर्मस्य होता है (४) जैसे सुके हुंच यूचके मूल जल सिंचन करनेसे कभी नव प्रज्ञावित नहीं होते हैं हसी माफिक मोहनीयकर्म यक (चय) जानेपर दूसरे कर्मोंका कभी अकुर उत्यक्ष नहीं हो सक्ता है.

कुर उरपद्म नहीं हो सक्ता है. इसी शाफिक कर्मोंका बीज (मेहिं नीय) दग्ध करनेसे युनः अन्तर यंकुर उरपद्म नहीं होते हैं. इस प्रकारने केबळज्ञानी आयुष्यके व्यन्तमें छीदारिक, नैजस, जीर कार्मेख शरीर तथा बेदनीय, व्यायु, नामकर्मे और गोत्रकर्मको सर्वेषा छेदन कर कर्मरज रहित सिद्धस्थानको प्राप्त कर लेते हैं

(४) जैसे पीजको अग्निसे दग्ध कर दीया हो, तो फिर अ

भगवान् वीरमध्र व्यावंत्रय कर कहते है कि-भो था युप्पान् ! यह चिच समाधिके कारख वतलाये है, इसकी वि श्रद्ध भावोंसे व्याराधन करो, सन्ध्रख रहो, स्त्रीकार करों. ई सीसे मोचमन्दिरके सोपानकी श्रीण उपागत हा, शिवमन्दि-रको प्राप्त करो.

इति द्शाश्रुत स्कंध-पंचम अध्ययनका संक्षिम सार.

#### [ ६ ] छट्टा अध्ययन.

पंचम गर्णधर व्यपने उपेष्ठ शिष्य जम्मृ व्यणगारको श्रावकोंकी इग्यारा प्रतिमाका विवरण सुनाते हैं. इग्यारा प्रति-माकी व्यन्दर प्रथम दर्शनप्रतिमाका व्याख्यान करते हैं.

यादीयोंमें अज्ञानशिरोमिण, नास्तिकमित, जिसको अफ्रियावादी कहते हूं, हेय, उपादेय कोड़ भी पदार्थ नहीं है, ऐसी उन्होंकी दृष्टि है. यहां सम्यत्तव वादी नहीं है, नित्य (मोज् ) वादी भी नहीं है, जो शाश्वत पदार्थ है उसको भी नहीं मानते हैं. उस अफ्रियावादी ना-स्तिकोंकी मान्यता है कि यहलोक, परलोक, माता, पिता, आरिहंत, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव, नारक, देवता कोड़ भी नहीं है, और सुकृत करनेका सुकृत फल भी नहीं है. दुष्कृत करनेका दुष्कृत फल भी नहीं है. वास्ते नरक नहीं है. न परभवमें कोड़ जीव उत्पन्न होता है, वास्ते नरक

% प्रथम मिण्यात्वका स्वरुप ठीक तोरपर न समका जावे, वहांतक मिण्यात्वसे श्ररुचि श्रीर सम्यक्त्वपर रुचि होना श्रसंभव है. इसी लिये शास्त्रकारों दर्शनप्रतिमाकी श्रादिमें वादीयोंके मतका परिचय कराते हैं. नहीं है, यात्रत् सिद्ध भी नहीं है. अश्वियात्रादीवाँकी ऐसी प्रता-दृष्टि प्रम्परा है. ऐसा ही उन्होंका छंदा है, ऐसा ही उन्हों हा गग है, और ऐमा ही खभीए है, ऐसे पाप-पुरायही नास्ति करते हुते वह नास्तिमलोक महारम, महापरिग्रहकी अन्दर मृच्छित है. इसीमे वह लोक अधर्मी, अधर्मीतुनर, अपर्वरी सेरन करनेताले, अधर्मको हा इष्ट जाननेताले, अधर्म पोलनेवाले, अधर्म पालनेवाले, अधर्मका ही निन्होंना बा चार है, अधर्मना प्रचार करनेवाले, रातदिन अधर्मका ही चितन परनेपाले, सदा अधर्मकी अन्दर रमखता करते हैं। नास्तिक कहते है-इस अमुक जीवों को मारी, खद्गा-दिसे छेदो, भालादिन भेदो, प्रायोका श्रंत करो, ऐसा शहर्य कार्य करते हुवे के हाथ सदय लोड़ी (रींद्र ) से लिप्त रहते है. वह स्यमानसे ही प्रचंड क्रोधनाले, रौद्र, सुद्र पर दुःख देनेम तथा अकृत्य कार्य वर्रनेम साहसिक, परजीनीकी पारामे डाल उगनेवाले, गृढ माया करनेवाल, इत्यादि अनेक इप्रयोगमें प्रमुत्ति करनेवाले, जिन्होंका दःशील, दुराचार, दुर्त-यके स्थापक, दुर्जवपालक, दूसरोंका दुःख देखके आप आनन्द माननेवाले, आचार, गृप्ति, दया, श्रत्याख्यान, पौपघोपवास रहित है श्रसाधु, मलिनवृत्ति, पापाचारी, प्राखातिपात, मृपा बाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, ऋोध, मान, माया, लोम, राग, द्वेप, कलह, अभ्याख्यान, पेशुन्य, परपरिवाद, रित श्र रति, मायामृतानाद श्रीर मिथ्यात्वशन्य-इस श्रदारा पार्पीने

निष्टत्त नहीं, अर्थात् जावजीवतक अठारा पापको सेवन करने-चाले, सर्व कपाय, स्नान, मज्जन, दन्तधावन, मालीस, विले-पन, माला, अलंकार, शब्द, रुप, गंध, रस, स्पर्शसे जाव-जीवतक निष्टत्त नहीं अर्थात् किसी कीस्मका त्याग नहीं है.

सर्वप्रकारकी श्रसवारी गाडी, गाडा, रथ, पालखी, तथा पशु, हस्ती, श्रश्व, गौ, मिहप [ पाडा ] छाली, तथा गवाल, दासदासी, कामकारी-इत्यादिसभी निवृत्ति नहीं करी है.

सर्व प्रकारके क्रय-विक्रय, वाणिज्य, व्यापार, कृत्य, अकृत्य तथा सुवर्ण, रुपा, रत्न, माणिक, मोती, धन, धान्य इत्यादि, तथा सर्व प्रकारसे कुडा तोल कुडा मापसेभी निवृत्ति नहीं करी है.

सर्व प्रकारके आरंभ, सारंभ, समारंभ, पचन, पचावन, करण, करावण, परजीवोंको मारना, पीटना, तर्जना करना, चध बंधनसे परको क्लेश देना-इत्यादिसे निवृत्ति नहीं करी है.

जैसा वर्णन किया है, वैसेही सर्व सावद्य कर्तन्य के करनेवाले, वोधिवीज रहित, परजीवोंको परिताप उत्पन्न करनेसे जावजीव पर्यत निवृत्त नहीं है. जैसे हप्टान्त-कोइ पुरुष वटाणा, मस्रर, चीणा, तील, मुंग, उडद-इत्यादि अपने भच्यार्थ दलते है, चूरण करते है. इसी माफिक मिथ्यादृष्टि, अनार्थ, मांसभन्ती ज्यों तीतर, वटेवर, लवोक, पारेवा, क्पींजल, म-यूर, मृग, स्वर, महिप, काच्छप, सर्प-आदि जानवरोंको

विना व्यवराध मार टालते है. निध्वंस परिखामी, किमी प्रका-रकी छुटा रहित ऐसे व्यनाथे नास्त्रिक होते हैं. ऐसे व्यक्तियावादीयोंके बाहिरकी परिषद वो दास-दासी, प्रेयक, दुत, बहु, सुबट, सामीदार, कामदार, नोकर

चाकर, मेता, पुरुष, कृषीकार-इत्चादि जो लघु अपराध कीया हो, तो उनको यडा भारी दंड देते हैं. जैसे इसको दंडो, खंडो, तजना, वाडना करो, मारो, पीटो मजबूत चच्चन करो, इसको पाडेमें माउसीमें डाल दो, इसके यारीरकी हडींगें तोड दो-प्यं हाथ, पांय, जाक, कान, आंधु, दान्त-आदि अंगोपांगको खंदन करो, एयं इसका चयडा निकालो, इदयको

मेदो, आंख, दान्त, जीमको छेदन करो, गृली दो, तलगरसे खंद पंड करो, इसको अग्रिम जला हो, इनको सिंहकी पूक्षमें वायो, इस्तीके पांच नीचे डालो, इस्तादे लुख खराय कर नेपर अपरार्थको अनेप नारे करावे क्रमोतने आरोक हो दे दे दे हैं. येसी अनार्य नास्तिकों की निर्देय वृष्टि हैं. याम अनार्य नास्तिकों की निर्देय वृष्टि हैं. याम अनार्य नास्तिकों की सिर्द्य वृष्टि हैं. याम अनार्य नास्तिकों की स्ताता, पिता, चान्यव, मर्गानी, भागी, पुत्री, पुत्रवच्च-इस्तादि, इन्होंने कभी किचिन्मात्र अपरार्थ हो जाय, तो आप स्वयं मारी दंड देते हैं. जैसे ग्रीतकालमें उप्याप्तिकों स्तिक पार्थी तथा उप्यक्तालमें उप्य पार्थी इस्ते ग्रीतिकालमें अपरार्थ समिकी अन्दर ग्रागीर व्याप्ती, समीकर, विकार नार्डीकर, यामके कर, छंडीकर, लताकर, ग्रागीरके पस्ताडे

प्रहार करो, चामडीको उखेटो, इडीकर, लकडीकर, मुर्शिकर,

कंकर कर, केहलू कर, मारो, पीटो, परिताप करो, इसी माफिक स्वजन, परजन, परको स्वल्प अपराधका महान् दंड करनेवाले, ऐसे क्रुर पुरुषोंसे उन्होंके परिवारवाले दूर निवास करना चाहते हैं. जैसे वीलीसे चुहें दूर रहते हैं. ऐसे निर्देय अनायोंका इस लोकमें अहित होता है, हमेशां कोपित रहता है, और परलोकमें भी दुःखी होता है. अनेक क्लंश, शोक, संताप पाता है. वह अनार्थ दूसरोंकी संपत्ति देख महान् दुःख करता है. उसको जुकशान पहुंचानेका इरादा करता है. वह दुष्ट परि-णामी उभय लोकमें दुःखपरंपराको भोगवता है.

ऐसा अक्रियावादी पुरुप, स्त्री संवंधी (मेथुन) कामभोगोंमें शृच्छित, गृद्ध, अत्यंत आसक्त, ऐसा च्यार, पांच,
छे दश वर्ष तथा स्वल्प या बहुतकाल ऐसे भोगोपभोग
भोगवता हुवा बहुत जीवोंके साथ वैर-विरोध कर, बहुत
जबर पापकर्म उपार्जन कर, कृतकर्म-प्रेरित तत्काल ही
उस पापकर्मोंका भोक्ता होता है. जैसे कि लोहाका गोला
पानीपर रखनेसे वह तत्काल ही रसातलको पहुंच जाता है.
इसी माफिक अक्रियावादी वज्जपापके सेवनसे कर्मरुप धूली
और पापरुप कर्मसे चीकणा बन्ध करता हुवा बहुत जीवोंके
साथ वैर, विरोध, धूर्तवाजी, माया, निविड मायासे परवंचन,
आशातना, अयश, अप्रतीतिवाले कार्य करता हुवा वहुत त्रस,
स्थावर प्राणीयोंकी घात कर दुध्यीन अवस्थामें कालअवसरमें

फाल कर घोर अघकार व्याप्त धरखीतले नरकगतिको प्राप्त होता है.

वह नरकावास अन्दरसे वर्तुज ( गोलाकार ) बाहरसे चोरस है. जमीन छुरी-अस्तरे जमी तीवण है, मदा महा अन्यकार ब्याप्त, ज्योतिषीयोंकी प्रमा रहित और राद्र, मौत, चरवी, मेद, पीपबुडलसे ब्याप्त है, खान, सर्प, मतुष्पादिक

मृत कलेवरकी दुर्गन्यसे भी अधिक दुर्गन्य दशाँ दिशामें व्याप्त है. स्पर्श यडा ही कठिन है. सहन करना पडा ही सुरकील है. अधुभ नरक, अधुभ नरकताला वहांपर नारकीक

धुरताल हः अधुन नरक, अधुन नरक गला वहापर नारकाण नैरिय किंचित् भी निहा-प्रवला करना, सुना, रितेरेट्नेश तो स्त्रम भी कहित होवे ? सदैनके लिये निस्तरण प्रकारकी उच्चल, प्रकृष्ट, कर्कच, कटुक, गेंद्र, तीन, दृग्द सहन कर सके ऐसी नारककी अन्दर नेरिया पूर्वकृत कर्मोको भोगवते हुवे विचरते हैं.

जैसे दृष्टान — पर्नेतका दश्यत शिखरपरसे मृत छेरी हुवा वृद्ध अपने गुरुत्वपनेस नीचे स्थान खाडे, खाइ, निपम, दुर्गम स्थानपर पडले है, इसी माफिक खाक्रपानादी अपने किये हुवे पापकर्मस्य शससी पुन्यस्य नृत्वपूलको छेरन कर, अपने कर्मगुरुत्व कर स्पर्य ही नरकादि गतिमें गिरते हैं, किर अनेक जाति—गीनिमें परिश्रमण्य करता हुवा एक गमेसे दुर्गरे गर्ममें संक्रमण्य करता हुवा एक गमेसे दुर्गरे गर्ममें संक्रमण्य करता हुवा द्विचारिशामामी नारकी हुट्य

पत्ती भविष्यकालमें भी दुर्लभगोधि होगा, इति अक्रियावादी.

(२) क्रियाचादी — क्रियाचादी त्र्यात्माका श्रस्तित्व मानते है. श्रात्माका हितवादी है. ऐसी उसकी प्रज्ञा है, द्वाद्धि है. श्रात्महित साधनरूप सम्यग्दृष्टिपना होनेसे समवादी कहा जाते है. सर्व पदार्थोंको यथार्थपने मानते है. सर्व पदार्थीको द्रव्या-स्तिक नयापेचासे नित्य और पर्यायास्तिक नयापेचासे अनित्य मानते है. सत्यवाद स्थापन करनेवाले है, उन्होंकी मान्यता है कि यह लोक, परलोक अरिहंत, चक्रवर्ती, वलदेव, वासु-देव हैं. अस्तिरुप सुकृतका फल है, दुष्कृतका भी फल हैं, पुराय है, पाप है. परलोकमें जीव उत्पन्न होते हैं। पापकर्म करनेसे नरकमें और पुन्यकर्म करनेसे देवलोकमें उत्पन्न भी होते है. नरकसे यावत् सिद्धि तक सर्व स्थान श्रस्तिभाव है. ऐसी जिसकी प्रज्ञा, दृष्टि, छन्दा, राग, मान्यता है; वह महा-रंभी यावत् महा इच्छावाला है. तथापि उत्तर दिशाकी नर-कमें उत्पन्न होता है. शुक्रपत्ती, स्वल्प संसारी भविष्यमें सुल-भवोधि होता है.

नोटः—ग्रास्तिक सम्यग्वादी होनेपर क्यां नरकमें जाते है ? ( उत्तर )—प्रथम मिथ्यात्वावस्थामें नरकायुप वांधा हो, पीछेसे अच्छा सत्संग होनेसे सम्यत्तवकी प्राप्ति हुइ हो. वह जीव नरकमें उत्तर दिशामें जाता है। परन्तु ग्रुक्षपची होनेसे भविष्यमें सुलभवोधि होता है।

इसी प्रकार अक्रियानादीयोंका मिथ्यामत, और क्रिया-वादीयोंका सम्यत्तवका जानकार हो, उत्तम धर्मकी झन्दर द्द अदा रसे. जीवादि पदार्थका स्तरुवकी निर्धपप्रैक समफ्ते. हेय, द्रोय और उपादेयका जानकार बने. यह प्रथम सम्यक्त भितान चतुर्थ गुखस्थानवर्ती जीतोंको होती है. सम्यक्यकी अन्दर देवादि भी चोम नहीं कर सके. निर्गते नार मस्यक्षका आराधन करे. परन्तु नत्रकारसी आदि वत प्रत्याख्यान जो जानता हुवा भी मोहनीय कर्मके उद्यक्षे प्रत्याख्यान करनेको असमध्ये हैं. इति प्रथम सम्यक्त प्रतिमा (२) दूसरी वत प्रतिमा—जो पूर्तोक्त धर्मकी लिंग वाला होते हैं, और शील—आचारा, वत-नवकारसी आदि

दश प्रत्याख्यान, गुखवत, विरमस्, प्रत्याख्यान, पौषप (अर्थपारादि), झानादि गुखांसे आत्याको पुष्ट बनानेको उपवास कर सकते परन्तु प्रत्याख्यानी भोहनीय कमोद्यसे सामाधिक और दिशाबगासिक करनेको असमर्थ है. इति दूसरी प्रतिमा. (३) सामाधिक प्रतिमा—पूर्वोक्त सम्पन्नश्चित्र वत, प्रत्याख्यान, सामाधिक, दिशाबगासिक सम्पन्न प्रकार पानत कर सके. परन्तु अपनी, चतुर्देशी, पूर्विमा, आवासमा, (कन्याख्यान, सामाधिक), चतुर्देशी, पूर्विमा, आवासमा, कमाबास्या, (कन्याख्य तिथि) प्रतिपूर्व पीष्य करनेमें अतमर्थ है इति

तीसरी सामाधिक प्रतिमा.

(४) चोधी पौषध प्रतिमा—पूर्वोक्त धर्मराचेसे यावत् प्रतिपूर्ण पौषध कर सके, परन्तु एक रात्रिकी जो प्रतिमा (एक रात्रिका कायोत्सर्ग करना) यहां पांच वोल धारण करना पडता है. वह करनेमें अममर्थ है. यह प्रतिमा जघन्य एक दोय, तीन रात्रि, यावत् उत्कृष्ट च्यार मास तककी है. इति चौथी पौषध प्रतिमा.

- (५) पांचवी एक रात्रिकी प्रतिमा—पूर्वोक्त यावत् पैं-पध पाल कर और पांच बोल जो—(१) स्नान मजनका त्यागः (२) रात्रिभोजन करनेका त्यागः (३) धोरीकी एक वांम राड पीरां धरे. (४) दिनको कुशीलका त्यागः ( ब्रह्मचर्य पालन करे ) (५) रात्रि समय मर्यादा करे• इस पांच नियमोंको पालन करेः इति पांचवी प्रतिमा उत्कृष्ट पांच मास धरेः
- (६) छट्टी ब्रह्मचर्य प्रतिमा--पूर्वोक्त सर्व कर्म करते हुवे सर्वतः ब्रह्मचर्यव्रत पालन करे. इति छट्टी ब्रह्मचर्य प्रतिमा. छ मास धारण करे.
- (७) सचित्त प्रतिमा—पूर्वोक्त सर्व पालन कर और सचित वस्तु खानेका त्याग करे, यावत् सात मास करे. इति सातवी सचित्त प्रतिमा.
- (८) आठवी आरंभ प्रतिमा—पूर्वोक्त सर्व नियम पालन करें और अपने हाथोंसे आरंभ न करे यावत् आठ मास करे. इति आठवी आरंभ प्रतिमा.
- (8) नौवी सारंभ प्रतिमा—पूर्वोक्त सर्व नियम पाले, और अपने वास्ते आरंभादि करे, वह पदार्थ अपने काममें

समके हेय, ज्ञेष श्रार उपादेयका जानकार वने. यह प्रथम सम्यक्तर प्रतिमाः चतुर्थ गुणस्थानवर्ता जीरोंको होती है.

सम्यक्पकी अन्दर देवादि भी जोग नहीं कर सके. निरिते चार सम्यक्पका आराधन करे. परन्तु ननकारमी आदि वर्त प्रत्याख्यान जो जानवा हुवा भी मोहनीय करिके उदयक्ष प्रत्याख्यान करनेको असमर्थ है. इति प्रथम सम्यक्प प्रतिमा.

(२) दूसरी व्रज प्रतिमा—जो पूर्तिक धर्मकी हरिव वाला होते हैं, और शील-आचार, व्रज-नवकारसी आदि दश प्रत्याख्यान, गुण्यत, पुरसाख्यान, गुण्यत, विरमण, प्रत्याख्यान, गुण्यत,

(अवैपारादि), झानादि गुर्खोसे आत्साको पुष्ट बनानेको उपवास कर सक्ते परन्तु प्रत्याख्यानी मोहनीय कमोदयसे सामायिक और दिशावगासिक करनेका असमर्थ है. इति द्सरी प्रतिमा (३) सामायिक प्रतिमा—पूर्वोक्त सम्यक्वरुचि प्रत, प्रत्याख्यान, सामायिक, दिशावगासिक सम्यक् प्रकारसे पालन

(३) सामायिक प्रतिमा—पूर्वोक्त सम्यक्वरुचि प्रत, प्रत्याख्यान, सामायिक, दिशावणासिक सम्यब्द प्रकारसे पालन कर सके. परन्तु अध्यी, चतुर्दशी, शूखिंसा, अमावास्या, (कल्याखक तिथि) प्रतिपृक्ष पौषघ करनेमें असमर्थ है इति वीसरी सामायिक प्रतिमा.

तासरा सामाायक प्रांतमा.

(४) चोधी पौपध प्रतिमा—पूर्वोक्त धर्मरुचिसे यावर्ष प्रतिपूर्ण पौपध कर सके, परन्त एक रात्रिकी जो प्रतिमा (एक नहीं कल्पे. अगर पूर्वे दाल तैयार हुइ हो, तो दाल लेना कल्पे, तथा पूर्व दोनों तैयार हुवा हो, तो दोनों लेना कल्पे. और पूर्वे कभी तैयार न हुवा हो तो दोनों लेना नहीं कल्पे. जिस कुलमें भिन्ना निमित्त जाते हैं वहांपर कहना चा हिये कि-में प्रतिमाधारक श्रावक हुं, अगर उस प्रतिमाधारी श्रावकको देख कोइ पूछे कि-तुम कोन हो ? तव उत्तर देना चाहिये, मैं इग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक हूं. इसी माफिक उत्कृष्ट इग्यार मास तक प्रतिमा आराधन करे, इति.

नोट—प्रथम प्रतिमा एक मासकी है. एकान्तर तपश्चर्या करे. दूसरी प्रतिमा उत्कृष्ट दोय मासकी है. छह छह पारणा करे. एवं तीसरी प्रतिमा तीन मासकी, तीन तीन उपवासका पारणा करे. चौथी प्रतिमा च्यार मासकी—यावत् इग्यारवी प्रतिमा इग्यारा मासकी और इग्यार इग्यार उपवासका पारणा करे.

आनन्दादि १० श्रावकोंको इग्यारा प्रतिमा वहानेमें साढे पांच वर्षकाल लगाथा. इसी माफिक तपश्चर्यामी करीथी.

प्रथमकी च्यार प्रतिमा सामान्य रुपसे गृहवासमें साधन होती है. पांचवी प्रतिमा कार्तिकशेठने १०० वार वहन करीथी. प्राय: इग्यारवी प्रतिमा वहनकर आयुष्य अधिक हो तो दीचा प्रहन करते है. इति.

इति छट्टा अध्ययनका संक्षिप्त सार.

नहीं आरे. अर्थात् त्याम करे. यात्रत् नत्र मास करे. इति नौर्या सारंभ प्रतिमाः

(१०) प्रसारंस प्रतिमा—पूर्वोक्त सर्व नियम पाले मीर प्रतिमाधारीके निमित्त अगर कोइ आरंस कर अशनादि देवे। वोभी उसको लेना नही कर्न, विशेष इतना ई कि इस प्रति-माका आराधन करनेवाले आवक सुरहंडन-शिरहंडन कराके इजानत करावे, परन्तु शिरपर एक शिस्ता (चोटी) रखांवे

ताफें साधु श्रापकर्ती पेहिचान रहें. अगर कोइ करम्याता आके पृष्ठे उस पर प्रतिमाधारीको दो सापा गोलती करणे. अगर जानता हो तो कहेंकि में आनता हुं और न जानता हो तो कहेंकि में आनता हुं और न जानता हो तो कहें कि मैं नहीं आर्ड, ज्यादा बोलता नहीं कर्ण, यावत् दश मास घरे, इति दश्यों प्रतिमा(११) श्रमणभूत प्रतिमा--पृत्रोंक सर्वे किया साधन

करे खुरमंडन करे. स्वशाकि शिरलोचन करे. साधुके माफिक

वस्त, पात्र रखे, आचार विचार साधुकी माफिक पासन करिं हुवे चलता हुवा इपीसमिति संयुक्त च्यार इस्त प्रमाय वमीत देराके चले अगर चलते हुए राहस्ते त्रस प्रायी देखें तो पत्न करे. जीत हो तो अपने पार्मको उंचा नीचा विरखा रखता हुवा अन्य मार्गम प्राक्रम करे. मिचा के लिय अपना पंचवन्य मुक्त क होनेसे अपने न्यातक परांकी भिवा करनी करूप. इसमें भी विस्त परंथ जल है, पूर्व चारल तयार हो और दाल तथार पीलेंस होती रहे. तो चारल लेना करूप, दाल कल्पे. तथा गर्भवतीके लिये, वालकके लिये किया हुवा भी नहीं कल्पे जो स्त्री अपने वचेको स्तनपान कराती हो, उन्हके हाथसे भी लेना नहीं कल्पे. दोनों पांव डेलीकी अन्दर हो, दोनों पांव डेलीकी बाहार हो, तो भी भिचा लेना नहीं कल्पे. अगर एक पांव बाहार, एक पांव अन्दर हो तो भिचा लेना कल्पे.

- (३) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको गौचरी निमित्ते दिनका श्रादि, मध्यम श्रीर श्रान्तिम-ऐसे तीन काल कल्पे. जिसमें भी जिस कालमें भिन्नाको जाते है, उसमें भिन्ना मिले, न मिले तो इतनेमें ही सन्तोप रखे. परन्तु शेषकालमें भिन्नाको जाना नहीं कल्पे.
- (४) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको छे प्रकारसे गौचरी करनी कल्पे—(१) पेला सम्पूर्ण संदुक्तके छाकार च्यारों कौनोंके घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (२) श्रदपेला, एक तर्फके घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (३) गौमूत्रिका—एक इधर एक उधर घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (४) पतंगीया— पतंगकी माफिक एक घर किसी महोलाका तो दूसरा किसी महोलाका घरसे भिचा ग्रहन करे. (५) संखावर्तन—एक घर उंचा, एक घर नीचासे भिचा ग्रहन करे. (६) सम— सीधा-पंक्तिसर घरोंकी भिचा करे.

(५) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको

- (७) सातवां भिद्धप्रतिमा नामका अध्ययन.
- (१) प्रथम एक मासकी मिह्य प्रविमा. (२) दो मा-सकी मिह्य प्रविमा. (३) वीन मासकी मिह्य प्रविमा. (४) च्यार मासकी मिह्य प्रविमा. (५) पांच मासकी मिह्य प्रविमा. (६) हे मासकी मिह्य प्रविमा. (७) सात मासकी मिह्य प्रविमा. (८) दूसरी सात अहोरात्रिकी आठवी मिह्य प्रविमा. (१०) वीसरी सात अहोरात्रिकी द्यावी मिह्य प्रविमा. (१०) अहो-रातकी इग्यादी मिह्य प्रविमा. (१२) एक रात्रिकी बारहवी
- भिन्न प्रतिमा.

  (१) एक मासकी शितमा खीकार करनेवाल ग्रुनिको
  एक मास तक अपने शारीरकी चिंता (संरचल ) करना नहीं करने जो कोइ देव, मृतुष्य, तिर्वेच, संबन्धी परीपह उत्पन्न
- र्वे नात परि परि परि क्षा किया स्वित्व स्वाची परीपह उत्पन्न हो, उसे सम्यक् प्रकारसे सहन करना चाहिये (२) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुने धुनिको
- प्रतिदिन एक दात भोजनकी, एक दात आहारकी लेनी कल्पे. यह भी अज्ञात कुलते हुद्ध निर्दोष लेना, आहार ऐसा लेना कि जिसको बहुतते हुपद, चतुष्पद, अमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, भंगा भी नहीं इच्छता हो, वह भी एकता भोजन करता हो वहांसे लेना कल्पे. परन्तु दौप, तीन, च्यार, पांच या बहुतसे भोजन करते हो, वहिसे लेना नहीं

कल्पे. तथा गर्भवतीके लिये, वालकके लिये किया हुवा भी नहीं कल्पे जो स्त्री अपने वचेको स्तनपान कराती हो, उन्हके हाथसे भी लेना नहीं कल्पे. दोनों पांव डेलीकी अन्दर हो, दोनों पांव डेलीकी वाहार हो, तो भी भिचा लेना नहीं कल्पे. अगर एक पांव वाहार, एक पांव अन्दर हो तो भिचा लेना कल्पे.

(३) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको गौचरी निमित्ते दिनका आदि, मध्यम और आन्तिम-ऐसे तीन काल कल्पे. जिसमें भी जिस कालमें भिचाको जाते है, उसमें भिचा मिले, न मिले तो इतनेमें ही सन्तोप रखे. परन्तु शेषकालमें भिचाको जाना नहीं कल्पे.

(४) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे सुनिको छे प्रकारसे गौचरी करनी कल्पै—(१) पेला सम्पूर्ण संदुक्तके आकार च्यारों कौनोंके घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (२) श्रद्धपेला, एक तर्फके घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (३) गौमूत्रिका—एक इधर एक उधर घरोंसे भिचा ग्रहन करे. (४) पतंगीया— पतंगकी माफिक एक घर किसी महोलाका तो दूसरा किसी महोलाका घरसे भिचा ग्रहन करे. (४) संखावर्तन—एक घर उंचा, एक घर नीचासे भिचा ग्रहन करे. (६) सम— सीधा—पंक्तिसर घरोंकी भिचा करे.

(५) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको

दोय रात्रि टहर सके. इसीसे अधिक जितने दिन ठहरे उतना ही छेद या तपका प्रायश्वित होते हैं. यहांपर ग्रामादि अपेपा

है. न कि जंगलकी.

स्थानोमें. (३) वृत्तके नीचे.

वीनी उपासरीकी आज्ञा लेना कल्पे.

(६) मासिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुवे मुनिकों स्वार प्रकारको मापा योखनी कर्ल्य. (१) यावनी— अधानादिककी याचना करना. (२) पुच्छना—प्रश्नादि तथा मार्गका पूछना. (३) अध्यवि — गुवादिकी आज्ञा तथा मकानादिकी आज्ञाको लेना. (४) पूछा हुवा प्रश्नादिका उत्तर देना.

(७) मासिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुने मुनिको तीन उपासरोंकी प्रतिलेखना करना करने. (१) आराम—पर्गाः

चोंके पंगलादिके नीचे. (२) मंडप-छत्री आदि विकट

( = ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुचे मुनिकों उक्त

( ६ ) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिकों उक्त तीनों उपासरोंमें निवास करना कल्पे.

(१०) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे सुनिर्की

तीन संथारा ( विद्याना ) कि श्रीतलेखना करना कर्णे (१)

पृथ्वीशिलाका पट. (२) काष्टका पाट. (३) यथा तैयार किया हो वैसा.

'(११) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि जिस मकानमें ठहरे हो, वहांपर कोइ स्त्री तथा पुरुप आया हो तो उसके लिये मुनिको उस मकानसे नीकलना तथा प्रवेश करना नहीं कल्पे. भावार्थ—कोइ पुन्यवान् आया हो, उसको सन्मान देना या द्वावके लिये उस मकानसे अन्य स्थानमें नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पे.

(१२) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि ठहरा हो उसी उपाश्रयमें अपि प्रज्वित हो गई हो तो भी उस अपिके भयसे अपना शरीरपर ममत्वभावके लिये वहांसे नीकलना तथा अन्य स्थानमें प्रवेश करना नहीं कल्पे. अगर कोइ गृहस्थ मुनिको देखके विचार करे कि इस अपिमें यह मुनि जल जायगा. मैं इसको निकालुं. ऐसा विचारसे मुनिकी वांह पकडके निकाले तो उस मुनिको नहीं कल्पे कि उस निकालनेवाले गृहस्थको पकडके रोक रखे. परन्तु मुनिको कल्पे कि आप इर्यासमिति सहित चलता हुवा इस मकानसे निकल जावे.

भावार्थ — प्रतिमाधारी मुनि अपने लिये परिपह सहन करे, परन्तु दूसरा अपनेको निकालनेको आया हो, अगर उस समय ख्राप नहीं नीकले, तो आपके निष्पन्न उस गृहस्थकों तुकशान होता है. वास्ते उस गृहस्यके लिये श्राप जन्दी नीकल जावे.

(१३) मासिक प्रतिमा स्त्रीकार क्षिये हुवे ग्रुनिके पगर्ने कांटा, खीला, कांकर, फंस मांग जावे तो, उसे नीकालग नहीं करेंप. परिपदको सहन करता हुवा दर्धा देखता चले

(१४) मासिक शितमा स्वीकार किये हुवे हुनिकी श्री-खर्मे कीई जीव, रज, फुस, कचरा पढ जावे तो उस हुनिकी निकालना नहीं कल्ये. परेश्वहको सहन करता हुवा विदार करे. (१४) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे हुनि चलते हुवे जहांपर खर्य अस्त हो, बहांपरही ठहर जाना चाहिये-चाहे वह स्थल हो, जल हो, रााड, खाइ, पहाड, पर्यत, वि-पम्मूमि चर्यों न हो, यह शात्र तो वादाही, ठहरना, द्वारिस होनेपर एक पांचमी नहीं चलना. जब खर्य उदय हो, उस स-मय जिस दिशामें जानेकी इच्छा हो, यहांपरमी जा सकते हैं.

(१६) मासिक प्रतिमा स्त्रीकार किये हुवे मुनिको जहाँ पासमें पृथ्व्यादि हो, वहां ठहरके निद्रा या विशेष निद्रा करना नहीं कर्न, कारख-पुते हुवाका हस्तादिका स्पर्यो उस पृथ्वा-दिसे होगा तो औवांकी विराधना होगी, वास्ते दूसरा निर्देष स्थानको देख रहे, वहांषर स्थानाजाना सुख पूसर हो सत्ता है. सुनिको लघुनीत, वडीनीतकी बाषाकोगी रोकना नहीं कर्न, कारख—यह रोगश्रद्धिका कारख है. इस बास्ते पेस्तर भूमिकाका प्रतिलेखन कर कारण हो उस समय वहां जाके नि-युत्त होना कल्पे फिर उसी स्थानपर श्रांक कायोत्सर्ग करे.

- (१७) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनि विहार कर आया हो उसके पांच सचित्त रज, पृथ्व्यादि संयुक्त हो, उस समय गृहस्थोंके कुलमें भिन्ना के लीये जाना नहीं कुल्पे. अगर आसा मालुम हो कि वह सचित्त रज पसीनेसे, मलसे कर्दमसे उसके जीव विध्वंस हो गये है, तो उस मुनिका गृह-स्थोंके कुलमें भिन्ना के लिये आनाजाना कल्पे.
- (१८) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिको शी-तल पानीसे तथा गरम पानीसे हस्त, मुख, दान्त, नेत्र पां-बादि शरीर घोना नहीं कल्पै. अगर शरीरके अशुचि मल-मृत्रादिका लेप हो, तो धोना कल्पै. तथा भोजनके अंतमे हस्त, मुखादि साफ करे.
  - (१६) मासिक प्रतिमा स्वीकार किये हुवे मुनिके सामने श्रथ, हस्ती, वेल, भैंसा, स्वर, कुत्ता, व्याघ्र, सिंह तथा मनुष्य जो दुए कुर स्वभाववाला और उन्मत्त हुवा श्राता हो, तो प्रतिमाधारी मुनि चलता हुवाकों पीछा हठना नहीं कल्पे. श्रथीत् अपने शारीरकी रचा निमित्त पीछा न हठे. अगर अदुष्ट जीव हो, मुनिको देख भागता हो, भीडकता हो तो उस जीवोंकी दया निमित्ते मुनि युग (च्यार हस्त) पीछा हठ सकते हैं.

(२०) मासिक प्रतिमा स्वीकार कीये हुवे मुनिको धू-पसे छायामें आना और छायासे घूपमें जाना नहीं करेंपे. धूप, शीतके परीपहको सम्यक्षकारसे सहन करनाही कल्पै।

निथय कर यह मासिक भिद्य प्रतिमा प्रतिपन्न श्रनगा-रको जैसे अन्य सुत्रोंने मासिक प्रतिमाका अधिकार मुनियाँके

सीये वतलाया है, जैसे इसका करूर है, जैसे इसका मार्ग है, वैसेही यथावत सम्यक् त्रकारसे परीपहोंको कायाकर स्पर्श करता हुवा, पालता हुवा, अतिचारोंको शोधता हुवा, पार पहुंचाता हुवा, कीचिं करता हुवा जिनाझाको प्रतिपालन क रता हुवा मासिक प्रतिमाको आराधन करे इति.

(२) दो मासिक भिन्नु प्रतिमा स्वीकार करनेवाले सुनि दोय मास तक चपनी काया (शरीर) की सार संभालकी छोड देते हैं. जो कोइ देव, मनुष्य, तिर्यच संबन्धी परीपह

उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक् प्रकारसे सहन करे, शेप अधिकार मासिक भिक्ष प्रतिमानत् समन्त्रना, परन्तु यहां दोय दात आ हारकी, दोय दात पाणीकी समझना. इति । २ ।

(३) एवं तीन मासिक मिश्रु प्रतिमा. परन्तु भोजनः पाणीकी तीन तीन दात समकता ( ४ ) एवं च्यार मासिक भिक्षु प्रतिमा परंतु मोजन पाणिकी च्यार च्यार दात

समभ्रता. (५) एवं पांच मासिक भिद्य प्रतिमा. परना ····म ( ६ \के मासिक हात हो हो. (७) एवं सात मासिक भिच्नु प्रतिमाः परन्तु भोजन पाणीकी दातें। सात सात समस्रनाः शेपाधिकार मासिक प्रतिमावत् समझनाः इति । ७ ।

( = ) प्रथम सात रात्रि नामकी छाठवी मिक्षु प्रतिमाः सात छहोरात्रि श्रारिको बोसिरा देते हैं. विलकुल निर्मम, नि!स्पृही रहेते हैं. पानी रहित एकान्तर तप करते हैं. ग्राम यावत् राजधानीके बाहार दिनमं धर्यके सन्मुख छातापना और रात्रिमें ध्यान करते हैं वह भी छासन लगाके. (१) चिते सुता रहेना. (२) एक पसवाडेसे सोना. (३) सर्व रात्रि कायोत्सर्गमें वैठ जाना. उस समय देव, मनुष्य, तिर्यंचके उपसर्ग हो, उसे सम्यक् प्रकारसे सहन करना परन्तु ध्यानसे चौभित होना नहीं कल्पे. छगर मल-मूत्रकी वाधा हो तो पूर्व प्रतिलेखन करी हुइ भूमिकापर निर्वृत्त हो, फिर उसी छासनसे रात्रि निर्गमन करना कल्पे. यावत् पूर्ववत् छपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेपर छाज्ञाका छाराधक हो सकता है।।=॥

(६) दूसरे सात रात्रि नामकी नौवी भिच्च प्रतिमा स्त्रीकार करनेवाले मुनियोंको यावत् रात्रिमें दंडासन, लगड आसन (प्रजाप्तिके ढांचाके आकार शिर और पांव भूमिपर और सर्व शरीर उर्ध्व होता है.) उक्कड आसनसे कायोत्सर्ग करे. शेपाधिकार पूर्ववत् यावत् आज्ञाका आराधक होता है॥॥॥

(१०) तीसरे सात रात्रि नामकी दशवी भिक्षु प्रतिमा

यावत् रात्रिमें आसन ( १ ) गोदोहासन, जसे पात्रीपर बेठके गायको दोते हैं. ( २ ) वीरासन, जैसे खुरसीपर बेठनेके बाद खुरसी निकाल ली जाने (३) आम्रसुज, जैसे अघोशिर और पांव उपर यह तीन आसन करे. शेपाधिकार पूर्वकी माफिक. यावत् आराघक होता है. ( ११ ) अहोरात्र नामकी इन्यारवी भिन्नु प्रतिमाः छह तप कर ग्रामादिके बाहार जाके ज्यान करे. कुछ शरीरको नमाता हुना दोनों पांचोके आगे आठ चंगुल, पीछे सात श्रंगुल श्रन्तर रख ध्यानारुढ हो। वहांपर उपसमीदि हो उसे सम्यक् प्रकारसे सहन करे यात्रत् पूर्वकी माकिक आरा-धक होता है. (१२) एक रात्रि नामकी बारहवी मिल्ल प्रतिमा-अ-इम तप कर ग्रामादिके बाहार श्मशानमें जाके शरीर ममत्त त्याग कर पूर्वकी माफिक पांवोंको चौर दोनों हाथोंको निरा-

धार, एक पुद्रगलोपर दृष्टि खापनकर आंतोको नहीं टमको-रता हुवा प्यान करे. उस समय देव, मनुष्प, तिर्वेच संवन्धी उपसर्ग हो उसे अगर सम्यक् प्रकारसे सहन न करे, तो तीत खानपर अहित, अमुख, अकल्याख, अभोच, अनुगामित होते हैं. वह तीन खान-(१)उन्हाद (बेमानी), (१) द्रिष्टे कालका रोगक होना, (३) केमली प्रकृषित धर्मेस प्रदृ होता है. अगर एक रात्रिकी मिशु प्रतिमाको सम्यक् प्रकारसे आरा-धन करे, उपसर्गोसे चीमित न हो, तो तीन स्थान—हित, गुख, कल्याण, मोच, श्रनुगामित होते हैं. (१) श्रवधिज्ञानकी प्राप्ति, (२) मनः पर्यवज्ञानकी प्राप्ति, (३) केवळज्ञानकी प्राप्ति होती हैं. इसी माफिक एक रात्रिकी भिचु प्रतिमाको जैसे इसका कल्पमार्ग यावत् स्राज्ञाका स्राराधक होते हैं. इति । १२।

नोट—मुनियोंकी वारहा प्रतिमा यहांपर वनलाई है.
इसके सिवायभी सात सतमीया, श्राठ श्राठमीया, नो
नोमीया, दश दशमिया भिन्नु प्रतिमा जवमज्ञ, चन्द्रमज्ज, मद्रप्रतिमा, महामद्रप्रतिमा, सर्वोत्तर भद्रप्रतिमा, श्रादि
भिन्नु प्रतिमा शास्त्रकारोंने वतलाई है. प्रायः प्रतिमा वह
ही धारण करते हैं, कि जिन्होंके वज्र श्रायम नाराच संहनन
होते हैं. प्रतिमा एक विशेष श्राभिग्रहको कहते हैं। शरीर चले
जाने—मरणान्त कप्ट होनेपरभी श्रपने नियमसे चोमित न
होना उसीका नाम प्रतिमा है.

इति दशाश्रुत स्कन्ध सातवा अध्ययनका संक्षिप्त सार.

## ----

## [0] आठश अध्ययन.

तेगां कालेगां इत्यादि तिसमन् काले तिसमन् समये, काल चतुर्थ त्यारा, समय—चतुर्थ त्यारेमें तेवीश तीर्धंकर हुवे है. उसमें यह बात कौनसे समयकी है, इसका निर्णय करनेको कहते हैं कि समय वह है कि जो मगवान् वीर प्रश्चे विचर रहेथे.

भगवान वीरप्रश्चके पाँच इस्तोचर नचत्र (उत्तरा फाल्गुनि-नचत्र था ) (१) इस्तोत्तरा नच्छमें दशवा देवलोकसे न-

वके देवानंदा ब्राह्मणीकी कृचिमें अवतार धारण किया. (१) इस्तोत्तरा भद्यत्रमें भगवानका संहर्ख हुवा, अर्थात् देवानंदाकी इससे हरियानमेपी देवताने त्रिशलादे राखीकी इसमें संहरण कीया। (३) हस्तोत्तरा नचत्रमें मगवानका जन्म हुवा (४) इस्तोत्तरा नवत्रमें मगवानने दीवा धारण करी-(प्र) हस्तोत्तरा नचत्रमें भगवानको केवळज्ञान उत्पन्न हुवा-पह पांच कार्य भगवानके इस्तोत्तरा नश्चवमें हुवा है. और स्वां-ति नचत्रमे भगवान् वीर त्रश्च मोच पघारेथे. शेपाधिकार पर्ध-

पणाकल्प अर्थात् कल्पस्त्रमें लिखा है. श्रीमद्रवाहस्तामी यह दशाश्रुत स्कन्ध रचा है। जिसका ब्राठवा ब्रध्ययनस्य कल्पद्रव है. उसके अर्थरूप भगवान वीरप्रश्च बहुतसे साध, साध्वीयों, आपक, आविका, देव, देवीयोंके मध्यमे विराजमान हो कर-माया है. उपदेश किया है. विशेष प्रकारसे प्ररुपण करते हुँवे बारबार उपदेश किया है.

इति आठवा अध्ययन.

[९] नीवा अध्ययन.

महा मोहनीय कर्म चन्धके ३० स्थान है.

चंपानगरी, पूर्वमद्रोद्यान, कोशिकराजा, जिसकी धा-रिणी राणी, उस नगरीके उद्यानमें मगवान वीर प्रश्कका आग-

मन हुवा, राजा कोणिक सपरिवार च्यार प्रकारकी सेना स-हित तथा नगरीके लोक भगवानको वन्दन करनेको आये. भगवानने विचित्र प्रकारकी धर्मदेशना दी. परिपद देशनामृतका पान कर पीछे गमन कीया.

भगवान् अपने साधु, साध्वीयोंको आमत्रण कर कहते , हुवेकि—हे आर्या ! महा मोहनीय कर्मवन्धके तीस स्थान श्र-गर पुरुप या खीयों वारवार इसका आचरण करनेसे समाचरते हुवे महामोहनीय कर्मका बन्ध करते हैं. वहही तीस स्थान मैं श्राज तुमको सुनाता हुं, ध्यान देके सुनो—

(१) त्रस जीवोंको पाणीमें इवा इवा के मारता है। वह जीव महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है. (२) त्रस जी-वोंका श्वासोधास बन्धकर मारनेसे—(३) त्रस जीवोंको श्रक्षि या धूमसे मारनेसे--(४) सर्व अंगमें मस्तक उत्तम अंग है, अगर कोइ मस्तकपर घाव कर मारता है, वह जीव महा मोर-नीय कर्म उपार्जन करता है. (५) मलकपर चर्म वींटके जी-वोंको मारता है, वह महामोहनीय कर्म उपार्जन करता है. (६) कोइ वावले, गूंगे, लूले, लंगडे या प्रज्ञानी जीवोंको फल या दंडसे मारे या हांसी, ठठा, मरकरी करते है, वह महा मोह-नीय कर्म वान्धता है. (७) जो कोइ आचारी नाम धराता हुवे, गुप्तपर्णे अनाचारको सेवनं करे, अपना अनाचार गुप्त रख-नेके लीये श्रसत्य वोले तथा वीतरागके वचनोंको गुप्त रख त्राप उत्सत्रींकी प्ररुपणा करे, तो महा मोहनीय कर्भ बांधे.

(=) अपने किया हुना अपराध, अनाचार, दमरेके शिरपर

लगादेनेमे—(E) योष जानत है कि यह नात जठी है ता मी परिपदकी अन्दर उँठके मिश्र भाषा बोलके क्लेग्रकी दृद्धि कर नेसे—(१०) राजा अपनी मुख्त्यारी प्रधानको तथा शेठ मु निमको मुल्त्यारी देरी हो, वह प्रधान, तथा मुनिन उस राग तथा शेठकी दोलत-धन तथा ली यादिको अपने स्पर्धन करके राजा तथा शेठका विधानधात कर निराधार नना उन्हका विरक्कार करे, उसके कामभागों अन्दाय करे, उसकों प्रवि

कुल दु स देवे, रुदन कराने, इत्यादि, तो महामोहनीय कर्म उपार्जन करे. (११) जो कोइ बाल अझचारी न होनेपरमी लोगोंमे बालब्रह्मचारी कहाता हुता स्त्रिभोगोंमे माध्वत बन स्त्रीसग करे, तो महा भोहनीय कर्म उपार्जन करे. (१२) जो कोइ अक्षचारी नहीं होनेपरभी ब्रह्मचारी नाम धराता हुवा स्तीयोंके काममोगमें व्यासक्त, जैसे गायोंके टोलेमें गर्दभकी माफिक मझचारीओंनी अन्दर साधके रुपको लाजित शामिदा करनेत्राला अपना भारमाका श्रहित करनेत्राला, बाल, अझानी, मापासयुक्त, मृपाबाद सेवन करता हुवा, कामभोगकी आर्मि लापा रखता हुवा महा मोहनीय कर्म उपार्जन करे. (१३) जी कोंइ राजा, शेठ तथा गुर्वादिकी प्रशसासे लोगोंमे मानने पू जने योग्य प्रना है, फिर उसी राजा, शेठ तथा गुर्वादिक के गुण, यश की तिंको नाश करनेका उपाय करे, अर्थात् उन्होंसे प्रति

क्ल वर्ताव करे, तो महा मोहनीय कर्म उपार्जन करे. (१४)

जो कीइ अनीक्षरको राजा अपना राज्य लच्मी दे के तथा नगरके लोक मिलके उसको मुखीया ( पंच ) बनाया हो फिर राज्य-लद्भी त्रादिका गर्व करता हुवा उस लोगोंको दंडे मारे, मरवावे तथा उन्होंका आहित करे, तो महा मोहनीय कर्म वान्धे. (१५) जैसे सार्पेणी इंडा उत्पन्न कर आपही उ-सीका भन्नण करे, इसी माफिक स्त्री भन्तीरकों मारे, सेनापति राजाकों मारे, शिष्य गुरुकों मारे, तथा विश्वासघात करे, उ-न्होंसे प्रतिकूल वरते तो महा मोहनीय (१६) जो कोइ देशा-धिपति राजाकी घात करनेकी इच्छा करे तथा नगरशेठ त्रादि · महा पुरुवें(की घात चिन्तत्रे तो महा मोहनीय -(१७) जैसे स-मुद्रमें धीप त्राधारभूत होते हैं, इसी माफिक बहुत जीवोंका श्राधारभून ऐसा बहुतसे देशोंका राजाकी घात करनेकी इच्छा-वाला जीव महामोहनीय. (१८) जो कोइ जीव परम वैराग्यको प्राप्त हो, सुसमाधिवन्त साधु वनना चाहे अर्थात दीचा लेना चाहे, उसकीं कुयुक्तियोंसे तथा अन्य कारणोंसे चारित्रसे परिणाम शीतल करवा दे, तो महा मोहनीय. (१६) जो श्रनंत ज्ञान-दर्शनधारक सर्वज्ञ भगवानका श्रवणवाद वोले तो महा मोहनीय ( २० ) जो सर्वज्ञ भगवंत तीर्थंकरांने निर्देश किया हुवा स्याद्वादरुप भवतारक धर्मका अवर्ण-वाद वोले, तो महामोहनीय. (२१) जो आचार्य महा-राज, तथा उपाध्यायजी महाराज, दीचा, शिचा तथा सूत्रज्ञा-नके दातार, परमोपकारीके अपयश करे, हीलना, निंदा, खीं-

मारा उसी उपकारी महा पुरुषोंकी सेवा मक्ति, विनय, वैयावब, यश कीर्ति न करे तो महा मोहनीय. (२२) जो कोह अव-

हुश्रुत होनेपरभी अपनी तारीफ बढाने कारण लोगाँसे कहेंकि-में बहुश्रुत व्यर्थात् सर्व शास्त्रोंका पारगामी हुं, ऐसा असडाद बदे ता महा मोहनीय. (२४) जो कोड तपस्ती होनेका दावा रखे, अर्थात् अपना कुश शरीर होनेसे दुनीयांको कहै कि मैं तपस्वी हूं-तो महा मोह. (२४) जो कोई साधु शरीरादिसे सुदढ सहननवाला होनेपरभी अभिमानके मारे विचारिके-में हानी हूं, यह थुत हूं, तो म्लानादिकी वैयायच क्यों कर ? इसनेभी मेरी वैयावय नहीं करीथी, अथवा ग्लान, तपस्त्री, द्वदादिकी वयावच करनेका कवूल कर फिर वैयावच न करे तो महा मोहनीय कर्म उपार्जन करे. (२६) जो कोह चतुर्विध संघमें क्लेशवृद्धि करना, केंद्र, मेद डलाना, फुट पाड देना-ऐसा उपदेश दे कथा करे करावे तो महा मोहनीय--(२७) जो कोई अधर्मकी प्ररूपणा करे तथा यंत्र, मत्र, तंत्र, वशीक-रण प्रयुंजे ऐसे अधर्मवर्धक कार्य करे, तो महामोहनीय. (२०) जो कोइ इस लोक-मनुष्य संबन्धी परलोक-देवता संबन्धी, कामभोगसे अरुप्त अर्थात् सदैन कामभोगकी चामिलापा रख, जहाँ मरणावस्था आगइ हो, वहांतकश्री कामाभिलाप रखे, तो महा मोहनीय. (२६) जो कोइ देवता महाऋदि, ज्योति, कान्ति, महावल, महायशका घणी देव है, उसका अवर्णवाद बोले,

निन्दा करे, कथवा कोइ त्रत पालके देवता हुवा है, उसका अवर्णवाद बोले तो, महामोहनीय. (२०) जिसके पास देवता नहीं आता है, जिन्होंने देवतावोंको नहीं देखा हो और अपनी पूजा, प्रतिष्ठा मान बढानेके लीये जनसमूहके आगे कहेकि— च्यार जातिके देवतावोंसे अप्रक जातिका देवता मेरे पास आता है, तो महामोहनीय कर्म उपार्वन करे.

यह ३० कारणोंसे जीव महा मोहनीय कर्म उपार्जन ( बन्ध ) करता है, वास्ते मुनिमहाराज इन कारणोंको सम्यक प्रकारसे जानके परित्याग करे. श्रपना त्रात्माका हितार्थ श्रद्ध चारित्रका खप करे. अगर पूर्वावस्थामें इस मोहनीय कर्म बन्धके स्थानोंको सेवन कीया हो, उस कर्मचय करनेको प्रयतन करे. आचारवन्त, गुणवन्त, शुद्धात्मा चान्त्यादि दश प्रकारका प-वित्र धर्मका पालन कर पापका पारित्यागं, जैसा सर्प कांचलीका त्याग करता है, इसी माफिक करे, इस लोक और परलोकमें कीर्तिमी उसी महा पुरुषोंकी होती है कि जिन्होंने ज्ञान, दरीन, चारित्र, तप कर इस मोहनरेन्द्रका मूलसे पराजय कीया है. महो शूरवीर ! पूर्ण पराक्रमधारी ! तुमारा अनादि कालका परम शत्रु जो जन्म, जरा, मृत्युरुप दुःख देनेवालाका जल्दी दमन करो. जिससे चेतन अपना निजस्थानपर गमन करता हुनेमें कोइ विध्न न करे. अर्थात् शाधत सुखोंमे विराजमान होवे. ऐसा फरमान सर्वज्ञका है.

- ॥ इति नौषा अध्ययन समाप्त॥

## नी निदानाधिकार.

राजगृह नगर, गुण्यालोचान, श्रीवक राजा, चैनवा राषी, इन नवका वर्णन जना उपगाइजी सुप्रके माफिर नमकता.

राया, इम नवका वयन जमा उपपाइना ख्राक मामकर्गाः एक ममय राजा थेलिक स्नान मझन कर, ग्रारिको पन्दनादिकका लेपन किया, कंठकी धन्दर धन्छे सुपानिवरार

दुष्पेंकी मानाको धारख कर सुरखं व्यदिने बंडित, मिण व्यदि रत्नोंने बडिन भूरखोंको धारण किये, हाथोंकी श्रंप लियोमें सुद्रिका पहनी, वस्मरको व्यद्दर कंदोरा भारख किया है, सुगटन महत्तक सुशोधनीक बना है, इत्यादि बन्डे पर

भूपयोंने प्रारीस्को कन्द्रहनकी माकिक अलंकत कर, विरस्प कार्यट्रहनकी माला संयुक्त खन धरारता हुना, जैने प्रश्मण, नुचन, वारोंके सुपरिनार्ग चन्द्र आकारामें शोभाषमान होता

न्यत्, शासत तुरारतार चन्द्र आकाराम त्यामाचार वर्णः है. इही मारिक भूमिके भूरणहर श्रेलिक नरेन्द्र, नितकां दर्शन लोगोंको परमित्रव है. यह एक ममय बाहारही आ स्यानशालाकी धन्दर आ कर राजधोग्य सिंहासनपर पठके धपने धतुचरोंको जुलायके ऐसा खादेश करता हुना

व्यपन कर्युचराका बुलतायक एमा व्याद्य करता हुरा-दुम इस राजगृह नगरकी वाहार व्यारामर्मे जारतो, नहां ही-पुरुष मीडा करते हो, उयान नहां मानात्रकारके बृचन, पुण-पनादि होते हैं- कृषकारादिकी शाला, यचादिके देवालय, सभाके स्थानोमें पाणीके पर्वकी शाला, करियाणेकी शाला, विपारीयोंकी दुकानोमें, रथोंकी शालाओं ते, तुनादिकी शालामें, सुतारोंकी शालामें, तुनादिकी शालामें, सुतारोंकी शालामें, इत्यादि स्थानोमें जाके कहो कि—राजा श्रेणिक (अपरनाम मंगसार) की यह श्राज्ञा है कि श्रमणभगवन्त वीरप्रभु पृथ्वीमंडलंकी पिवत्र करते हुवे, एक ग्रामसे दूमरे ग्राम विहार करते हुवे, सुखे सुखे तप-संयमकी अन्दर अपनी आत्माको भावते हुवे, यहांपर पधार जावे तो तुम लोग उन्होंको वडा आदरसत्कार करके स्थानादि जो चाहिये उन्होंकी आज्ञा दो, भिक्त करो, वादमे भगवान पधारनेकी खुश खबर राजा श्रेणिकको शीव्रता पूर्वक देना, ऐसा हुकम राजा श्रेणिकका है.

् आदेशकारी पुरुषों इस श्रेणिकराजाका हुकमको सविनय सादर कर — कमलोंसे अपना शिरपर चढाके बोलेकि —हे घराधिप ! यह आपका हुकम में शीधना पूर्वक सार्थक करुंगा. ऐसा कहके वह छुटम्बीक पुरुष राजगृह नगरके मध्य भाग होके 'नगरकी बाहार जाके जो पूर्वोक्त स्थानोंमे राजा श्रेणिकका हुकमकी उद्घोपणा कर शीधनासे राजा श्रेणिकके पास आके आज्ञाको सुप्रत करदी.

उसी समय भगवान् वीरप्रभु, जिन्होंका धर्मचक्र आका-शमें चल रहा है, चौदा हजार मुनियों, छत्तीस हजार साध्वीयों कोटिंगमें देव-देवीयोंके परिवारसे भूमंड जको पित्र करते हुवे राजगृह नगरके उद्यानमें समवसरण करते हुवे. राजगृह नगरके दो, तीन, च्यार यावत् बहुतते राहस्ते-पर लोगोंको खबर मिलतेही बढे उत्साहमे मगवान्को बन्दन करनेको गये. बन्दन नमस्कार कर, सेवा मक्ति कर अपना जन्म पवित्र कर रहेथे.

सगरानको पघारे हुवे देखके महत्तर बनपालक अगवानके पास आपा, अगवानको नाम—गोत्र पूछा और हृदयमें पारण कर पन्दन नमस्कार कीया. बादमें वह सत्र बनगालक लोक एकत्र मिल आपसे कहने काने—अही ! देवाणुतिय ! राज अधिक जिस समवानके दर्शनकी अभिलापा करते थे वह सगवान आज इस उद्यानमें पथार गये है. तो अपनेको शीमता पूर्वक राजा श्रीणकरी निवेदन करना पाहिये.

सब क्षोक एकत्र मिलके राजा श्रेरिक रे पास गये। क्षीर कहेते हुवे कि—हे स्त्रामित् ! श्रिस भगवानके दर्शनकी ध्यापको प्यास थी त्र्वामित् ! श्रिस भगवानके दर्शनकी ध्यापको प्यास थी त्र्वामित् एव है. यह सुनकर राजा श्रेषिक बढाही हुवे संतापको प्राप्त हुना सिंहासनके उठ जिस दिशामें भगवान् विराज्यान वे, उसी दिशामें सात ध्याठ कदम जाके नमान्युखं देके बोला कि-हे मगवान् ! आप उद्यान में बिराजमान हो, में यहांपर रहा आपको बन्दन करता हूं आप स्वीकार करीये.

बादमें राजा श्रेणिक उस खबर देनेनालॉका पडाही

भादर, सत्कार कीया और वधाइकी श्रन्दर इतना द्रव्य दीया कि उन्होंकी कितनी परंपरा तक भी खाया न जाय. वादमें उन्होंको विसर्जन किया और नगर गुतीया (कोटवाल ) को चुलायके श्रादेश करते हुवे कि-तुम जावों राजगृह नगर अभ्यंतर श्रीर वाहारसे साफ करवाश्रों, सुगन्धि जलसे छंटकाव करवाश्रों, जगे जगेपर पुष्पोंके ढेर लगवावो, सुगन्धि धूपसे नगर व्याप्त कर दो-इत्यादि श्राज्ञाको शिरपर चढाके कोटवाल अपने कार्यमें प्रवृत्ति करता हुवा.

राजा श्रेणिक सैनापितको बुलाके आज्ञादि कि तुम जावे-हस्ती, अश्व, रथ और- पैदल-यह च्यार प्रकारकी सैना तैयार कर हमारी आज्ञा वापीस सुप्रत करो. सैनापित राजाकी आज्ञाको सहर्ष स्वीकार, अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर आज्ञा सुप्रत कर दी.

राजा श्रेणिक अपने रथकारको बुलवाय हुकम किया कि-धार्मिक रथ तैयार कर उत्थानशालामें लाके हाजर करो. राजाके हुकमको शिरपर चढाके सहर्ष रथकार रथशालामें जाके रथकी सर्व सामग्री तैयार कर, बहेलशालामें गयाः वहांसे अच्छे, देखनेमें सुंदर चलनेमे शीघ्र चालवाले युवक घुपमोंको निकाल, उसको स्नान कराके अच्छे भूपण वस्न ( कृतों ) धारण करा रथके साथ जोड, रथ तैयार कर, राजा श्रेणिकसे अर्ज करी कि-हे नाथ! आपकी आज्ञा माफिक यह रथ तैयार है. रथकारकी यह बात श्रवण कर अर्थीत रथकी सज्जवटको देख-

श्रमणभगवान् वीरप्रश्च गुणशीलोद्यानमें पथारे हुते है. उन्होंका नाम-गोत्र अपण करनेका भी महाक न है, तो भगपान की वन्दन करना, नमस्कार करना और श्रीम्रदासे देशना श्राण करना इसके फलका तो कहेना है। क्या ? वास्ते चली भग वान्की वन्दन- नमस्कार करे, भगतान महावंगल है. देवताके चैत्यकी माफिक उपायना करने योग्य है. राखी चेत्रणा यह बचन सुनके बड़ा ही हर्षको प्राप्त हुइ. अपने पतिकी आजाकी शिरपे चढाके श्राप मजन घरमें प्रोता किया. वहांपर स्वब्ध सुगन्धि जलसे सनिधि स्नान-मञ्जन कर शरीरको चन्द्रनादिने लेपन कर ( कृतवितकर्म-देनपूनन करी हैं ) शरीरमें भूगवा, जैसे पार्नोमें नेपुर, कम्परमें मखिमंडित केंद्रोरा, हृदयपर हार, कानोमें चमकते कुंडल, श्रंगुरीयोंमें मुद्रिका, उत्तम खलकती चुडीये, मांदलीये इत्यादि रत्नजडित भूपखाँसे सुशोभित जियके कुंडलोंकी प्रमाने बदनकी शोभामे बृद्धि करी है. पेइने है कान्तिकारी रमणीय, बडा ही सुकूमाल जो नाककी हवासे उड जावे, मक्कीके जाल जैमे वस्त, श्रीर भी सुगन्धि पुर्विक

पने हुवे तुरे गजरे, सेहरे, मालानों आदि घारण किया है। चर्चित चन्दन कान्तिकारी है दर्शन जिन्होंका, जिसका रूप

206

करके स्नान मजन कर पूर्वकी माफिक अच्छे सुन्दर वसपूरण घारण कर, कल्पट्रचकी माफिक वनके जहांपर चेजणा राणी थी। वहांपर आया और चेलणा राणीसे कहा कि-है प्रिया ! माज विलास आश्रर्यकारी है-इत्यादि अच्छा सुन्दर रुप शृंगार कर बहुतसे दास-दासीयों नांजर फोर्जोके परिवारसे अपने घरसे नीकले वाहारकी उत्थानशालामें चेलणा राणी आह है.

राजा श्रेणिक चेल्णा राणी साथमें रथपर बैठके राजगृह नगरके मध्य बाजार होके जैसे उचवाइजी स्त्रमें कोणिक
बन्दनाधिकारमें वर्णन किया है. इसी माफिक बडे ही आडम्बरसे भगवानको बन्दन करनेको गये. भगवानके छत्रादि
अतिशयको देख आप सवारीसे उत्तर पैदल पांच अभिगम
धारण करते हुवे जहां भगवान बिराजमान थे वहांपर आये.
भगवानको तीन प्रदक्षिणा दे बन्दन—नमस्कार कर राजा
श्रेणिकको आगे कर चेल्णा आदि सब लोग भगवानकी
सेवा—भक्ति करने लगे.

उस समय भगवान् वीरप्रभु राजा श्रेणिक, राणी चेलणा आदि मनुष्य परिपद, यति परिपद, मुनि परिपद, देव परिपद, देवी परिपद—इत्यादि १२ प्रकारकी परिपदकी अन्दर विस्तारसे धर्मकथा सुनाइ. विस्तार उववाइजी स्त्रसे देखे.

परिपद भगवान्की मधुर अमृतमय देशना श्रवण कर बढ़ा ही आनन्द पाया, यथाशक्ति त्रत, प्रत्याख्यान कर अपने अपने स्थानकी तर्फ गमन किया. राजा श्रेणिक राणी चेलणा भी भगवानकी भवतारक देशना सुन, भगवान्को बन्दन— नमस्कार कर अपने स्थानपर गमन किया.

वहांपर भगवान्के समवसरणमें रहे हुवे कितनेक साधु-

साध्वीयों राजा श्रीखिक श्रीर राखी चेललाको देखके उसी साधु माध्वीयोंके ऐसे श्रध्यवसाय, मनोगत परिणाम हुवाकि— भद्दा ! श्राधर्ष ! यह श्रीखिक राजा बढा महड्डिक, महाश्रुद्धि महा ज्योति, महाकान्ति, यांवत् महासुरके धर्णा, जिन्होंने

किया है स्नान मझन, शरीरको वस यूपससे कन्यहर सहश बनाया है. धीर चेलखा राणी यहमी हमी प्रकारसे एक शृंगा-रका पर है. जिसके राजा श्रोखिक मनुष्य मंबन्धी काममोग मोगयता हुवा विचर रहा हैं- हमने देवता नहीं देखे हैं, परना यह प्रत्यक्ष देव देवीकी माफिकही देख पहते हैं. झगर हमार

हमभी भविष्यकालमे राजा श्रेषिककी माफिक मनुष्य संवन्धी भोग मोगपते विचरे अर्थात् हमकोसी श्रेष्टिक राजा सहस्य मोगॉकी प्राप्ति हो । इति साधु-साधुवाँने ऐसा निदान ( निपाषा ) कीया. बही ! आश्रव ! यह चेलखा राखी स्नान सजन कर पावत् सर्व र्थण सुन्दर कर कुंगार किया हुवा, राजा श्रेषिकके

तप, अनशनादिसंयम अतरुप तथा अझचर्यके फल हो, सी

साथ मतुष्य संजन्धी योग शोग रही है. इसने देवताँको नहीं देखा है, परन्तु यह मरथन देवताको माफ्तिक योग योगवरे है. इसलीय अगर हमारे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो ह मगी भिष्पमें चलया रायिक तप्त मतुष्य संवन्धी सर्व भोगवरे विचरे, अर्थात इसकोशी चेलया गायीक जैसे मीग विलास मिले । साध्वीयोंने भगवानके समवसरणमें ऐसा ।निदान किया था.

भगवान् वीर प्रश्च समवसरण स्थित साधु, साध्वीयों के यह अकृत्य कार्य (निदान) को अपने केवलज्ञान द्वारा जानके साधु, साध्वीयों को आमंत्रण कर (बुलवाय कर) कहेने लगे— अहो ! आर्य ! आज राजा श्रीणिकको देखके तुमने पूर्वोक्त निदान किया है. इति साधु, हे साध्वीयों ! आज राणी चेल- खाको देख तुमने पूर्वोक्त निदान किया है । इति साध्वीयों हे साधु साध्वीयों ! क्या यह बात सबी है । अर्थात् तुमने पूर्वोक्त निदान किया है ? साधु, साध्वीयोंने निष्कपट भावसे कहा—हां भगवान् ! आपका फरमान सत्य है हम लोगोंने ऐसाही निदान कीया है.

हे आर्य ! निश्चयकर मैंने जो धर्म ( द्वादशांगरुप ) प्ररुपा है, वह सत्य, प्रधान, परिपूर्ण, निःकेवल राग द्वेप रहित
शुद्ध-पित्रत्र, न्यायसंयुक्त, सरल, शन्य रहित, सर्व कार्यमें
सिद्धि करनेका राहस्ता है, संसारसे पार होनेका मार्ग है, निवृतिपुरीको प्राप्त करनेका मार्ग है, अवस्थित स्थानका मार्ग
है, निर्मल, पित्रत्र मार्ग है, शारीरिक मानसिक दुःखोंका अन्त
करनेका मार्ग है, इस पित्रत्र राहस्ते चलता हुवा जीव सर्व कायोंको सिद्ध कर लेता है लोकालोकके भावोंको जाना है, सकल कर्मीस मुक्त हुवे हैं सकल कपायष्य तापसे शीतलिभूत
हुवा है सर्व शारीरिक मानसिक दुःखोका श्रंत किया है.

मद्दा ज्योति, महाकान्ति, यांवत् मद्दासुराके घणी, जिन्होंने -किया है स्नान मजन, शरीरको वस्त्र भूपणसे कल्पष्टल सदश बनाया है. और चेलाणा राणी यहभी इनी प्रकारसे एक गूंगा रका घर है. जिसके राजा श्रीणिक मनुष्य संबन्धी कामभोग

भोगवता हुवा विचर रहा हैं , हमने देवता नहीं देखे हैं, परन्तु यह प्रत्यच देव देविकी माफिकहीं देख पडते हैं, अगर हमारे तप, अनदानादिसंयम बतरुष तथा ब्रह्मचंके फल हो, तो ' हमभी भविष्यकालमे राजा श्रेखिककी माफिक मनुष्य संपन्धी ' भोग भोगवते विचरे अर्थात् हमकोमी श्रेखिक राजा सहस्य

मोगोंकी प्राप्ति हो । इति साध-साधवीने देसा निदान

(नियाणा) कीया.

सही ! आश्रय ! यह चेलाणा शाणी लान मजन कर रे पावत् सबे श्रंम सुन्दर कर धूंगार किया हुवा, राजा श्रेणिक के साथ मजुष्य संबन्धी मोग मोग रही है. हमने देवतं को नहीं हैं, परनु यह शरयच देवताकी माफिक मोग मोगवे हैं. इसलीय अपार हमारे तथ, संधम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो ह-ममी मविष्यमें चेलाणा राखीके सहग्र मजुष्य संबन्धी खर्ज

भागवते विचरे. अर्थात इसकीमी चेलला शासीके जैसे भीग-

होते है. वह कहते हैं कि है नाथ ! हम क्या करे ? क्या आपका हुकम है ? क्या आपकी इच्छा है ? किसपर आपकी रुचि है ? इत्यादि उस कुलादिके उत्पन्न हुवे पुरुष पुरुषवन्तकी ऋदिका ठाठ देख अगर कोइ साधु निदान करेकि हमारे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो भविष्यमें हमकों मनुष्य संबन्धी ऐसे भोग प्राप्त हो. इति साधु ।

हे श्रमण ! श्रायुष्यवन्त ! श्रगर साधु ऐसा निदान कर उसकी श्रालोचना न करे, प्रतिक्रमण न करे, पापका प्रायश्रित न लेंचे श्रोर विराधक भावमें काल करे, तो वहांसे मरके महा ऋद्भिवन्त देवता होवे. वहांपर दिव्य ऋद्भि ज्योति यावत् महा सुखोंको प्राप्त करे. उस देवतावों संवन्धी दीर्व काल सुख भोगवके, वहांसे चवके इस मनुष्य लोकमें उग्र कुलमें उत्तम वंश्मे पुत्रपणे उत्पन्न हुवे. जो पूर्व निदान कियाथा, ऐसी ऋद्भि प्राप्त हो जावे यावत् स्त्रीयोंके वृन्दमें नाटक होते हुवे, वाजित्र वाजते हुवे मनुष्य संवन्धी भोग मोगवते हुवे विचरे.

हे भगवन् ! उस कृत निदान पुरुषको केवली प्ररुपित धर्म उभयकाल सुनानेवाला धर्मगुरु धर्म सुना शके ?

हां, धर्म सुना शके, परन्तु वह जीव धर्म सुननेको प्र-योग्य होते है. वह जीव महारंभ, महा परिग्रह, स्त्रीयोंका काम-भोगकी महा इच्छा, अधर्मी, अधर्मका व्यापार, अधर्मका सं- इस धर्मनी बन्दर ग्रहण बार बासेनन शिचाने लीपे सांवधान साधु, क्षुचा, विवासा शांत, उच्छ ब्राहि बनेक परीषद-उपसम्मे सहन करते, महान सुनट क मरेबका परा वर्ष करते हुने सबस मार्गमे निर्मल विचाने प्रश्नाच करे, प्रश्नि करता हुना उग्रबुलमें उत्पन्न हुवा उग्रहलके प्रत, महामाता

थर्थात् उच जाति की मातानीस निन्हींका जन्म हुना है एव भीगहुलोत्पन हुवा पुरुष जो बाहारमे गमन पर नगरमें आहे हुये की तथा नगरसे नाहार जाते हुने की देखे निन्हें के आंग महा दासी दाम, नोकर चाकर, पदलींके परिवासी क्रितनेक छा धारण किये है एव मडारी, दहादि, उसके आगे अध, श्वसवार. दोनो पाम इस्ती, पीछे रथ, और रथधर, इसी माफिक बहुतसे हस्ती, अशा रथ और पैदलके परिवारमे चलते है, निसके शिरपर उज्ज्वल छत्र हो रहा है, पासमे रहे के खेत चामर ढोलते है, निमको देखनके लीप नर नारीयों घरसे बाहार त्राते हैं, बन्दर आते हैं, निन्होंकी कान्ति-प्रभा शाम नीय है, जिन्होंने किया है स्नान, मञ्जन, देवपूरा, यान्त् भूषण वस्त्रोंने असकृत हो महा निस्तारनन, कोठागार गा लाके सामान्य मकानकी यन्दर याउत रतन चडित सिंहामनपर रोशनीची ज्योतिके प्रकाशमें खीयोंके बृन्दमे, महान् नाटक, गीत, वानिंत्र, वत्री, वाल, तूरीत, मृद्ग, पहडा-स्वादि प्रधान मसुष्य सबन्धी मांग भोगनता निचरता है वह एक महत्यको रोलाता है, तब च्यार पाच श्ली पुरुष चाके राडे चुलानेपर च्यार पांच हाजर होते हैं. यावत् सर्व प्रथम निदा-नकी माफिक उस स्त्रीको देख साध्वीयों निदान करेकि—मेरे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो में भविष्यमें इस स्त्रीकी माफिक भोग भोगवती विचरं. इति साध्वीका निदान.

हे यार्थ! वह साध्वीयों निदान कर उसकी खालोचना न करे, यावत प्रायाधित न ले, विराधक भावमें काल कर मह-द्धिक देवतापण उत्पन्न होने, वहांसे जो निदान किया था, ऐसी स्त्री होने, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत भोग भोगवती हुइ विचरे, उस स्त्रीको दोनों कालमें धर्म सुनानेवाला मिलने परभी धर्म नहीं सुने, अर्थात् धर्मश्रवण करनेकोभी अयोग्य है। वह महारंभ यावत् कामभोगमें मूर्विकत हो, कालकर दिशाकी नारकीमें उत्पन्न होने, भविष्यमेंभी दुर्लभ बोधि होने.

हे मुनियों इस निदानका यह फल हुवाकि केवली प्ररु-पित धर्मका श्रवण करनाभी नहीं बने, श्रथीत् धर्म श्रवण कर-नेके लीयेभी श्रयोग्य होती है.

(३) हे आर्य ! मैं जो धर्म प्ररुपण कीया है, उसकी अन्दर यावत पराक्रम करता हुवा साधु कोइ स्त्रीको देखे, वह अति रुप-योवनवर्ता यावत पूर्ववत वर्णन करना, उसको देख, साधु निदान करेकि निश्रय कर पुरुपपणा बडाही खराव है, कारण, पुरुप होनेसे वडे वडे संग्राम करना पडता है, जिसकी अन्दर तीचण शस्त्रसे प्राण देना पडता है, औरभी व्यापार

हे आयुष्यवंत श्रमणो ! तथारुपके निदानका यह फल

दुर्लम बोधी होता है.

हुवा कि यह जीन केनली महिपत धिर्म श्रास करनेके लीयेंगी श्रमोग्य है. स्पात केनली शहिपत धर्मका श्रमण करनाही दुष्कर हो जाता है. इति प्रथम निदान-(२) खहो श्रमणों। मैंने जो धर्म प्रहिपत कीया है, वह यावत सर्ने शारीरिक श्रीर मानसिक दुःखाँका श्रम्य करने चाला है. इस धर्मकी अन्दर मृश्वी करती हुई साध्यीया वह तसे परीयह—उपसमाको सहन करती हुई, काम निकारका परा-जय करनेमें पराकृत करती हुई निवरती है. सर्व श्रीवृक्तार प्रथम निदानको माफिक समकता.

एक समय एक ख़ीको देखे, वह ख़ी कैमी है कि जगतमे वह एकडी श्रद्धन रुप लावण्य, चतुराहवाली है, मानो एक

मातानेही ऐसी धुत्रीको जन्म दीवा है. रत्नोंके आमरण समान सेलकी सीमीकी माफिक उसको गुप्त रीविस संरचण कीया है। उत्तम जरी खीनखाए आदि चसकी सिंदुक्ती माफिक उन्हम सरस्य कीया है, रत्नोंक करंडकी माफीक परम अपूरेष किं नहको सर्व दुखेंस बचाके रखण कीया है, वह सी अपने कि ताके परेस निकलती हुई, पविके धरमें जाती हुई, जिसके आगे पीछे यहुतसे दास, दासी, नोकर, चाकर, यायत एककी बुलानेपर च्यार पांच हाजर होते हैं. यावत् सर्व प्रथम निदा-नकी माफिक उस स्त्रीको देख साध्त्रीयों निदान करेकि—मेरे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो मैं भविष्यमें इस स्त्रीकी माफिक भोग भोगवती विचरुं. इति साध्वीका निदान.

हे आर्थ! वह साध्वीयों निदान कर उसकी खालोचना न करे, यावत् प्रायाश्चित्त न ले, विराधक भावमें काल कर मह-द्धिक देवतापण उत्पन्न होवे, वहांसे जो निदान किया था, ऐसी स्त्री होवे, ऐसाही सुख-भोग प्राप्त करे, यावत् भोग भोगवती हुइ विचरे, उस स्त्रीको दोनों कालमें धर्म सुनानेवाला मिलने परभी धर्म नहीं सुने, अर्थात् धर्मश्रवण करनेकोभी अयोग्य है। वह महारंभ यावत् कामभोगमें मूच्छित हो, कालकर दिख्ण दिशाकी नारकीमें उत्पन्न होवे, भविष्यमंभी दुर्लभ बोधि होवे.

हे मुनियों इस निदानका यह फल हुवाकि केवली प्ररु-पित धर्मका अवण करनाभी नहीं वने, अर्थात् धर्म अवण कर-नेके लीयेभी अयोग्य होती है.

(३) हे आर्य ! मैं जो धर्म प्ररूपण कीया है, उसकी अन्दर यावत पराक्रम करता हुवा साधु कोइ स्त्रीको देखे, वह अति रुप-योवनवती यावत पूर्ववत वर्णन करना. उसको देख, साधु निदान करेकि निश्रय कर पुरुपपणा बडाही खराव है, कारण, पुरुप होनेसे बडे बडे संग्राम करना पडता है. जिसकी अन्दर तीचण शस्त्रसे प्राण देना पडता है. औरभी व्यापार

नहीं है. अगर हमारे तप, संयम, बहाचर्यका फल हो, तो मनि

प्यमें हम खीपनेको प्राप्त करे, वहमी पूर्वपत् रुप, यौपन, ला बएप, चतुराइ, जोकि जगतमें एकही पाँड जाय ऐसी. फिर पु रुपोंके साथ निर्विभवासे भाग मागवती विचरे. । इति साधु यह निदान साधु करे. उस स्थानकी आलोचना न करे. यावत शामिश्रत न लेवे. विराधक भावसे काल कर महर्द्धिक देवता वोंभें उत्पन्न हुने. वह देव संबन्धी दिव्य सुख भोगके आयुष्य पूर्ण कर मनुष्य लोकमे व्यच्छा कुल-जातिको अच्छे रुप, यो बन, लावयपको प्राप्त हुइ, उस पुत्रीको उच कुलमें भागी करके देवे, पूर्व निदानकृत फलसे मनुष्य संबन्धी कामभीग भीगवती ञानन्द्रमें विचरे. उस ख़ीको अगर कोइ दोनो काल धर्म सुनानेताला मिले, तोमी वह धर्म नहीं सुने, अर्थात धर्म सुननेके लीये अयोग्य है. बहुत काल महारंम, महा परिग्रह, यहा काम भोगमें गृद्ध-मुर्चिछत हो काल कर द्विशकी नारकीमें नैरियापने उत्पन होगा. भविष्यके लीयेमी दुर्लभयोधि होगा. हे आर्थ ! इस निदानका यह फल हुवाकि वह घर्म सु-ननेके लीयेभी अयोग्य है. अर्थात् धर्म सुननाभी उदय नहीं त्राता है. । इति ।

(४) हे आर्थ ! में धर्म प्ररूपण कीया है. वह यावत सर्व दुःखोंका चन्त करनेवाला है. इस धर्मको धारण कर सा-ध्वीयों अनेक प्रकारके परीपह सहन करती हुइ किसी समय पुरुपोंको देखे, जैसे उग्र कुलकी महामातसे जन्मा हुवा, भोग-कुलकी महामातासे जन्मा हुवा, नगरसे जाते हुवे तथा नगरमें प्रवेश करते हुवे जिन्होंकी ऋदि-साहिबी, पूर्वकी माफिक ए-कको बोलानेपर च्यार पांच हाजर होवे ऐसे ऋदिवन्त प्ररुपेंको देख, साध्वी निदान करेकि-श्रहो ! लोकमें स्त्रीयोंका जन्म महा दुःख दाता है. अर्थात् स्त्रीपना है, वह दुःख है. क्योंकि ्याम यावत् राजधानी सिन्नवेशकी अन्दर खुद्धी रहके फिर सके नहीं. अगर फिरे तो, स्त्री जाति कैसी है. सो दृष्टान्त-श्राम्र-के फल, त्रांवलिके फल, वीजोरेके फल, मंसपेसी, इन्नुके खंड, संयजीवनके सुन्दर फल, यह पदार्थी बहुतसे लोगों-को त्रास्वादनीय लगते है. इस पदार्थांकी बहुत लोक खाना चाहते हैं, वहुत लोक इसकी अपेचा रखते हैं, बहुत लोक इसकी अभिलापा रखते हैं. इसी माफिक स्त्री जातिकी वहुतसे लोक आस्वादन (भोगवना) करना चा-हते है. यावत स्त्रीजातिको कहांभी सुख-चेन नहीं है. सर्व गृहकार्य करना पडता है. औरभी स्त्रीजातिपन एक दुःखका खजाना है. वास्ते स्त्रीपन अच्छा नहीं है. परन्तु पुरुपपन जातमें अच्छा है, स्वतंत्र है. अगर हमारे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो भविष्यमें हम पुरुष उग्र कुल, भोगकुल यावत् महा-

वते विचरे. इति साध्वी निदान कर उसकी ब्रालोचना न करे यावत् प्रायिश्च न लेवे. काल कर महार्द्धिक देवपने उत्पन्न हो. यह देवसंपन्धी सुख भोग आयुष्यके अन्तमे वहासे चवके कृतनिदान माफिक पुरुषपने उत्पन्न होत्रे, वह धर्म सुननेके लीये श्रयोग्य श्रथीत धर्म सुननाभी उदय नहीं श्राता. वह कृत निदान पुरुष महारंग, महापरिग्रह, महा मीग भीगवनेमें गृद्ध मृच्छित हो, अन्तमे काल कर द्विण दिशाकी नारकीने नैरियपने उत्पन्न हुवे. अविष्यमेमी दुर्लम बोधि होवे. हे आर्थ ! इस निदानका यह फल हुवाकि यह जीव केवली प्ररुपित धर्मभी सुन नहीं सके. अर्थात् धर्म सुननेकीभी अयोग्य होता है. । इति । (ध) हे आर्थ ! में जो धर्म प्ररुपित किया है. यावत् उस धर्मकी अन्दर साध-साध्वी अनेक परीपह सहन करते हुवे, धर्ममे पराक्रम करते हुवे मनुष्य संबन्धी कामभोगींसे विरक्त हुवा ऐसा विचार करेकि-बहा ! ब्याधर्य ! यह मनुष्य संबन्धी कामभोग अधुव, अनित्य, अशाश्वत, सडन पडन विध्वंसन इसका सद्देव धर्म है. अही ! यह मन्द्रवका शरीर मल मूत्र, श्रेष्म, मंस, चरबी, नाकमेल, वमन, पित्त, शुक्र,

रक्त, इत्यादि अशुचिका स्थान है. देखनेसेही विरुप दिखाता है. उचास निश्वास दुर्गन्धिमय है. मल, मूत्र कर भरा हुवा है. व्याधिका खजाना है. वहभी पहिले व पीछे अवश्य छोडना पडेगा. इससे तो वह उर्ध्वलोक निवास करनेवाले देवता-वों अच्छे है, कि वह देवता अन्य किसी देवतावोंकी देवीयोंको अपने वशमें कर सर्व कामभोग उस देवीके साथ भोगवते है. तथा आप स्वयं अपने शरीरसे देवरुप और देवी-रुप बनाके उसके साथ भोग करे तथा अपनी देवीयोंके साथ भोग करे. अर्थात् ऐसा देवपना अच्छा है. वास्ते मेरे तप, संश्यम, ब्रह्मचर्यका फल हो तो भविष्य कालमें मंभी यहांसे मरके उस देवोंकी अन्दर उत्पन्न हो. पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी देवी-योंके साथ मनोहर भोग भोगवते हुवे विचर्छ. । इति ।

हे आर्थ ! जो कोइ साधु—साध्वीयों ऐसा निदान कर उसकी आलोचना न करे, यावत् पापका प्रायिश्वत्त न लेवे और काल करे, वह देवोंमें उत्पन्न हुवे. वह महद्धिक, महा-ष्योति यावत् महान् सुखवाले देवता होवे. वह देवता अन्य देवतावोंकी देवीयोंको तथा अपने शरीरसे वैक्रिय बनाइ हुइ देवीयोंसे और अपनी देवीयोंसे देवता संवन्धी मनोवांछित मोग भोगवे. चिरकाल देवसुख भोगवके अन्तमें वहांसे चवके उग्रकुलादि उत्तम कुलमें जन्म धारण करे यावत् आते जातेके साथे बहुतसे दास—दासीयों, वहांतककी एक बुलानेपर च्यार पांच आके हाजर होवे.

हे भगवन्! उस पुरुपकों कोइ केवली प्ररुपित धर्म सुना सके कि हां, धर्म सुना सकते है. हे भगवन्! वह धर्म अवण फर अदा प्रतीत रुचि कर सके? घर्म सुन तो सक, परन्तु अदा प्रतीत रुचि कर सके ? घर्म सुन तो सके परन्तु अदा प्रतीत रुचि नहीं ला सके. वह महारंमी, यानत् काम-मोगकी इच्छावाला मरके दिख्यकी नरकमें उत्पन्न होता है. मविष्पमें दुर्त्तमचोधि होगा.

हे आर्य । उस निदानका यह फल हुवा कि वह धर्मे अवस करनेके योग्य होता है, परन्तु धर्मपर श्रद्धा प्रतीत कथि नहीं कर सके. ॥ इति ॥

राथ नहा कर सक. । शत ।।

(६) हे आर्थ में जो घर्ष प्ररुपा है. वह सर्व दुःखंका
अन्त करनेवाला है. इस घर्षकी अन्दर साधु-साच्ची पराक्रम
करते हुवेकों महाच्य संयन्यि कामभोग अनित्य है. याद्य

अन्त करनवाला ६. इस घमका अन्दर साधु-साध्या पर्यान्य करते हुवेकों महान्य संयन्यि कामगोग अनित्य है, यावत् पहिले पीड़े अवरय छोडने योग्य है। इससे तो उप्वेलीकर्म सो देवों है, यह अन्य देवतावांकी देवीयांको यस्य कर्नहीं

मोगवर्ते है, परन्तु अपनी देवीयोंको वश कर भोगवर्ते है। तथा अपने शरीरसे विक्रय देव-देवी बनाके भोग भोगवर्ते हैं। वह अच्छे हैं। वास्ते हमारे तप, संयम, अह्मचर्यका फल हो तो हम उस देवोंमें उत्पन्न हुवे। ऐसा निदान कर आलीचना

नहीं करता हुना काल कर वह देवता होते हैं. पूर्वकृत तिदान माफिक देवतानों संबन्धी सुख मोगवके यहाँसे चवके उत्तम कुल-जातिमें मनुष्पपणे उत्पन्न होते हैं. यावत् महाऋदिवन्त जहांतक एकको बोलानेपर पांच आके हातर हुने

हे भगवन् ! उसको केवलीप्ररुपित धर्म सुना सके ? हां, धर्म सुना सके. हे भगवन् ! वह धर्म श्रवण कर श्रद्धा प्रतीत रुचि करे ? नहीं करे. परन्तु वह मारण्यवासी तापस तथा ग्राम नजदीकवासी तपस्वी रहस्य ( ग्रप्तपने ) श्रत्याचार सेवन करनेवाले विशेष संयमत्रत यद्यपि व्यवहार क्रियाकल्प रखते भी हो, तो भी सम्यत्तव न होनेसे वह कप्टाकिया भी अज्ञानरुप है, श्रीर सर्व प्रायाभूत जीव-सन्वकी घातसे नहीं निर्वृति पाइ है, अपने मान, पूजा रखनेके लीये मिश्रभाषा बोलते है, तथा त्रामे कहेंगे-ऐसी विपरीत भाषा बोलते है. हम उत्तम है, हमको मत मारो, अन्य अधर्मी है, उसको मारो. इसी माफिक हमको दंडादिका प्रहार मत करो, परि-ताप मत दो, दुःख मत दो, पकडो मत, उपद्रव मत करो. यह सब अन्य जीवांको करो, अर्थात् अपना सुख वांछना श्रीर दूसरोको दुःख देना, यह उन्होंका मूल सिद्धान्त है, वह वाल, अज्ञानी, स्त्रीयों संबन्धी कामभोगमें गृन्द मूच्छित हुवे काल प्राप्त हो, श्रासुरीकाय तथा किल्विपीया देवोंमें उत्पन्न हो, वहांसे मरके वारवार हलका वकरे ( मींढे ) गुंगे, न्तूले, लंगडे, बोबडेपनेमें उत्पन्न होगा. हे आर्थ! उक्त निदान करनेवाला जीव धर्मपर श्रद्धाप्रतीत रुचि करनेवाला नहीं इोता है. ॥ इति ॥

(७) हे आर्थ ! में जो धर्म कहा है, वह सर्व दुः लोंका

श्रन्त करनेवाला है. उस धर्मकी श्रन्दर पराक्रम करते हुवे मनुष्य संगन्धी कामभोग अनित्य है, यावत जो उर्ध्वलोकमें देवीं है, जो पारकी देवीकों अपने वश कर नहीं भोगवते हैं तथा अपने शारीरसे बनाके देवीको भी नहीं भोगवते हैं. परन्तु जो अपनी देवी है, उसकी अपने बशमें कर मौगवते है. अगर हमारे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो हम उक्त देवता हुवे. ऐसा निदान कर खालोचना न करे, यावत प्रायश्चित न करते हुचे काल कर उक्त देवोंमें उत्पन्न होते हैं. वहां देवतायीं संबन्धी चिरकाल सुख भोगवके वहांसे काल कर उत्तम इल-जातिकी अन्दर मनुष्य हुवे. वह महर्द्धिक यावत एकको बुलानेपर च्यार पांच आहे हाजर हवे. हे भगवन् ! उस मनुष्यकों कोइ अमण महान् केवली प्ररापित धर्म सुना शके है हा, सुना सके. क्या वह धर्मपर अदाप्रतीत रुचि करे ? हाँ, करे. यह दर्शन शायक हो सके-परन्तु निदानके पाप फलसे वह पांच अण्यवत, सात शिचावत यह श्रावकके बारहा वत तथा बोकारसी आदि प्रत्याख्यान करनेको समर्थ नहीं होते हैं. वह केवल सम्यक्तवारी श्रावक होते हैं. जीवादि पदार्थका जानकार होते हैं. हाडहाड किमीजी-धर्मकी अन्दर राग जागता है. ऐसा सम्यक्त्रक्ष श्रावकपणा पालता हुवा बहुत कालतक आयुष्य पाल वहांसे मरके देवोंकी

श्रन्दर जाते है.

हे आर्य ! इस निदानका यह फल हुवाकि वह समर्थ हीं है कि श्रावकके पांच श्रणुत्रत, सात शिचात्रत, और नो-गरसी आदि तथा पौपध, उपवासादि करनेको समर्थ न हो कि.। इति ।

(c) हे त्रार्थ ! मैं जो धर्म कहा है, वह सर्व दु:खोंका प्रन्त करनेवाला है. इस धर्मकी अन्दर साधु, साध्वी पराक्रम हरते हुवे ऐसा जानेकि-यह मनुष्य संवन्धी कामभोग त्रानित्य, **अशाश्वत, यावत पहिले या पीछे अवश्य छोडने** योग्य है. तथा देवतावों संवन्धी कामभोगभी त्रानित्य, त्रशाश्वत है, वह चल चलायमान है. यावम् पहिले या पीछे अवश्य छोडनाही होगा. मनुष्य–देवोंके कामभोगक्षे विरक्त हुवा ऐसा जानेकि– मेरे तप, संयम, ब्रह्मचर्यका फल हो, तो भविष्यमें मैं उग्र कुल, भागकुलकी अन्दर महामाता ( उत्तम जाति ) की अन्दर पुत्र-पर्यो उत्पन्न हो, जीवादि पदार्थका जानकार वन, यावत साधु, साध्वीयोंको प्रासुक, निर्दोप, एपिएक, निर्जीव, अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि चौदा प्रकारका दान देता हुवा विचरं. ऐसा निदान कर त्रालोचना न करे, यावत प्रायाश्रित न लेवे त्रोर काल कर वह महाऋदि यावत महा सुखवाला देवता हुवे, वहां चिरकाल देवताका सुख मोगवके, वहांसे म-रके उत्तम जाति-कुलकी अन्दर मनुष्य हुवे. वहां पर केवली प्ररुपित धर्म सुने, श्रद्धाप्रतीत रुचि करे, सम्यक्त्व सहित वा- 'ष्ठिडे भिनता' श्र्यांत् संयम-दांचा लेनका श्रासमर्थ है, वह आ यक हो जीवादि पदायोंका जान हुवे, अशानादि चादा प्रका रका प्राप्तक, एपथीय चाहार साधु साध्यीयोंको देता हुवा व हुतसे यत प्रत्याख्यान पोष्य, उपवासादि कर अन्तमे धालो चना सहित अनशन कर समाधिमें काल कर उंच देवीन उत्पन्न होता है.

हे आर्थ ! उस पाप निदानका फल यह हुवाकि वह सर्व विरति-दीचा लेनेको असमर्थ अर्थात् अयोग्य हुवा । हति ! (६) हे आर्थ ! में जो धर्म कहा है, यह सर्व दुःखाँका

(६) हे चार्ष ! मैं जो धर्म कहा है, नह सर्व दुःलाका अन्त करनेवाला है. उस धर्मकी अन्दर साधु साध्या पराम्नम करते हुवे ऐसा जानेकि-यह मतुष्य सथन्थी तथा देवसवन्धी काममोग अध्यव, अनित्य, अशाक्षत है, पहिले या पीळे अ

बरय छोडने योग्य ई. अगर सेरे तथ, सयस, मझवर्यका फल हो, तो सबिष्यमें में ऐसे कुलमें उत्पन्न हो यथा— (१) अन्तकुल—स्त्रम्य इटब, सोभी गरीन. (२)प्रान्त इल—चितकुल गरीब कुल. (३) तुच्ककुल—स्त्रम्य कुटबवाले

इलमें. (४) दरिद्रकुल--निर्धन इटववाला (४) इपगडल--धन होनेपरमी छपणता. (६) मिल्लुकुल--भिलाकर आडी विका करे. (७) झाझखङुल--नाझखाँका इल सदैव मिल्ल ऐसे कुलमें पुत्रपणे उत्पन्न होनेसे मिविष्यमें मैं दीचा लेडंगा, तो मेरा दीचाका कार्यमें कोइ भी विष्न नहीं करेगा. वास्ते मेरेको ऐसा कुल मिले तो अच्छा. ऐसा निदान कर आलोचना न करे, यावत् प्रायिश्चन न लेता हुवा काल कर उर्ध्वलोकमें महार्द्धिक यावत् महासुखवाला देवता हुवे. वहां चिरकाल देवसुख भोगवके वहांसे चवके उक्त कुलोमें उत्पन्न हुवे. उसको धर्मश्रवण करना मिले. श्रद्धाप्रतीत रुचि हुवे. यावत् सर्वविरति—दीचाको ग्रहन करे. परन्तु पापनिदानका फलोदयसे उसी भवमें केवलज्ञानको ग्राप्त नहीं कर सके.

वह दीचा ग्रहन कर इर्यासमिति यावत् गुप्त नहाचर्य पालन करते हुवे बहुत वर्ष चारित्र पालके अन्तमें आलोच-नापूर्वक अनशन कर काल प्राप्त हो उर्ध्वगतिमें देवतापणे उत्पन्न हुवे. वह महर्द्धिक यावत् महासुखवाला हुवे.

हे आर्थ ! इस पापनिदानका फल यह हुवा कि दीचा तो ग्रहन कर सके, परन्तु उसी भवकी अन्दर केवलज्ञान प्राप्त कर मोच जानेमें असमर्थ है. ॥ इति ॥

(१०) हे आर्थ ! मैं जो धर्म कहा है, वह धर्म, शारीरिक और मानसिक ऐसे सर्व दुःखोंका अन्त करनेवाला है. उस धर्मकी अन्दर साधु-साध्वीयों पराक्रम करते हुवे सर्व प्रकारके कामभोगसे विरक्त, एवं राग द्वेपसे विरक्त, एवं

मावसे विरक्त मर्व चारित्रकी कियावींके परिवारसे प्रवृत्त, उस अमल मगान्तको अनुचर ज्ञान, अनुचर दर्शन, यावर अनुत्तर निर्वासका मार्गको मंशोधन करता हुवा अपना आ-रमाको सम्यक्षकारसे मावते हुवेको जिन्होंका अन्त नहीं है पैसा अनुत्तर प्रधान, जिसको कोह बाध न कर सके, जिमकी कोइ मकारका आपरण नहीं आ सके, यह भी संपूर्ण, प्रतिपूर्ण, ऐसा महत्ववाला केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न होते हैं. वह श्रमण मगवन्त आरिहंत होते हैं. वह जिन केंग्ली, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शनी, देवता मनुष्य, असुरादिकसे पूजित, यावत् बहुत कालतक केवलीपर्याय पालके अपना अवशेष आयुर्य जान, भक्त पानीका प्रत्याख्यान अर्थात अनशर्न कर फिर चरम श्वासीश्वासकों बोसिराते हुने सर्न शारीरिक और मा-निसक दुःखींका अन्त कर मोच महेलमे विराजमान हो जाते हैं। है आर्थ ! ऐसा अनिदान अर्थात निदान नहीं करनेका फल यह हवाकि उँमी भवमें सर्व कर्मोंका मुलोको उच्छेदन कर मोचसुर्योको प्राप्त कर लेते हैं. ऐसा उपदेश मगगान वीरप्रश्च अपने शिष्य साधु-साध्वीयोंको आमृत्रख करके दीया था, अर्थात अपने शिष्योंकी दुवती नौकाको अपने करकमलांते

पार करी है.

तत्पश्चात् वह सर्व साधु-साध्वीयों भगवानकी मधुर देशना-हितकारी देशना श्रवण कर वडा ही हर्पको-श्रान-न्दको प्राप्त हो, अपने जो राजा श्रेणिक श्रीर राणी चेलणाका स्वरुप देख निदान किया गया था, उसकी श्रालोचना कर, प्रायश्वित ग्रहन कर, अपना श्रात्माको विशुद्ध बनाके भगवा-नको वन्दन-नमस्कार कर अपना श्रात्माकी श्रन्दर रमणता करते हुवे विचरने लगे.

यह न्याख्यान भगवान् महावीरप्रभु राजगृह नगरके गुणशीलोद्यानमें वहुतसे साधु, वहुतसी साध्वीयों, बहुत श्रावक, बहुतसी श्राविकावों, बहुतसे देवों, बहुनसी देवीयों, सदेव मनुष्य श्रमुरादिकी परिपदके मध्य विराजमान हो आख्यान, भाषण, प्ररुपण, विशेष प्ररुपण (श्रात्माको कर्म-बन्ध निदानरुप श्रध्ययन) श्रथं सहित, हेतु सहित, कारण सहित, सत्र सहित, सत्रके श्रथं सहित, न्याख्या सहित यावत् एसा उपदेश वारवार किया है.

ा इति निदान नामका दशवा अध्ययन।

**-->}**|0|€---

नोट—निदान दो प्रकारके होते हैं (१) तीव रसवाला (२) मन्द रसवाला, जो तीव रसवाला निदान कीया हो, तो छे निदानवालोंको केवली प्रक्षित धर्मकी प्राप्ति नहीं होती है, अगर मन्द रसवाला निदान हो तो छे निदानमें सम्पक्तादि धर्मकी प्राप्ति होती है. तैथे कृष्ण वासुदेव तथा द्रीपदी महा सतीको सनिदानभी धर्मकी प्राप्ति हुइची.

इति भी दशासतस्यं घ-दश्चा अध्ययतः

। इति श्री दशाश्रुत स्कंध दशका संदिप्त सार।

---×@@\*~-

्रीक्ष्य भाग १९ वां समाप्त ।

### अथश्री

# शीव्रबोध भाग २१ वां.

**--**--₩©₩<---

श्रथ श्री व्यवहारसूत्रका संचित्र सार.

# ( उद्देशा दश. )

श्रीमद् आचारांगादि स्त्रोमें मुनियोंके आचारका प्रतिपादन कीया है. उस आचारसे पतित होनेवालोंके लीये लघु निशीय सुत्रमें आलोचना कर, प्रायधित्त ले शुद्ध होना वतलाया है।

आलोचना सुननेवाले तथा आलोचना करनेवाले मुनि फैसा होना चाहिये तथा आलोचना किस भावोंसे करते हैं, उसको कितना प्रायिक्षत्त दीया जाता हैं, वह इस प्रथम उद्देशा द्वारे यतलाया जावेगा.

## (१) प्रथम उद्देशा---

(१) किसी मुनिने एक<sup> क</sup> मासिक प्रायश्चित्त योग, दुष्कृतका स्थान सेवन कीया, उसकी आलोचना गीतार्थे आचार्य के पास निष्कपट भावसे करी हो, उस मुनिको एक मासिक प्रायश्चित्त श

१—मासिक प्रायधित स्थान देखो—छघु निशीथसूत्र.

 <sup>#</sup> मासिक प्रायिक्त—जैसे तप मासिक, छेदमासिक, प्रत्याख्यान मासिक
 इस्के भी ल्खुमासिक, गुरुमासिक-दो दो भेद है. खुलासा देखो लघुनिशीथ सृत्र.

देपे. अगर माया'—कतर संयुक्त आलोचना करी हो, सी मुनिको दो मासका प्रायक्षित देना चाहिये. एक मानवी डुं स्थान सेयन कीया उसना, और एक मान जी कपट मायाः उसका.

(२) चुनि दो मासिक प्रायक्षित स्वान स्वतन कर म ( कपर) रहित आलोचना करे, उसको दो मासिक प्राय देना, अगर माया<sup>र (</sup>कपर) मंजुक आलोचना करे, उसको । १—एक नरीक क्षेत्रर पर विशान करनेवात तालपन मन्त्र मनत

था, उनीन उन्होंक गरीर में बहुत न्याधि हो गढ़, उस तारमके भक्त सेगोरी सम्बा विष हुलावा. देवने द्वा कि—" समन्ते क्या अश्रव वीचा माँ ने क्या कि स्ताह में राज गरी बोक, और ब्राह्म कि माँ कर नद्दाका अस्व वीचा माँ कि स्ताह मोर राज गरी बोक, और ब्राह्म के बहुत है यो गर्द विद्या कि स्ताह के स्ताह के

२—केउलीक पास माया समुक्त आलोचना कर, तो केवली उमें प्रायि दे, फिट्यु इप्रस्थोंके समीप झारोचना करनेनो नहें इदान्य झालोचना प्रयम

है, उस समय प्रायिक्त न दें, दुसरी दफे उसी मालोक्ताको भौर सुने, बीर प्राय न दें, तीसरी देंगे भोर भी दुनें, सीनी दर्कनी भालोक्ता पर नारीशी हो तो स्वर्ग जाने कि मामा रहित मालोक्ता है जगर नीनों दंक्से परापर हो तो सामा ' मालोक्ता जन एक सास सायाना और कितना प्रायक्ति सक्त होता है उनना

मिलांके उसको प्रायधित दीया जाता है

मासिक प्रायक्षित देना कारण—दो मासिक मृत्य प्रायिक्षित और एक मास माया—कपटका, एवं.

- (३) मुनि तीन मासिक प्रायिष्टित स्थान सेवन कर माया रिदेत आलोचना करे, उस मुनिको तीन मासिक प्रायिष्टित दीया जाता है. अगर माया संयुक्त आलोचना करे तो च्यार मासिक प्रायिष्टित देना चाहिये. भावना पूर्ववत्.
- . (१) मुनि च्यार मासिक प्रायिधित स्थान सेवन कर माया रिंदत आलोचना करी हो, तो उस मुनिको च्यार मासिक प्राय-श्चित देना, अगर माया संयुक्त आलोचना करे, पांच मासका प्रायिधित देना. भावना पूर्ववत्.
- (५) मुनि पांच मासिक प्रा०स्थान सेवन कर आलोचना करी हो तो उस मुनिको पांचमासिक प्रायिष्ठित देना, अगर माया संयुक्त आलोचना करी हो, तो उस मुनिको छ मासिक प्रायिष्ठित देना चाहिये. भावना पूर्ववत्. छे माससे अधिक प्रायिष्ठित नहीं है. अधिक प्रायिष्ठित हो तो फीरसे आठवां प्रायिष्ठित अर्थत् मूलसे दीक्षा देनी चाहिये.
  - (६) मुनि वहुत सी वार मासिक प्रायिश्वत सेवन कर मा-यारहित आलोचना करे, उस मुनिको मासिक प्रायिश्वत होता है, अगर माया संयुक्त आलोचना करनेसे दो मासिक प्रायिश्वत होता है. एक मासिक मृल प्रायिश्वत और एक मास मायाका.

### (७) पवं बहुतसे दो मासिक.

<sup>9</sup> जिस तीर्थकरोने उत्कृष्ट तप कीया हो, तथा उन्हों के शासनमें उत्कृष्ट तप हो, उसको अधिक तपका प्रायिश्वत नहीं दीया जाता है. भगवान् वीरप्रभु उत्कृष्ट छे मासी तप कीया था, वास्ते वीरशासनके मुनियोंको उत्कृष्ट छे माससे स्विषक तप प्राय-श्वित नहीं दीया जाता है. अधिक होतो मूलसे दीक्षा दी जावे.

(८) बहुतसे तीन मासिक

(९) यहुतसे च्यार मासिक

(१०) बहुतसे पाच मासिक प्रावधित सेवन पर आछो चना भी मापा रहित करने थाशिशे मुळ सेवन धीपा उनना ही प्रायभित दीवा जाता है अगर माथा स्मृत आशोचना करे उस मुनिका मुळ प्रायधितस एक माल अधिक प्रायधित यागव है

शुनका मूळ प्रायाक्षतस्य एवं मान आपवा प्रायाक्षत्र याग्याक्षत्र याग्याक्षत्र याग्याक्षत्र याग्याक्षत्र प्रवित्त भारतमा प्रायाक्षत्र कालोपना वरे परन्तु छे माससे क्यादा तयादि प्रायाक्षित्र मूर्धी द्वीया जाता जुल शुनिको तो फिरसे दीक्षा<sup>ता ही</sup>

प्रायक्षित्र नहीं दीवा जाता उस धुनिको तो फिरसे दीक्षा<sup>का</sup> हा प्रायभित्र द्वाता दै, भावना पूर्ववत् (११) धुनि जो मासिक, दोमासिक, तीन मासिक ध्यार मासिक, पाच मासिक मायधिक स्थान सेवन कर माया रहित्

निष्टपट भावसे आलोचना करनेपर उस मुनिका मासिक। है। मासिन, तीन मासिक, चार मासिक, पाय मासिक ग्रायमिन होता है अगर माया चयुक्त आलोचना करे तो मुरू मायमितसे एक मास अधिक मायशिक होता है हस्स आग प्रायमिक नहीं

हैं. आषमा पूर्वजल् (१२) मुनि जो बहुसे सासिक, बहुससे दा मासिक, पव तीन मासिक, क्यार सामिक, पाव मासिक प्रावश्चित स्थान से

धन कर माया रहित आलोचना करे, उस मुनिको मासिक वायत. पाथ मासिक मायश्चित होता है अगर मायासेयुन आलोधना करे उसे मूल प्रायश्चित्तस एक मास अधिक यावत एमामका प्रायभित्त होता है भावना पूषेयत

(१३) जो सुनि चातुर्भोसिक, साधिक चातुर्भोमिक पेवमा निक, साधिकपेयभासिर प्रायश्चित्त स्थानको सेवन वर माया रहित आलोचना करें, उसे सुल भायश्चित ही दोवा जाता है अगर मायासंयुक्त आलोचना करे, तो मूल प्रायिश्वतसे पक मास अधिक प्रायश्चित दीया जाता है.

(१४) एवं बहुत वचनापेक्षाका भी सूत्र समझना. परन्तु छे मास उपरान्त प्रायश्चित्त नहीं है. भावना पूर्ववत्. चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्रथम एकवचन या बहुवचन आ गया था; परन्तु यहां साधिक चातुर्मासिक सम्बन्धपर सूत्र अलग कहा है.

(१५) किसी मुनिको प्रायश्चित्त दीया है. वह मुनि प्राय-श्चित्त तप करते हुवे और भी प्रायश्चित्तका स्थान सेवन करे, उसको प्रायश्चित्त देनेकी अपेक्षा यह सूत्र कहा जाता है.

जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक, साधिक पंचमासिकसे कोइ भी प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर माया-संयुक्त आलोचना करे. अगर वह द्वेष संघमें प्रगट सेवन कीया हो, तो उसको संघ सन्युख ही प्रायश्चित्त देना चाहिये कि संघको प्रतीत रहे, और दूसरे साधुवोंको इस वातका क्षोभ रहे. तथा जिस प्रायश्चित्तको गुप्तपनेसे सेवन किया हो, संघ उसे न जानता हो, उसे गुप्त आलोचना देनी, जिसे शासनका उडहा न हो. यह गीतार्थोंकी गंभीरता है. इसीसे साधु दूसरी दफे हेष न लगावेगा. तपश्चर्या करते हुवे साधुका आचार व्यवहार सामाचारी शुद्ध हो, उसे गुरु आज्ञासे वाचना आदिकी साद्यता करना. कारण-बाचना देना महान् लाभका कारन है. और तप करनेवाले मुनिका चित्त भी हमेशां स्थिर रहै. अगर जो मुनिकी सामा-चारी ठीक न हो उसको द्रव्यादि जाणी गुरु आज्ञा दे तो वाचना देना, नहीं तो न देना. परिहार तपकी पूरतीमें उस साधुकीं वैयावच करनेमें अन्य साधुको स्थापन करना, अगर पायश्चित्त तप करते और भी प्रायधित्त सेवन करे तो यथा तप उस चालु

मायधित्तमें ही वृद्धि करना (इसकी विधि निशीय सूत्रमें हैं ) आलोचना करनेवालीके च्यार भांगा है. यथा-आचार्यमहारा-नकी आज्ञासे मुनि अन्य स्यल यिद्वार कर कितने अरसेर्स वापीस आचार्यमहाराजने समीप आये. उसमें कितने ही दीष छंगे थे, उसकी आलोचना आचार्यश्रीके पासमे बरते हैं

(१) पहले दोप लगा था, उसकी पहले आलोबना करे, अर्थात् कम.सर प्रायश्चित्त लगा होये. उसी माफिक आली चला सरे

(२) पहले दोष लगा या, परन्त आलाचना करते समय विस्मृत हो जानेके सवयसे पहले दूसरे दांपोंकी आलीयना करें फिर स्मृति होनेसे पहले सेवन कीये हुवे दोषांकी पीछे आली चना करे

(३) पीछ सेवन कीया हुवा दोपोंकी पहले आलोचना करें

( ४ ) पीछे सेवन कीचे हुये दोपोंकी पीछे आलाचना करे

ब्रालोचना करते समय परिखामोकी चतुर्भगी। (१) आलोचना करनेवाले <u>म</u>नि पहला विचार किया था कि अपने निष्कपरभायसे आलोचना करनी उसी माकिक शुद्ध

भाषींसे आलीचना वरे ज्ञानवन्त मनि ( २ ) मायारहित गुद्ध भावोंसे आलोचना करनेवा शाहा था, परन्तु आलोचना करते समय मायासयुक्त आलोचना परे.

भाषार्थ - ज्यादा प्रायश्चित्त आनेसे अन्य छघु मुनियांसे मुत्रे छपु होना पढेगा, लोगोंमे मानपूजानी हानि होगी-इत्यादि विचारीसे मायासयुक्त आलोचना करे

(३) पद्दला विचार या कि मायास<u>युक्त</u> आलोचना करुगा

आलोचना करने समय मायारिहत शुद्ध निर्मेल भावींसे आलोचना करे. भावार्थ—पहला विचार था कि ज्यादा प्रायशित्त आनेसे मेरी मानपूजाकी हानि होगी. फिर आलोचना करते समय आचार्यमहाराज जो स्थानांग सूत्रमें आलोचना करनेवालोंके गुण और शुद्ध भावींसे आलोचना करनेवाला इस लोक और परलोकमें पूजनीय होता है. लोक तारीफ करते हैं. यावत् मोक्षसुखकी प्राप्ति होती हैं. पैसा सुन अपने परिणामको बदलाके शुद्ध भावींसे आलोचना करे.

(१) पहले विचार था कि मायासंयुक्त आलोचना करंगा, और आलोचना करने समय भी मायासंयुक्त आलोचना करे. याल, अज्ञानी, भवाभिनन्दी जीवोंका यह लक्षण है.

आलोचना करनेवालोंका भाषोंको आचार्यमहाराज जानके जैसा जिसको प्रायक्षित होता हो, येसा उसे प्रायक्षित देवे. सबके लीचे एकमा ही प्रायक्षित नहीं है. एक ही दोपके भिन्न भिन्न परिणामवालोंको भिन्न भिन्न प्रायक्षित दीया जाता है.

- (१६) इसी माफिक बहुतवार चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक, प्रायश्चित्त से-घन कीया हो. उसकी दो चोभंगीयां १५ वां सूत्रमें लिखी गइ हैं. यावत् जिस प्रायश्चित्त के योग्य हो, ऐसा प्रायश्चित देना. भावना पूर्ववत.
- (१७) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक पायिश्वत स्थानको सेवन कर आलोचना (पूर्ववत चतुर्भगीसे) करे, उस मुनिको तपकी अन्दर तथा यथायोग्य वैयावसमें स्थापन करे. उस तप करते हुवेमें और पायिश्वत सेवन करे, तो उस चालु तपमें प्रायिश्वतकी वृद्धि

प्रायधिक्तमें हो चृद्धि करना (इसकी विधि निशीध मुद्रमें हैं.) आलोचना करनेवालोंक च्यार भांगा है. यथा—आवार्यमहारा-नकी आज्ञासे शुर्वि अन्य स्थल विद्वार कर कितने अरसेंसे व्यापीस आवार्यमहाराजने सभीप आये, उसमें कितने ही दौष क्षमें थे, उसकी आलोचना आवार्यश्रोके पासमें करते हैं.

(१) पहले दोष लगा था, उसकी पहले आलोचना करे. अयांत, कम: नर प्राथमित लगा होये, उसी माफिक आलो-चना करे. (२) पहले दोष लगा था, परन्तु आलोचना करते सम्ब विस्मृत हो जानेके सबबके पहले दूसरे दोषोंकी आलोचना करे.

फिर स्मृति होनेसे पहले सेवन कीये हुवं दोपाँकी पीछ आहीं बना करे. (३) पीछ सेवन कीया हुवा दोपाँकी पहले आलोबना करे.

(३) पीछ संघन कीया हुवा दोपोंकी पहले आलोबना करि.
 (४) पीछ संघन कीये हुवे दोपोंकी पीछे आलोचना करि.

मालोचना करते समय परिगामोंकी चतुर्भेगी

(१) आलोचना करनेवाले मुनि पहला विचार किया ग कि अपने निष्कपटभावसे आलोचना करने। इसी माफिक ग्रुव भाषोंसे आलोचना करे, ज्ञानवक्त मुनि.

(२) मायारहित शुद्ध भाषोसे आखोचना करनेका हराई। या, परन्तु आलोचना करने नमय भायासंयुक्त आखोचना करे-मायार्थ - ज्यादा मायांक्षचा आनेसे अन्य लशु सुनियंति मृते लपु द्दोना पदेगा, होगोर्स मानवृज्ञाको हानि होगो-हन्यादि विधार्गीर

होना पडेगा, लोगोर्से सानपुजाकी हानि होगी-इन्यादि विचारीस भायामंगुक आलोधना करे. (३) पहला विचार या कि सावासंगुक आलोधना वर्रगाः आलोचना करने समय मायारहित शुद्ध निर्मेल भाषोंसे आलो-चना करे. भाषार्थ—पहला विचार या कि ज्यादा प्रायिक्षित आनेसे मेरी मानपूजाकी हानि होगी. किर आलोचना करते समय आचार्यमहाराज जो स्थानांग शूप्रमें आलोचना करनेया-लोंके गुण और शुद्ध भाषोंसे आलोचना करनेयाला इस लोक और परलोकमें पूजनीय होता है. लोक नारीक करते हैं. यावत् मोक्सस्पकी प्राप्ति होती है. पेना सुन अपने परिणामकी बदलांके शुद्ध भाषोंसे आलोचना करे.

(४) पद्दलं चिचार था कि मायासंयुक्त आलोचना करेंगा, और आलोचना करते समय भी मायासंयुक्त आलोचना करें. पाल, अज्ञानी, भवाभिनन्दी जीवोंका यह लक्षण है.

आलोचना करनेवालीका भाषोंको आचार्यमहाराज जानके जैमा जिसको प्रायधित होता हो, वेसा उसे प्रायधित देवे. सबके लीवे एकसा ही प्रायधित नहीं है. एक ही दोएके भिन्न भिन्न परिणामवालोंको भिन्न भिन्न प्रायधित दीया जाता है.

- (१६) इसी माफिक यहुतवार चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक, प्रायश्चित्त से पन कीया हो। उसकी दो चोभंगीयों १५ वां स्त्रमें लिखी गइ हैं. यावत जिस प्रायश्चित के योग्य हो, ऐसा प्रायश्चित देना. भावना पूर्ववत.
- (१७) जो मुनि चातुर्मासिक, साधिक चातुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंच मासिक प्रायश्चित्त स्थानको सेवन कर आलोचना (पूर्ववत् चतुर्भगीसे) करे, उस मुनिको तपकी अन्दर तथा यथायोग्य वैयावचमें स्थापन करे. उस तप करते हुवेमें और प्रायश्चित्त सेवन करे, तो उस चालु तपमें प्रायश्चित्तको वृद्धिः

करना तथा भायश्वित तप करके निकलते हुवेको अगर छपु दाव सग जाये, तो उसी तपकी अन्दर सामान्यतास यृद्धि कर ग्रज्ज कर देना.

(१८) इसी माफिक बहु वचनापेक्षा मी समझना-

श्री मुनि प्राथिश्व सेवन कर निर्मेळ भागीते आठोवता करते हैं. उसको कारण वतळाते हुवे, हेतु वतळाते हुवे, क्षं क तिलते हुवे हित बत्ते कारण वतळाते हुवे, हितु वतळाते हुवे कारण सुल बत- काते हुवे प्राथिश्व हैते, और होया हुवा प्राथिशक्तें सहावता कर उसको यथा निवांड हो पला तथ कराके शुद्ध वता लेवे. यह कर उसको यथा निवांड हो पला तथ कराके शुद्ध वता लेवे. यह कर्ते गीतार्थ आचार्थ महाराजको है.

(१९) बहुतसे मुनि पेसे हैं कि जो प्रायशिक सेवन कींगा, उसकी आठीपना भी नहीं करी है, उसे शाखकारोंने भाषीकां के कहा की नहीं करी है, उसे शाखकारोंने भाषीकां भी कहा है, यह रोलों प्रायक्षित्रीय, अप्रायक्षित्रीय कहा है, यह रोलों प्रायक्षित्रीय, अप्रायक्षित्रीय मुनि पढ़न रहना चाहि, यक्त पैटला चाहे, पक्त प्रायक्षित्रीय मुनि पढ़न रहना चाहि, विकास वेदल कहान की उस राजा विकास का वास का राजा की है, अगर स्वयित्र महाराज किसी प्रकारका खास का राजा का की स्वयं की प्रकार करने अपरा स्वयं की स्वयं की प्रकार करने अपरा स्वयं की स्वयं की प्रकार करने अपरा स्वयं की स्वयं स्व

१ स्पिदिर तीन प्रशास्त्र होते हैं (१) वय स्पित ६० वर्षमी प्रापुत्पवाता (२) दीना स्पित्र वीद्रा वर्षका जातिव पर्वापवाल, (३) तुन स्पित्र स्थानाग्वर्ष भीर समयाचार सुनक्त जानगर तथा विननेक स्थानीयर आवार्य महाराज्यों भी स्थानिक वाली विननेक स्थानीयर आवार्य महाराज्यों भी स्थानिक वाली ही बताव्य है.

आज्ञाका भंग कर दोनों पक्षवाले मुनि एकत्र निवास करे, तो जितने 'दिन यह एकत्र रहे, उतने दिनोंका तप प्रायिश्वत तथा छेद प्रायिश्वत आवे. भावार्थ—प्रायिश्वतीये, अप्रायिश्वतीये मुनि एकत्र रहनेसे लोकमें अप्रतीतिका कारन होता है. एसा हो तो फीर प्रायिश्वतीये मुनियोंको शुद्धाचारकी आवश्यकाही क्यों और दोषोंका प्रायिश्वतही क्यों ले? इत्यादि कारणोंसे एकत्र रहना महीं कल्पे. अगर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखके आचार्थ महाराज आज्ञा दे, उस हालतमें कल्पे भी सही. यह ही स्याद्वाद रह-स्यका मार्ग है.

(२०) आचार्य महाराजको किसी अन्य ग्लान साधुकी वै-यावचके लीये किसी साधुकी आवश्यका होनेपर परिहार तप क-रनेवाले साधुको अन्य ग्राम मुनियोंकी वैयावचके लीये जानेका आदेश दीया, उस समय आचार्य महाराज उस मुनिको कहे कि-है आर्थ ! रहस्तेमें चलना और परिहार तप करना यह दो दातों होना कठिन है. वास्ते रहस्तेमें इस तपका छोड देना. इसपर उस साधुको अशक्ति होतो तप छोड कर जिस दिशामें अपने स्वधर्मी साधु विचरते हो उसी दिशाकी तरफ विहार करना. रहस्तेमें पक रात्रि, दो रात्रिसे ज्यादा रहना नहीं कल्पै. अगर शारीरमें व्याधि हो तो जहांतक व्याधि रहे, वहांतक रहना कल्पै. रोगमुक्त होनेपर पहलेके साधु कहे कि-हे आर्य ! पक दो रात्रि और ठहरी, इससे पुर्ण खातरी हो जाय. उस हालतमें एक दोय रात्रि ठह-रना कल्पे. अगर पक दो रात्रिसे अधिक (सुखशीलीयापनासे) ठ-हरे,तो जितने रोज रहे उतने रोजका तप तथा छेद प्रायश्चित्त होता है. भावार्थ—ग्लान मुनियोंकी वैयावचके लीये भेजा हुवा साधु रहस्तेमें विहार या उपकार निमित्त ठहर नहीं सके. तथा रोग-मुक्त होनेपर भी ज्यादा ठहर नहीं सके. अगर ठहर जावे तो

जिस ग्यानीकी थैयावश्यक लीचे भेजा था, उसकी वैपायस कोन करें ! इस लाये उस सुनिको जीवतापूर्वक ही जाना घाटिये

(२१) इसी माफिक त्याने होते समय आचार्यमहाराज तप छोडनेका न कहा हाँ, तो उस धुनिकों जो प्राथमिकातप तप होडनेका न कहा हाँ, तो उस धुनिकों जो प्राथमिकातप करा था, उसी माफिक तप करते हुये हो ल्हानिकी धैयायमँ जाना चाहिये. इहत्तेमुँ विकृत करों.

(२२) इसी माफिक पेस्तर आचार्यमक्षाराज्ञकः इरादायां कि पिदार समय इस मुनिको कहे कि -रहस्तेमें तथ छोड देवा परन्तु पिदार करते समय किसी कारणसे वह नहीं नका हो तो उस मुनिको तथ करते हुवे ही स्टानोंकी वैवावयमें जाना चाहिये. प्रथम चीम्रतासे

(२३) जोइ सुनि गण्छको छोडकै पक्ल प्रतिप्रादय अभि-प्रद भारण कर अवेला विद्वार करे, अनर अवेले विद्वार करनें अनेक परिसद उप्पन्न टोते हैं, उनको सदन करनेंग्ने असमये हो। तया आचारादि चीचिल हो जानेले या दिस्सी भी कारणसे पीछे उसी गण्डमें आना चाहे तो गणनायकको चाहिये हिन्यद उस सुनिसे फिरसे आलोचना प्रतिपन्न कराये और उसको छेट प्राथमित तथा किरसे उरवायन देने गण्डमें लेथे.

(२४) इसी माफिक गणविच्छेदक

(२५) इसी आफिक आचार्योगाच्यायका भी समझना-भागाएँ—आठ' गुणींका भणी हो, वह अनेला विहार कर सनता है अपेगा विहार करमेंसे अप्रतिबद्ध रहनेले क्रमेतिजरा बहुत होती हैं. परवह इतना शक्तिमान होना चाहिये अगर परिसद्ध सहत करनेमें असमर्थ हो उसे गच्छमे ही रहना अच्छा है

१ स्थानायाम सुत्रक आठव स्थानका दक्त

- (२६) संयमसे शिथिल हो, संयमको पास रख छोडे; उसे पासत्या कहा जाता है. कोइ मुनि गच्छक कटिन आचारादि पालनेमें अनमर्थ होनेसे गच्छ त्याग कर पासत्था धर्मको स्त्रीकार कर विचरने लगा. वाहमें पिणाम अच्छा हुवा कि-पोद्गलिक क्षणमात्रके सुखोंके लीचे मेंने गच्छ त्याग कर इस भवबृद्धिका कारन पासत्थपनेको स्वीकार कर अकृत्य कार्य कीया है. घास्ते अब पीछे उसी गच्छमें जाना चाहिये अगर वह साधु पुनः गच्छमें आना चाहे, तो पेस्तर उसको आलोचना-प्रतिक्रमण करना चाहिये. पुनः छेद पायिस्त तथा पुनः दीक्षा देके गच्छमें लेना कर्षे.
- ( २७ ) एवं गच्छ छोडके स्वच्छंद विद्यारी होनेवा-लोंका अलायक.
- (२८) एवं कुद्योल—जिन्होंका आचार खराव है. प्रति-दिन चिगइ सेवन करनेवालोंका अलायक.
- (२९) एवं उसन्ना क्रियामें शिथिल, पुंजन प्रतिलेखनमें प्रमादी, लोचादि करनेमें असमर्थ, ऐसा उसन्नोंका अलायक.
- (३०) पर्व संसक्त-आचार्यंत साधु मिलनेसे आप आ-चारवन्त वन जावे, पासत्थादि मिलनेसे पासत्थादि वन जावे, अर्थात् दुराचारीयांसे संसर्ग रखनेवालांका अलायक. २६, २७, २८, २९, ३०. इस पांचां अलायकका. भावार्थ—उक्त कारणोंसे गच्छका त्याग कर भिन्न भिन्न प्रवृत्ति करनेवाले फिरसे उसी गच्छमें आना चाहे तो प्रथम आलोचना कराके यथायोग्य प्राय-श्चित्त तप या छेद तथा उत्थापन देके फिर गच्छमें लेना चाहिये कि उस मुनिको तथा अन्य मुनियोंको इस वातका क्षोभ रहे. गच्छ मर्यादा तथा सदाचारकी प्रवृत्ति मजवृत वनी रहे.

पार परे अर्थान् अन्य यतियांचे हिनमें रहे और पापिन स्वन एएमें आना पादे, तो उसे बाह आलोचना प्रावधित नहीं एक स्वयदारसे उनकी आलाचना सुन हो, पिर उस सुनियो ग ए में हे हेना पादिये भाषांच -अगर कोइ गजादिया जैन सुनियों पन काप हो जानेस अन्य साधुवींचा योग न हानेपर अपना सप मदा निर्वाह करनेथे शोय अन्य वित्वाबि हिनामें रह कर, अपनी साधुमिया पराय साथन करता थयल शासन रहण हो विषयें पसा वार्ष करे, मो उसे मायशित नहीं हाता है हुत विषयें

स्थानाम सूत्र चतुर्थ स्थानको चौभगी, तथा भगवती सूत्र निप्रधा

पियारे विद्याय खुलामा है

( १२ ) जो पाह साधु रमण्डणा छोड़वे वत भंग पर पृष्ठ स्थाभंगों सेवम कर छोड़ा हो वाद्य में उत्तवरे परिधाम हो पि मेंने स्थारिय हैं स्थार में उत्तवरे परिधाम हो पि मेंने सारिय प्राप्ति भंगति महाराते अ कार्यात महाराते आभा चार्य तो आयार्थ महारात अलग धाम्यता देखे, भनिवाये प्राप्त पाल कर उसे छेदरी साथ प्रायाश्चित्त कर भी गई दे, 'क्यु पुन उसी रोज़ से दीक्षा देखे

( ६६) जी कोड साधु अङ्ग पेस्सा धायश्चित स्थानको से धन परे फिरसे शुद्ध साधना आनेसे आलोचना कराने हैं प्रश्चे करे ती उस मुनिको अपने आनायांचारचाय जा बहुशुत, बहु आ गमना जाणवार पाच व्यवहारके ज्ञाता हा उन्होंके समीप आ लोचना करे, प्रतिक्रमण करे, पाचसे विशुद्ध हो, प्रायश्चित्तसे नि मुत्त हो, हाय ओडवे कड़े कि—चन्न में स्ता वायदमेका सेवन न परमा है भगवर, इस प्रायश्चित्तको यथायोग्य आलोचना हो अर्थात गरु देशे जम प्रायश्चितनो स्वीकार क

- (३४) अगर अपने आचार्योपाध्याय उस समय हाजर न हो तो अपने संभोगी ( एक मंडलमें भोजन करनेवाले ) साधु जो बहुश्रत—बहुत आगमोंक जानकार, उन्होंके समीप आलोचना कर यावत प्रायक्षितको स्वीकार करे.
- (३५) अगर अपने संभोगी साधु न मिले तो अन्य संभोग्याले गीतार्थ—बहुत आगमेंकि जानकार मुनि हो, उन्होंके पास आलोचना कर यावत् प्रायश्चित्तको स्वीकार करे.
- (३६) अगर अन्य लंभोगवाले उक्त मुनि न मिले, तो रुप साधु अर्थात् आचारादि कियामें शिथिल है, केवल रजोहरण, मुखबिखका साधुका रुप उन्होंके पास है, परन्तु बहुश्रुत-बहुत आगमोका जानकार है, उन्होंके पास आलोचना यावत् प्रायिक्ष-सको स्वीकार करे.
- (३७) अगर रुपसाधु बहुश्रुत न मिले तो पीछे कृत श्रायक 'जो पहला दीक्षा लेके बहुश्रुत-बहुत आगमोंका जानकार हो फिर मोहनीय कर्म के उदयसे श्रायक हो गया हो. ' उसके पास आलोचना कर यावत प्रायिधा स्वीकार करे.
- (३८) अगर उक्त श्रावक भी न मिले तो-'समभावियाई चेड्याई' अर्थात् सुविहित आचार्योंकी करि हुइ प्रतिष्ठा ऐसी जिनेन्द्र देवोंकी प्रतिमाके आगे शुद्ध भावसे आलोचनाकर यावत् प्रायक्षित्त स्वीकार करे.\*

<sup>\* &#</sup>x27; सम्मावियाइं चेड्याइं 'का अर्थ—हुंहीये लोग श्रावक तथा सम्यग्दिष्ट करते है. यह ग्रसत्य है. क्योंकि श्रालोचनामें गीतार्थोंकी श्रावश्यक्ता है. जिसमेंभी छेद सूत्रों का तो श्रवश्य जानकार होना चाहिये श्रीर जानकार श्रावकका पाठ तो पहले आ गया है. इस वास्ते पूर्व महर्षियोंने कीया वह ही श्रर्थ प्रमाग है.

(३०) अगर पंसा मदिरमृतिका भी जहापर याग न हा

ता फिर धाम तथा नगर सावत् मित्रवश म याहार अहावर चोष्ट सुननेपारान हो, पस न्यन्में आप पूर्व तथा उत्तर दिशायें सन्भुत्व मुहदर दोय हाथ जोड शिरवे चहावे अता शान्द उच्या रण करना चाहिये हे भगवत्। मेंने यह अकृत्य वार्ष कीया है है भगवत्। में आपवी साक्षीसे अर्थात् आपये समीप आलोचना करता हु मित्रमण करता हु मेरी आरमावी निहा करता है

पूणा करता हुं पापोंसे निवृधि वरता हु आरमा विशुद्ध करता हु आहदासे पसा अक्ट्रय कार्य नहीं वर्दमा पसा कहे यदायोग क्ययं मायश्चिम न्वीकार वरना चाहिये भाषायं-जी विवित्त हो पाप रुगा हा, उसकी आक्षोयनाक रुगिये सणमात्र भी प्रमाद न करना चाहिये न जाने आयुष्यका

भाषायं — जो दिश्वित् हो पाप रणा हा, उसवी आंदोषणाव रिये शामात्र भी अमाद न वरता चाहिये न जाने आंदुषणा विक्त समय बण्य पडता है हारु विक्त समय आता है हर पास्ते आलोचना शोजायपूर्वक करना चाहिये परतु आलोव नावे सुननेवाला गीताया, गयीर, धैयबान होना चाहिये बारत शास्त्रपारी आलोचना करनेकी विधि बतलाह है हसी माफिर

करना घाडिये इति

श्री व्यवहार स्त्र-भथम उद्देशासा सनिप्त सार

#### -->≉ा⊠ा\*\*--(२) दूसरा उद्देशा

(१) दो स्प्रधर्मी साधु पक्षत्र हो विहार कर रहे हैं उसमें

(१) दा र नवमा तातु पक्षत्र का विद्वार वर रहे व उठा मक साधुने अङ्ख्य काय अर्थात् किसी प्रकारका दोपको सेवन कीया है, ता उस दोषका यथायोग उस मुनिको प्रायक्षित देव उस प्रायश्चिषके तपकी अन्दर स्थापन करना चाहिये, और दुसरा मुनि उसको सहायता अर्थात् चैयाचच करे.

- (२) अगर दोनों मुनियोंको साथमें ही प्रायिशत लगा हो, तो उस मुनियोंसे पक मुनि पहले तप करे. दुसरा मुनि उसको सहायता करे, जब उस मुनिका तप पूर्ण हो जाय, तब दुसरा मुनि तपश्चर्या करे और पहला मुनि उसको सहायता करे.
- (३) एवं वहुतसे मुनि एकत्र हो विहार करे जिसमें एक मुनिको दोप लगा हो, तो उसे आलोचना दे तप कराना. दुसरा मुनि उसको सहायता करें.
- (४) एवं बहुतसे मुनियोंको एक साथमें दोप लगा हो. जैसे शय्यातरका आहार भूलमें आ गया. सर्व साधुवींने भोगव भी लीया. वादमें खबर हुइ कि इस आहारमें शय्यातरका आहार सामेल था, तो सर्व साधुवींको प्रायश्चित्त होता है. उसमें एक साधुको वैयावचके लीये रखे और शेप सर्व साधु उस प्रायश्चित्त तप करे. उन्होंका तप पूर्ण होनेपर एक साधु रहा था. वह तप करे और दुसरे साधु उसकी सहायता करे. अगर अधिक साधुवींकी आवश्यका हो तो अधिकको भी रख सकते है.

भावार्थ - प्रायिश्वन सहित आयुष्य वंध करके काल करनेसे जीव विराधक होता है. यास्ते लगे हुवे पापकी आलोचना कर उसका तप ही शीव्र कर लेना चाहिये. जिससे जीव आराधक हो पारंगत हो जाता है.

(५) प्रतिहार कल्प साधु—जो पहला प्रायश्चित्त सेयन कीया था, वह साधु तपश्चर्या करता हुवा अकृत्य स्थानको और सेयन कीया, उसकी आलोचना करनेपर आचार्य महाराज उसकी दुमरे साधुयोसे वैवावयही कराये और अवना प्रायमिनवातः पभीन परे तो यह साधु दुतरपी प्रायमिनवा अधिवारी वनता है। (६) प्रायमिन तप करता हुया साधु ग्रष्टानपनेशे प्रार्त हुया 'गणपिन्छेदक' ये पास आते तो गणपिन्छेदपशी नहीं करपे कि उस ग्लान साधुको निवाल देमा कि तिरस्कार करना-गणपिन्छेदक का फर्त है कि उस ग्लान सुनिवश आलानपणे पैपा-

वच कराये. जहांतक यह रोगसुक न हो, यहांतक, किर रोगसुक हो सामेपर व्यवहार शुद्धि विभिन्न सदोप साधुकी वैयावव क होनवाले सुनिको स्तोक-नाम मात्र मायकिए देये. (७) अणुट्ट्रप्पा पायकिषा (तीन कारणोसे यह प्रायक्तिय होता है, देखां, यहकहरस्ट्रम् ) वहता हुवा साधु ग्लातपनेकी प्राप्त हुवा हो, वह साधु गणविष्ठेदक्के पास आये तो गणविष्ठे-

दक्को नहीं क्रवें, उसको गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार करना, गणबिच्छेदको फर्जे हैं कि उस सुनिक्की आलानपार्ध के याबद्ध कराये. जहातक उस सुनिक्का झरीर रोनगदित न हो वार्डी तक फिर रोग रहित हो आने के बाद जो सुनि बैयावच करी थीं.

उसको नाम भात्र स्तोक प्रायक्षित देना. वारण—वह रोगो हार्डु प्रायक्षित यह रहा था. जैन जाननही बलिहारी है कि जाप मा यिक्त भी प्रत्य करे, परन्तु परोपकारके क्षेत्रे उस ग्लान सा-धुदी वैयावच कर उसे समाधि उपजावे. (८) पत्र पारचिव प्रायक्षित चहता हुना (द्यावाप्रायक्षित) (९) ' लिशचित्त ' किमी प्रवारती सायुक्त प्रयोगसे वि सिम—विकल चित्त हुना साधु ग्लान हो, उसकी गण्ड बहार करना गणिवच्छेकको नहीं कल्पै किन्तु उस मुनिकी अम्लानपणे श्रेयावच करना कल्पै जहांतक वह मुनिका शरीर रोग रिहत न ही, यहांतक यावत पूर्ववत.

- (१०) 'दित्तचित्त' कन्दर्णीद कारणोंसे दिप्तचित्त होता हैं.
- (११) 'जख्खाइव्वं' यक्ष भूतादिके कारणसे ,, ,
- (१२) ' उमायपर्गं ' उन्मादको प्राप्त हुवा.
- (१३) ' उवसर्गं ' उपसर्गको प्राप्त हुवा.
- (१४) 'साधिकरण ' किसीके साथ क्रोधादि होनेसे.
- (१५) 'सप्रायश्चित्त 'किसी कारणसे अधिक प्रायश्चित्त आने पर.
  - (१६) भात पाणीका परित्याग (संथारा) करने पर.
- (१७) 'अर्थजात' किसी प्रकारकी तीव अभिलाप हो, तथा अर्थ याने द्रव्यादि देखनेसे अभिलापा वशात्.

उपर लिखे कारणोंसे साधु अपना स्वरूप भूल बेभान हो जाता है, ग्लान हो जाता है, उस समय गणविच्छेदकको, उस मुनिको गण बाहार कर देना या तिरस्कार करना नहीं कल्पे. किन्तु उस मुनिको वैयावच करना कराना कल्पे. कारण— ऐसी हालतमें उस मुनिको गच्छ बाहार निकाल दीया जाय तो शासनकी लघुता होती है. मुनियोंमें निदेयता और अन्य लोगोंका शासन—गच्छमें दीक्षा लेनेका अभाव हो होता है. तथा संयमी जीवोंको सहायता देना महान लाभका कारण है. वास्ते गणविच्छेदकको चाहिये कि उस मुनिका शरीर जहांतक रोग मुक्त न हो वहांतक वैयावच करे. फिर उस मुनिका शरीर रोगमुक्त हो जाय तब वैयावच करनेवाले

दुसरे साधुपेंसे वैवायबद्दी बरावे और अवना प्रावधितवात पत्रीन वरे तो वद साधु दुतरपी प्रावधितवा अधिवारी भना हैं , , ६) प्रावधित तप वरता हुवा साधु ग्लानजेदी प्राप्त हुवा 'नणविन्देदक' वे पास आवे तो नणविन्देदको नर्दी कहरी वि उस ग्लान साधुवो विवाल देना कि तिरस्तार वर्गाः गणविन्देदक का पत्र है कि उस ग्लान प्रनिवी आल्लानपर्ये वैया स्व वराये, जहातक यह रोमसुक न हो, वहांतक, किर रोगड़ाक

हो जानेपर व्यवहार सुद्धि विसिन्त सदीय साधुवी वैयावव क हनेपाले मुनिको स्तोक — नाम साथ मायिक्या देवे. ( ) अणुक्रपा पायिका (तीन कारणोसे यह मायिका होता है, वेली, कहलकरसूपमं) वहता हुपा साधु ग्लानपेकी मात हुपा हो, वह काधु गणिकदेवक से पास आये तो गणिक्छो-हक्यो नहीं करी दक्षो गणसे निकाल देना या उसका तिरस्कार हरता गणिक्छेदक की फर्ज है कि उस मुनिकी अण्डानपेकी बायव कराये, जहातक उस मुनिका स्रोरेट रोगरिक त हो वही तक किर राग रहित हो जाने के याद जो मुनि वैयावव करी थी, उसकी नाम माज स्तोक प्रायक्ति देना, वारण— यह रोगी साधु स्यायिक पराद दहा था, जैन सास्तको विल्हारी है कि अप मा

(८) एव पारचिय प्रायश्चित्त यहता हुवा (दश्चपाप्रायश्चिप) (९) 'सिपचिप' विमो प्रवारकी वायुवं प्रयोगसे वि क्षित—विक्छ विच हुवा साधु ग्लान हो, उसको गच्छ यहार

धवी वैयावस कर उसे समाधि उपजाने.

चना विना आराधक नहीं होता है. जैसे गच्छको और संघको अतीतिका कारन हो, असा करना चाहिये.

(२३) दो साधु सहश समाचारीवाले साथमें विचरते है. किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्याख्यान (कर्लंक) देनेके इरादेसे आचार्यादिके पास जाके अर्ज करे कि-हे भगवन, मेंने अमुक साधुके साथ अमुक अकृत्य काम कीया है. इसपर जिस साधुका नाम लीया, उस साधुको आचार्य बुलवाके हित-बुद्धि और मधुरतासे पुछे—अगर चह साधु स्वीकार करे. तो उसको प्रायश्चित देवे, अगर वह साधु कहे कि-मेंने यह अकृत्य कार्य नहीं कीया है. तो कंडकदाता मुनिको उसका प्रमाण पुरःसर पुछे, अगर वह साबुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायश्चित उस मुनिको आता था, उतना ही प्रायश्चित उस कर्डकदाता मुनिको देना चाहिये. अगर आचार्य उस वातका पूर्ण निर्णय न कर, राग हेषके वश हो अपितसेवीको प्रतिसेवी बनाके प्रायश्चित देवे तो उतना ही प्रायश्चितका भागी प्रायश्चित्त देनेवाला आचार्य होता है.

भावार्थ—संयम है सो आत्माकी साक्षीसे पलता है. और सत्य प्रतिज्ञा असा व्यवहार है. अगर विगर साबुती किसीपर आक्षेप कायम कर दिया जायगा, तो फिर हरेक मुनि हरेकपर आक्षेप करते रहेगा, तो गच्छ और शासनकी मर्यादा रहना अ-संभव होगा. वास्ते वात करनेवाले मुनिको प्रथम पूर्ण साबुती या जांच कर लेना चाहिये.

(२४) किसी मुनिको मोहकर्मका प्रवल उदय होनेसे काम-पीडित हो, गच्छको छोडके संसारमें जाना प्रारंभ कीया, जाते हुवेका परिणाम हुवा कि—अहो! मैंने अकृत्य कीया, पाया हुवा चारित्र चिंतामणिको छोड काचका करका बहन करनेकी अभि-लापा करता हुं. ऐसे विचारसे वह साधु फिरसे उसी गच्छम (१८) भीषा प्राथमिण भेषम करनेवालंको अपूरस्वयंग दीशा देना नहीं करेंप गाविक्छेदकरो. (१९) मीवा अनवस्थित नामका प्रायमिण कोहतार्य सेयम कीवा हो, उनको किरते गृहत्वालिंग धारणकरवार्ष ही दीशा देना गणविक्छेदक्को कर्ण. (२०) दशका प्राथमिण करनेनालंको अग्रहस्वयंगे हीशा

वरनेवाला उन्हर परिणामने तीर्थवर गोत्र बांध भवता है-

345

हैना नहीं वर्गय गणियछेदयया.
(११) इद्याप पारियत नामवा प्रायक्षिण विसी नापुने स्वन योवा हो, उनयो पिरने गृहस्यार्लग धारण करवाने ही बीक्षा होना गणियचछेदययां वन्ते. (११) नीवा अनयस्थित तथा दशया पारियत नानदा प्राय क्षिण स्थित नापुने नेयन शीया हो, उसे गृहस्यार्लग करवाडे न्या अष्ट्रदर्श नापु ने दिगसे ही द्वीरा देना वन्ते.

भायायँ — नीषा दशवां प्राविधा (गृहस्व-पर्म देगो) वह पर्क शीविक प्रमिद्ध प्राविधा है दूस बास्त जसतमूहबी शास्त्र की प्रतीवित्तं शीच तथा दुनने साधुवीं वा शोमण सीच उसे प्रमिद्धि हो गृहस्वलिंग व स्वाचे पिरसे नवी दोशा देना क्ले अतार कींद्र आचार्यादि महान अतिश्य धानक हो, जिसकी विद्याल मधुद्रप्व हो, अगर कोंद्र प्रवितन्यसाचे कारण कीसा दोष स्वत्र कीया हो, यह बात गुमएण हो तो उसको प्रायक्षिय अन्दर हो देना चार्वि सार्यय-गुम प्रायक्षित्त हो, तो आलोचना भी गुम देना और प्रसिद्ध प्रायक्षित्त हो तो आलोचना भी प्रसिद्ध देना परन्तु आली चना चिना आराधक नहीं होता है. जैसे गच्छको और संघको प्रतीतिका कारन हो, अैसा करना चाहिये.

(२३) दो साधु सदश समाचारीवाले साथमें विचरते हैं.

किसी कारणसे एक साधु दुसरे साधुपर अभ्याख्यान (कलंक)
देनेके इरादेसे आचार्यादिके पास जाके अर्ज करे कि-हे भगवन,
मेंने अमुक साधुके साथ अमुक अकृत्य काम कीया है. इसएर
जिस साधुका नाम लीया, उस साधुको आचार्य बुलवाके दितबुद्धि और मधुरतासे पुछे—अगर वह साधु स्वीकार करे, तो
उसको प्रायक्षित्त देवे, अगर वह साधु कहे कि-मेंने यह अकृत्य
कार्य नहीं कीया है. तो कंडकदाता मुनिको उसका प्रमाण पुरःसर
पुछे, अगर वह साधुती पुरी न दे सके, तो जितना प्रायक्षित्त उस
मुनिको आता था, उतना ही प्रायक्षित्त उस कलंकदाता मुनिको
देना चाहिये. अगर आचार्य उस वातका पूर्ण निर्णय न कर, राग
हैपके वहा हो अप्रतिसेवीको प्रतिसेवी वनाके प्रायक्षित्त देवे तो
उतना ही प्रायक्षित्तका भागी प्रायक्षित्त देनेवाला आचार्य होता है.

भावार्थ—संयम है सो आतमाकी साक्षीसे पलता है. और सत्य प्रतिज्ञा असा व्यवहार है. अगर विगर साबुती किसीपर आक्षेप कायम कर दिया जायगा, तो फिर हरेक मुनि हरेकपर आक्षेप करते रहेगा, तो गच्छ और शासनकी मर्यादा रहना अ-संभव होगा. वास्ते वात करनेवाले मुनिको प्रथम पूर्ण साबुती था जांच कर लेना चाहिये.

(२४) किसी मुनिको मोहकर्मका प्रवल उदय होनेसे काम-पीडित हो, गच्छको छोडके संसारमें जाना प्रारंभ कीया, जाते हुवेका परिणाम हुवा कि —अहो ! मैंने अकृत्य कीया, पाया हुवा चारित्र चिंतामणिको छोड काचका कटका बहन करनेकी अभि-लापा करता हुं. ऐसे विचारसे वह साधु किरसे उसी गच्छमें आचार्यमहाराज उसकी जांच हरे. प्रथम उस माधुको पुठे

अगर यह साधु वहे कि - मेने अमुक दोण सेवन की या है ती उनको यथायोग्य प्रायधिश देता. अगर साधु धारे थि - प्रते मुच्छ भी दोप संवन नहीं वीया है, तो उसकी सत्यतापर ही आधार रखे.कारण मायश्चिष आदि व्ययद्वारसे ही दीया जाता है भाषार्थ-अगर आचार्यादिको अधिक ग्रका हो सो अहा पर यह साधु गया हो, यहापर तलास करा लि जाये. भगवती सूत्र <-६ मनकी आलोचना मनमें भी शुद्ध हो सक्सी है (२५) पक पक्षवाले साधुको स्वरूपकालके लीवे आवार्या पाध्यायकी प्रश्नी देना करूपै परन्तु गण्छवासी निप्रयोको उसकी प्रतीति होती चाहिये भाषार्थ-- जिन्होंका रागद्वेषका पक्ष नहीं है अववा पक मच्छमें गुरुकुरुवानकी चिरकाल संयन कीया ही प्राय गुरुकु कवाम सेयन बरनेवार्टमें अनेक गुण होने हैं नये पुराणे आचार ब्यवदार, लाधु आदिय जानकार हाते है, गच्छमयाँदा चलानेम कुशल होते हैं, उन्होंको आधार्यकी मौजदगीम पही ही जाती

पद्वी उन्होंको भी दे सबते हैं अबद पुसरा पद्वीक योग्य न हों तो, विरवालके लीवे ही उसी पद्वीको रम सबते हैं ( २६) ओ बोइ गुनि परिहार तप कर रहे हैं, और वित नेक अपरिदारिक साधु बक्च निवास करते हैं उन्होंको यक

है. अगर आचार्य क्यी काल्यमें पाया डो, तो भी उन्होंक पींछें पढ़ीका इघडा न हो, साधु सनाथ रहें स्वन्पकालकी पढ़ी दैनेका कारण यह है कि —अगर दुसरा कोह योग्य हो तो वह मंडलप्र संविभागके साथ भोजन करना नहीं करेंपे. कहांतक दें कि जो एक मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच मासिक, छे मासिक, जितना तप कीया हो, उतने मास और प्रत्येक मासके पीछे पांच पांच दिन. प्वं छे मासके तपवा-लेके साथ तपके सिवाय एक मास साथमें भोजन नहीं करे. कारण-तपस्याके पारणेवालोंको शाताकारी आहार देना चाहिये. वास्ते एकत्र भोजन नहीं करे. वादमें सर्व साधु संविभाग संयुक्त सामेल आहार करे.

- (२७) परिहार तप करनेवाले मुनिके पारणादिमें अदा-नादि च्यार आहार वह स्वयं ही ले आते हैं. दुसरे साधुकों देना दिलाना नहीं कल्पे. अगर आचार्यमहाराज विद्येष कारण जानके आज्ञा दे तो अद्यानादि आहार देना दिलाना कल्पे. इसी माफिक घृतादि विगइ भी समझना.
- (२८) किसी स्थिवर महाराजकी वैयावचर्म कोइ परिहा-रिक तप करनेवाला साधु रहेता है, तो उस परिहारिक तप-स्वीके पात्रमें लाया हुवा आहार स्थिवरोंके काममें नहीं आवे. अगर स्थिवर महाराज किसी विशेष कारणसे आज्ञा दे दे कि-हे आर्थ! तुम तुमारे गौचरी जाते हो तो हमारे भी इतना आहार ले आना. तो भी उस परिहारिक साधुके पात्रमें भोजन न करे. आहार लानेके बादमें आचार्य अपने पात्रमें तथा अपने कमंडलमें याणी लेके काममें लेवे (भीगवे).
  - (२९) इसी माफिक परिहारिक साधु स्थिवरोंके लीये गोचरी जा रहा है. उस समय विशेष कारण जान स्थिवर कहे कि—हे आर्य! तुम हमारे लीये भी अशनादि लेते आना. आ-हारादि लानेके बाद अपने अपने पात्रमें आहार, कमंडलमें पाणी ले लेवे. फिर पूर्वकी माफिक आहारादि भोगवे.

भाषार्थ-भाषाश्चिम छेके सप कर रहा है इसी वास्ते वह साधु ग्रुद्ध है बास्ते उसने छाया हुवा अज्ञनादि स्थविर भोगव सक परन्तु अयो तक लपको पूर्णनहीं कीया है बास्ते उस माधुके पात्रादिमे भोजन न करें उससे उस साधुको शाम रहेता हैं तपको पूर्णतासे पार पहचा सकते हैं इति

श्री व्यवहार मूत्र-इसरा उरेशावा सक्षिप्त सार

一米(⑥)米--

### (३) तीसरा उद्देशा.

(१) साधुइच्छा करे कि मैं गणका धारण करु अर्थात् शिष्यादि परिवारको ले आगेवान हो के विचरु परन्तु आचाराग और निशीयसूत्रक जानकार नहीं है उन साधुका नहीं कर्ली गणको धारण करना

(२) अगर आचाराग और निशीयन्त्रका ज्ञाता हो उध साधुको गण धारण करना कर्न्य

भाषार्य-आगेवान हो विचरनैवाल साधुवोंको आचारण

समया ज्ञाता अवस्य दीना चाहिये कारण-माधुमीका आबार गीचार विनय वैयायच भाषा आदि मुनि मार्गका आवाराग मूप्रमे प्रतिपादन कीया हुवा है अगर उस आचारसे सक्लमा ही भाव, अर्थात् दोप लग भी जाये ती उसका मायधित निशीय सूपर्मे हैं पास्ते उक्त दानों सूर्वाका ज्ञानकार हो, उस मुनिको ही आगवान होये विहार करता कर्य

(३) आगेवान हा विदार वरनेवी इच्छावाले मुनियांवी पम्तर स्यविर ( आचार्य ) महाराजसे पूछना इसपर आचार्य म द्वाराज योग्य जानये आज्ञा दे ना कर्ण

- (१) अगर आज्ञा नहीं देवे तो उस मुनिको आगेवन होके विचरना नहीं कल्पे. जो विना आज्ञा गणधारण करे, आगेवान हो विचरे, उस मुनिको, जितने दिन आज्ञा बाहार रहे, उतने दिनका छेद तथा तप प्रायश्चित्त होता है और जो उन्होंके साथ रहनेवाले साधु है, उसको प्रायश्चित्त नही है. कारण वह उस अप्रे श्वर साधु के कहनेसे रहे थे।
- (५) तीन वर्षकी दीक्षा पर्यायवाले साधु आचारमें, संयममें, प्रवचनमें, प्रशामें, संग्रह करनेमें, अवग्रह लेनेमें कुशल होंशीयार हो, जिसका चारित्र खंडित न हुवा हो. संयममें सवला दोष नहीं लगा हो, आचार भेदित न हुवा हो, कषाय कर चारित्र संक्लिप्ट नहीं हुवा हो, वहु श्रुत, बहुत आगम तथा विद्याओं के जानकार हो, कमसे कम आचारांग सूत्र, निशीथ सूत्र के अथ-पर मार्थका जानकार हो, उस मुनिको उपाध्याय पद देना कल्पै.
- (६) इससे विपरीत जो आचारमें अकुशल याचत् अल्प सूत्र अर्थात् आचारांग, निशीयका अज्ञातकी उपाध्यायपद देना नहीं कल्पै.
- (७) पांच वर्षीकी दीक्षा पर्यायवाला साधु आचारमें कुशल यावत् वहुश्रुत हो, कमसे कम दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार, वृहत्कल्प सूत्रोंके जानकार हो, उस मुनिको आचार्य, उपाध्यायको पहो देना कल्पे
- (८) इससे विपरीत हो, उसे आचार्य उपाध्यायकी पद्री देना नहीं कल्पै.
- (९) आठ वर्षोंकी दीक्षा पर्यायवाले मुनि आचार कुशल यायत् वहुश्रुत--बहुत आगमों विद्याओंके ज्ञानकार कमसे कम स्थानांग, समवायांग सूत्रोंका ज्ञानकार हो, उस<sup>ं</sup>महात्मावोंको

आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्वविर, गणि, गणिवच्छेदक, पर्री देना क्रमें. और उस मुनिको उक्त प्रद्री लेना भी कर्ये. (१०) इससे विपरीत हो तो न संघक्षे प्रद्री देना कर्ये, व

उस सुनिको पढी लेना करने, कारण-पद्मीधरों ने लेथे प्रयम हतनी योग्यता मान करनी चाहिये. जो उपर लिखी हुए हैं. (११) पक दिनके दिशितको भी आवार्षपद्मी देना करें भाषाय-किसी गच्छके आवार्ष वालधर्म मात हुके उस

गरछमें साधु समदाय विद्याल है, विन्तु पीछे असा को योग्य साधु नहीं है कि जिसको आवार्यवद पर स्वापन कर जपनी निर्माद कर समें उस समय अच्छा, उच, कुलीन जिस इन्हों अनद्द यहां डदारता है, विश्वासकारी उच बगर्य पीया हुन हैं, संसारमें अपने विद्याल सुरुक्त कित्युर्वक निर्माद कीया हो।

लोकमें पूर्व प्रतीत हो-ह्रयादि उत्तम गुर्वोवाले कुरुवा योग्य पुरुष दक्षित रो हो, श्रेसा पक दिनकी दीक्षावालको आवार्षपद देना करपे. (१२) वर्ष पर्याय धारक ग्रुनिको आवार्थ उपाध्यावकी

(१२) वर्ष पर्याय भारक मुनिको आवाध उपाध्यायः पद्मी देना कर्रेप. भाषार्थ-कोड गच्छमे आवाबीराध्याय कालधर्म मान

भाषायँ —कोह गण्डमें आचार्यापाय्य कालधमें प्राप्त हो गये हो और चिरदिक्षित आचार्यापाध्यायका योग न हो, उस हालतमें पूर्वोक आतिवाय, जुळवान, गण्ड निर्वाद करने योग्य सचिरकाल दीकित है. उसको भी आचार्यापाय्याय पूर्वो देनी

हालतम पूर्वाक ज्ञातवार्यन, कुळवान्य, कच्छा नवार्या करारे ... अस्वितका हो होत्रीत है, उसको भी आवार्यायाप्याप पद्मी देवी करेप. परन्तु पह धुनि आखाराग निशीयका जानकार न द्दी तो उसे कह देना चाडिये कि-आप पंस्तर आखारान निशीयका अम्यास करी. इसपर पह धुनि अम्यास कर आचारांन निशीयक प्रमास करी. इसपर पह धुनि अम्यास कर आचारांन निशीय सुत्र पद छे, तो उसे आवार्यापायाप पदी देना वर्ष्य अनर

आचारांग निशीय सूत्रका अभ्यास न करे, तो पही देना नहीं कल्पे. कारण-साधुवर्गका खास आधार आचारांग और निशीय-सूत्र परही है.

- (१३) जिस गच्छमें नवयुवक तरुण साधुवोंका समूह हैं, उस गच्छके आचार्योपाध्याय कालधमें प्राप्त हो जावे तो उस मुनियोंको आचार्योपाध्याय विना रहेना नहीं कल्पे. उस मुनियोंको चाहिये कि शीव्रतासे प्रथम आचार्य, फिर उपाध्यायपद पर स्थापन कर, उन्ही की आझामें प्रवृत्ति करना चाहिये कारण-आचार्योपाध्याय विना साधुवोंका निर्वाह होना असंभव है.
  - (१४) जिस गच्छमें नव युवक तरुण साध्वीयां है. उन्होंके आचार्य, उपाध्याय ओर प्रवर्तिनी कालधर्म प्राप्त हो गये हो, तो उन्होंको पहले आचार्यपद, पीछे उपाध्यायपद और पीछे प्रवर्तिनीपद स्थापन करना चाहिये. भावना पूर्ववत्
  - (१५) साधु गच्छमें (साधुवेषमें) रह कर मैथुनको सेवन कीया हो, उस साधुको जावजीवतक आचार्य, उपाध्याय, स्यविर, मवर्तक, गणी, गणधर, गणविच्छेदक, इस पद्मीयोमेंसे किसी प्रकारकी पद्मी देना नहीं कल्पे, और उस साधुको लेना भी नहीं कल्पे जिसको शासनका, गच्छका और वेषकी मर्यादाका भी भय नहीं है, तो वह पद्मीधर हो के शासनका और गच्छका क्या निर्वाह कर सके ?
    - (१६) कोइ साधु प्रवल मोहनीयकमें पीडित होनेपर गच्छ संप्रदायको छोडके मैथुन सेवन कीया हो, फीर मोहनीय-कम उपशांत होनेसे उसी गच्छमें फिरसे दीक्षा लेवे, अर्थात् दीक्षा देनेवाला उसे दीक्षायोग्य जाने तो दे; उस साधुको तीन पर्षतक पूर्वोक्त सात पद्मीसे किसी प्रकारकी पद्मी देना नहीं कल्प,

और न ता उस भाधुवा प्रदी धारण वरना वन्ने आर तीन वप अतिक्रमणे बाद चतुर्व वर्षमें मवेश विवा हो, वह साधु कामविवारसे विल्कुछ उपद्यात हुवा हो, निवृत्ति पाह हो, इत्रियों ज्ञात हो, ता पूर्वांच सात प्रहीमेंसे विसी महारवी प्रही देना और उस युनिवा पढ़ी लेना क्वी

भाषायें — अधितरूपताथ योगले किसी गातायको कर्मादय य कारणले विकार हो ता भी उत्तक दिल्लो ज्ञातन करा हुणा है कि वह मच्छा, थप छाइक अजुन्य वाथ किया है, और काम उपचात हानेले अपना आत्मरूपत समझ होसा लो है सेरीका प्रती दी जायेता ज्ञातनप्रभाषनापूर्वक गच्छाना निर्योद कर सक्गा

(१७) इसी माफिक गण विच्छदक (१८) एउ आधार्यावाध्याय

भाषाथ-अपने पदमे रहत अकृत्य कार्य करे, उसे जाव

जाब क्लिंग प्रकारकी पात्री देना और उन्होंका पात्री लगा नहीं कर्ण अगर अपने पहकी, यपको छोड प्वर्तक तीन क्येंकि बाद याग्य जाने तो पात्री देना और उन्होंको छेना करणे भावनापूर्वेण्य (१९) साधु अपने वेषको बिना छोडे और देशातर विना गय अकृत्य कार्य करे, तो उस साधुका आधनीवनक सार पार्टी मने

नप जहर्रय काय दर, ता उस साधुका बायआबतक सात प्रकार काहमी पद्मी देना नहीं करवी भावार्य - जिस देश, बाममें वेषका त्थाव कीया है, उसी देश, बामारिमें अक्टार कार्य करवेस पामनकी लग्नना करनेवार्डा

भाषाय - जिल्ल होता, ब्रांसम बेचका स्थान काया ६, ५०० देश, मामादिमें जब्र य कार्य करनेसे शासनकी छतुता करनेवाडा बोता है बाकते उसे किमी मकारकी प्रदी देना नही कर्ये ज गर किसी मामका प्रवासकी कार्यकर उत्पाद प्राप्ति हो भी

गर किसी साधुका मागायछी कर्माद्यसे उन्माद प्राप्ति हो भी जावे परन्तु उसके हृदयमें शासन यस रहा है वह अपना वे आत्मभावना वृत्तिसे पुनः उसी गच्छमें दीक्षा है, बादमें तीन वर्ष हो जावे, काम विकारसे पूर्ण निवृत्त हो जाय, उपशान्त हो, इंद्रियों शांत हो, उसको योग्य जाने तो सात पद्धीमें से किसी प्रका-रकी पद्धी देना कल्पे. भावना प्रवेवत.

- (२०) एवं गणविछेदक.
- ( २१ ) एवं आचार्योपाध्यायभी समझना.
- (२२) साधु बहुश्रुत (पूर्वांगके जान) बहुत आगम, वि-धाके जानकार, अगर कोइ जबर कारण होनेपर मायासंयुक्त मृषावाद—उत्सूत्र बोलके अपनी उपजीविका करनेवाला हो, उसे जावजीव तक सात पहीमेंसे किसी प्रकारकी पही देना नहीं कल्पै.

भावार्थ-असत्य बोलनेवालोंकी किसी प्रकारसे प्रतीति नहीं रहती है. उत्सुत्र वोलनेवाला शासनका घाती कहा जाता है. सभीका पत्ता मिलता है, परन्तु असत्यवादीयोंका पत्ता नहीं मिलता है. वास्ते असत्य वॉलनेवाला पहीके अयोग्य है.

- (२३) एवं गणविच्छेदक.
- (२४) एवं आचार्य.
- (२५) एवं उपाध्याय.
- (२६) बहुतसे साधु एकत्र हो सबके सब उत्स्र्त्रादि असत्य बोले.
  - (२७) एवं बहुतसे गण विच्छेदक.
  - (२८) एवं बहुतसे आचार्य.
  - (२९) एवं चहुतसे उपाध्याय.
- (३०) पर्व बहुतसे साधु, बहुतसे गणविच्छेदक, बहुतसे आचार्य, बहुतसे उपाप्याय एकत्र हुवे, माया संयुक्त मृषाचाद

बोले, उत्द्र्य बोले, आगम विरक्ष आचरण करे-इत्यादि असत्य बोले तो सत्रव सबको जावजीवतक सात प्रकारमेंसे कोइभी पद्मी देना नहीं करेंप अर्थात सबवे सब पद्मीके अयोग्य है द्वित

श्री व्यवहारसूत-वीसरा उद्देशाका सिव्हा सार.

#### —**℀**(©)¾—

- (४) चौथा उद्देशा.
- (१) आचार्यापाध्यायजीको श्रीतोष्ण कालमें अकेले थि हार करना नहीं करेंपे
- (२) आचार्यापाध्यायजीवा जीताच्य कालमें आप सहित दो दाणले यिहार करना करेंपे अधिक नाममी न हो ता उतने रहें, परन्तु क्मले कम दो डाणे तो होनाही चाहिये
- (३) गणपिष्डद्वका शीतोष्ण वालमें आप सहित दी ठाणे विहार करना नहीं कल्पे
  - (४) आप सहित तीन टाणसे करेंप भाषना पूर्वेषत् (५) आचार्यापाध्यायका आप महित हो टाणे चात्र
- (६) आचार्यापाध्यायका आप नहित दो ठाण चात् मांस करना नहीं करणे (६) आप सदित तीन ठाणे चातुमांस करना करणे भा
- चना पूर्वेवत् (७) गणविच्छेटकवा आप सहित तीन ठाणे चातुमाँन
- (७) गणविष्छेदकका आप सहित तीन ठाणे चातुर्मीम करणा नहीं कर्ल्पे
  - रणा नहीं कल्पे (८) आप महित च्यार ठाणे चातुर्मास रहना करपे

(८) आप भाइत च्यार ठाण चातुमास रहना कश्प भावार्थ—कमसे कम रहे तो यह करूप है आचार्यापाप्या यसे एक साथ गणविच्छेदकको अधिक रसना चाहिये कारण∽ दुसरे साधुवोंके कारण हो तो आचार्य इच्छा हो तो वैयावच करें करावें; परन्तु गणविच्छेदकको तो अवश्य वैयावच करना ही पडता है. वास्ते एक साधु अधिक रखना ही चाहिये.

(९) ग्राम-नगर यावत् राजधानी बहुतसे आचार्योपा-ध्याय, आप सहित दो ठाणे, बहुतसे गणविच्छेदक आप सहित तीन ठाणे शीतोष्णकालमें विहार करना कल्पे.

(१०) और आप सहित तीन ठाणे आचार्योपाध्याय, आप सहित च्यार ठाणे गणविच्छेदकको चातुर्मास रहना कल्पै. परन्तु साधु अपनी अपनी निश्रा कर रहना चाहिये. कारण— कभी अलग अलग जानेका काम पहे तो भी नियत कीये हुवे साधुवोंको साथ ले विहार कर सके. भावना पूर्ववत्.

(११) आचारांग और निशीयस्त्रके जानकार साधुको आगेवान करके उन्होंके साथ अन्य साधु विहार कर रहे थे. कदाचित् वह आगेवान साधु कालधर्मको प्राप्त हो गया हो, तो शेष रहे हुवे साधुवोंकी अन्दर अगर आचारांग और निशीयस्त्रका जानकार साधु हो तो उसे आगेवान कर, सब साधु उन्होंकी आज्ञामें विचरना. अगर ऐसा न हो, अर्थात् सब साधु आचारांग और निशीयस्त्रके अपठित हो तो सब साधुवोंको प्रतिज्ञापूर्वक वहांसे विहार कर जिस दिशामें अपने स्वधमीं साधु विचरते हो, उसी दिशामें एक रात्रि विहार प्रतिमा ग्रहन कर, उस स्वधमींयोंके पास आ जाना चाहिये. रहस्तेमें उपकार निमित्त नहीं ठहरना. अगर शरीरमें कारण हो तो ठेर सके. कारण—निवृत्ति होनेके वाद पूर्वस्थित साधु कहे—हे आये! एक दोय रात्रि और ठहरो कि तुमारे रोगनिवृत्तिकी पूर्ण खातरी हो. ऐसा मौकापर एक दोय रात्रि ठहरना भी कल्पे. एक दोय

बोले, उत्पन्न बोले, आगम विरुद्ध आचरण करे-इत्यादि असत्य बोले तो सबके मबको जावजीवतक सात प्रकारमेंसे कोइमी पत्नी देना नहीं करेंप. अर्थात सबके सब पड़ीके अयोग्य है. इति-

> श्री व्यवहारसूत्र-वीसरा उदेशाका संचित्र सार. ----X(@)}----

### (४) चौया उद्देशा.

(१) आचार्यापायजोको शीतोच्य कालमें अकेले पि-हार करना नहीं करूपे.

(२) आचार्थोपाध्यायजीको शीतोच्य कालमें आप सहित दो ठाणेसे विदार करना कल्पे अधिक सामग्री न हो, तो उतने

रहे, परन्तु कमले कम दो ठाणे तो होनाही चाहिये. (३) गणविष्छेदकको शीतांष्ण कालमें आप सहित दी

ठाणे बिहार करना नहीं करूपे.

( ४ ) आप सहित तीन ठाणेसे कर्रंप. भावना पूर्वधत. (५) आचार्यापाध्यायको आप सहित दो ठाणे चातु-

मांस करना नहीं कल्पे.

(६) आप सहित तीन ठाणे चातुमांस करना करूपे. भा-चना प्रवेषतः

(७) गणविच्छेदकको आप सहित तीन ठाणे चातुर्मास करणा नहीं कल्पै.

( ८ ) आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास रहना कर्एै।

भाषार्थ-कमसे कम रहे तो यह कल्प है. आचार्थोपाध्या-यसे एक साधु गणविच्छेदकको अधिक रखना चाहिये. कारण- दुसरे साधुवेंकि कारण हो तो आचार्य इच्छा हो तो वैयावच कर्रे करार्वे; परन्तु गणविच्छेदकको तो अवश्य वैयावच करना ही पडता है. वास्ते एक साधु अधिक रखना ही चाहिये.

- (९) ग्राम-नगर यावत् राजधानी बहुतसे आचार्योपा-ध्याय, आप सहित दो ठाणे, बहुतसे गणविच्छेदक आप सहित तीन ठाणे शीतोष्णकालमें विहार करना कल्पे.
- (१०) और आप सहित तीन ठाणे आचार्यीपाध्याय, आप सिंहत च्यार ठाणे गणविच्छेदकको चातुर्मास रहना कल्पे. परन्तु साधु अपनी अपनी निश्रा कर रहना चाहिये. कारण—कभी अलग अलग जानेका काम पढे तो भी नियत कीये हुवे साधुवोंको साथ ले विहार कर सके. भावना पूर्ववत्.
  - (११) आचारांग और निद्यीयसूत्रके जानकार साधुको आगेवान करके उन्होंके साथ अन्य साधु विहार कर रहे थे. कदाचित् वह आगेवान साधु कालधर्मको प्राप्त हो गया हो, तो शेष रहे हुवे साधुवोंकी अन्दर अगर आचारांग और निशीय-सूत्रका जानकार साधु हो तो उसे आगेवान कर, सब साधु उन्होंकी आज्ञामें विचरना. अगर ऐसा न हो, अर्थात् सब साधु आचारांग और निशीथसूत्रके अपिटत हो तो सव साधुवोंको प्रतिज्ञापूर्वक वहांसे विहार कर जिस दिशामें अपने स्वधर्मी साधु विचरते हो, उसी दिशामें एक रात्रि विहार प्रतिमा ग्रहन कर, उस स्वधर्मीयांके पास आ जाना चाहिये. रहस्तेम उपकार . निमित्त नहीं ठहरना. अगर शरीरमें कारण हो तो ठेर सके. कारण—निवृत्ति होनेके वाद पूर्वस्थित साधु कहे—हे आर्थः! पक दोय रात्रि और ठहरों कि तुमारे रोगनिवृत्तिकी पूर्ण खातरी हो. पेसा मौकापर एक दोय रात्रि ठहरना भी कल्पे. पक दोय

रात्रिस अधिक नहीं रहना अगर रामधिकिरसा होनेपर पक दोय राजिसे अधिक ठहरे, तो जितना दिन ठहरे, उतना ही दिनोंका छद तथा तथ प्रायमित होता है

सायार्थ-आधाराग और निशीयश्चम जानकार हो वह मुनि ही मुनिमांगयो ठीक सीरपर चला सदना है अपटितांके लीये रहस्तेम पत्र दाय रात्रिके औरश्च ठहरना भी शाखनाराँने सेखडुर मना पीया है बराज-लामके यदले बढा भारी हुई शांत उठाना पढता है चारिज संख्या प्रस्तु बभी वभी सम्म

करवर नहीं को बेठना पडता है वास्त आधाराग और निशी यन अपिटन साधुयांना आगवान हान विहार करनेनी साफ मनाग्र है

मुनि काल करनेपर दुसरा आवाराय निज्ञीयण जानकार हो तो उसकी निजाय रहना अवर पेखा न हा तो चातुर्मासमे भी विहार कर, अन्य माजु जो आवाराम-निज्ञीयका जानकार हो, जहाँगि पास आ जाना चाहिये परन्तु एक दोय रामिसे अधिक अपटित माजुयांने रहनेनी आज्ञा नहीं है स्पेच्छासे रह भी

(१२) इसी माफिय चातुमाँम रहे हुव साधूवीय आगयाम

अपटित साधुयोशे रहनेशे आला नहीं है स्वेष्छासे रह भी जाने, तो जितने दिन रहे उतने दिनदा छद तथा तपमायमिल होता है भावना पूचवत (१३) आचार्यापाच्याय अन्त समय पीछळे साधुयोशे वहे

(१३) आचार्यापाच्याय अत्त समय वीछके सायुर्वोद्यो वहें कि —हे आर्य । मेरा मृत्युके वाद आचायपद रो अग्रक सायुर्वोद देना प्रसा बहके आचार्य वाक्यस माम हो वये पीछेले सायुर्व (भय) उस सायुक्त आचार्योपा-याय प्रहोके योग्य जाने ना उसे आचार्यापाय प्रहोके योग्य जाने ना उसे आचार्यापाय प्रहो दे देने, अवर वह सायु प्रहोके याग्य नहीं हैं (आचार्य राजमायसे ही वह मये हो ) अगर मच्छमे

दुसरा साधु पद्गी योग्य हो तो उस योग्य साधुको पद्गी देवे. अगर दुसरा साधु भी योग्य न हो, तो मूल जो आचार्य कह गये थे, उसी साधुको पद्मी दे देवे. परन्तु उस साधुसे इतना करार करना चाहिये कि अभी गच्छमें कोइ दुसरा पद्मी योग्य साधु नहीं है, वहांतक तुमको यह पदवी दी जाती है. फिर पद्री योग्य साधु निकल आवेगा, उस समय आपको पदवी छोडनी पढेगी इस सरतसे पद्री दे देवे. बादमें कोइ पद्रीयोग्य साधु हो तो, संघ एकत्र हो मूल साधुको कहे कि—हे आर्थ ! अय हमारे पास पद्रीयोग्य सांधु है. वास्ते आप अपनी पद्रीकी छोड दें. इतना कहने पर वह सांधु पद्री छोड दे तो उसको किमी पकारका छेद तथा तप प्रायश्चित्त नहीं है. अगर आप उस पद्मीको न छोडे, तो जितना दिन पद्मी रखे, उतना दिनका छेद तथा तप प्रायश्चित्तका भागी होता है. तथा उस पद्गी छोडानेका प्रयत्न साधु संघ न करे तो सवके सब संघ प्रायश्वितका भागी होता है.

भावार्थ—गच्छपति योग्य अतिशयवान् होता है. वह अपने शासन तथा गच्छका निर्वाह करता हुवा शासनोन्नति कर सक्ता है. वास्ते पत्नी योग्य महान्मावोंको ही देना चाहिये, अयोग्य को पत्नी देनेकी साफ मनाइ है.

(१४) इसी माफिक आचार्यापाध्याय प्रवल मोहकमोदियसे विकार अर्थात कामदेवको जीत न सके, दोष भोगावलिकभ भोगवने के लीये गच्छका परित्याग करते समय कहे कि-मेरी पहीं अमुक साधुको देना. वह योग्य हो तो उसको हो देना, अगर पद्मीके योग्य न हो, तो दुसरा साधु पद्मीके योग्य हो, उसे पद्मी देना. अगर वुसरा साधु योग्य न हो, तो मूल जिस साधुका नाम आचार्यने कहा था, उसे पर्वोक्त सरत कर पद्मी देना, फिर दुसरा

पद्मी छोड दे ता प्रायश्चित नहीं है अगर न छोडे तथा छोडाने य छीये साधु मध प्रयत्न न वरे, ता संबंधा तथा प्रकारका छेद और तप प्रायश्चित होता है भाउना पूर्ववत्

(१५) आनार्यापाण्याय किसी मुहस्यको दीका दी हैं, उस सायुक्ते घडी दीक्षा देनेका समय आनएर आचार्य जानते हुवे क्यार पास रानिसे अधिक क रखे अगर कोह राजा और प्रधान कैठ और गुमास्ता तथा पिता और पुत्र बायमें दीका की हो, राजा,

क्रीठ ऑर गुमास्ता तथा पिता और पुत्र सायमें दीक्षा ही ही, रामा, क्रेड, और पिता को 'वडी दीक्षा थोग्य न हुवा ही और प्रधान, गुमास्ता, पुत्र बढ़ीदीक्षा थोग्य हो गये हो तो जबतक राजा कैठ और पिता बढ़ी दीक्षा थोग्य नहो बहातक प्रधान, गुमास्ता और पुत्रको आचार्य बड़ी दीक्षासे रोक सकते हैं परन्तु पैता कारण न होनेपर उस्त लखु दीआवार! साधुको बढ़ी दीक्षासे रोके की

भागी दाता है (१६) एव अनजानने हुवै रोके

(१७) पर जानते अनञ्जानते हुवे रोंके परन्तु यहा दश राजिते क्यादा रक्षनेसे प्रावश्चित्त हाता है

राक्तेवाला आचार्य उतने दिनक तप तथा छेदके प्रायधिक्तका

मोर —अगर पिता पुत्र और दुसरामी सामर्मे दीक्षा सी हा, पिता बड़ी दीक्षा योग्य न हुगा, परन्तु उसका पुत्र बढ़ी दीक्षा योग्य हो गया है और सामर्मे दीक्षा सनेवालामी बढ़ी

दीक्षा योग्य हो गया है और सायमं दीक्षा लनेपालाभी पढ़ी दीक्षां योग्य हा गया है अगर पिताने लीचे पुत्रको रोक दीया १ सात राति च्युपसान छे साल-कोने नी तक्षा तीन काल है इनने स

१ सात रात्रि च्यार माम छे माए-छोटी टी गवा सीन काल है इतने म मयम प्रित्मणम प्रहिषका बामका अध्ययन तथा दशक्वालिस्सा चतुर्योष्ययन पटकनेवालीको क्टी दीचा दी नाली है जाय, तो साथमें दुसरे दीक्षा लीथी, वह पुत्रसे दीक्षामें वृद्ध हो जावे. इस वास्ते आचार्य महाराज उस दीक्षित पिताको मधुर वचनोंसे समझावे—हे आर्य ! अगर तुमारे पुत्रको वडी दीक्षा आवेगा, तो उसका गौरव तुमारेही लीये होगा—इत्यादि समआयके पुत्रको वडी दीक्षा दे सक्त है.

(१८) कोइ मुनि ज्ञानाभ्यासके लीये स्वगच्छको छोड अन्य गच्छमें जावे. अन्य गच्छमें जो रत्नत्रयादिसे वृद्ध साधु है, वह सामान्य ज्ञानवाला है. और लघु साधु है, वह अच्छे गी-तार्थ है. उन्होंके पास वह साधु ज्ञानाभ्यास कर रहा है उस सम्य कोइ अन्य साधर्मी साधु मिले, वह पूछते है कि - हे आर्थ ! तुम किसके पास ज्ञानाभ्यास करते हो? उत्तरमें अभ्यासी साधु रत्नत्रयादिसे वृद्ध साधुवांका नाम वतलावे. तव पूछनेवाला कहे कि - इसे तो तुमारेही ज्ञान अच्छा है. तो तुम उन्होंके पास कैसे अभ्यास करते हो. तव अभ्यासक कहे कि — में ज्ञानाभ्यास तो अमुक मुनिके पास करता हुं, परन्तु जो महात्मा मुझे ज्ञान देता है, वह उन्ही रत्नत्रयादिसे वृद्धकी आज्ञासे देता है.

भावार्थ —वह निर्देशकोंका बहुमान करता हुवा अभ्यास करानेवाला महात्माकाभी विनय सहित वहुमान कीया है.

(१९) बहुतसे स्वधर्मी साधु एकत्र होके विचरनेकी इच्छा करे, परन्तु स्थिवर महाराजको पूछे विचा एकत्र हो विचरना नहीं कल्पै. अगर स्थिवरोंकी आज्ञा विचा एकत्र होके विचरे तो जितने दिन आज्ञा विचा विचरे, उतने दिनोंका छेद तथा तप पायिश्वत होता है.

भावार्थ—स्थिवर लाभका कारण जाने तो आज्ञा दे, नहीं तो आज्ञा न देवे.

(२०) विना आक्षा विद्यागकरे, तो एक दोय तीन न्यार पांच रात्रिसे अपने स्थविगोको देखके सन्यवायमे आलोवना -प्रतिषामण यूर, यथायोग्य प्रायश्चित्तको म्बीकार कर पूनः म्य-विरोक्ती आहामि रहे, किन्तु हायकी रेखा सुके बहांतक भी आहा

यहार न रहे. आजा है वही प्रधान धर्म है. (२१) आज्ञा यदार विदार करते को च्यार पांच रात्रिमे अधिक समय हो नया हो, यादमें स्वविरीको देल मध्यभावले आखोचना-प्रतिक्रमण कर, जो शास्त्र परिमागले स्यविधी तप, छेद, पुन उत्पापन प्रायधित देवे, उसे सविनय स्वीकार करे,

दमरी दफे आहा लेके विवरे, जो जो कार्य करना हो, यह सब

स्यविरोंकी आज्ञास ही करे, हायकी देला सुके वहांतक भी आज्ञाके यहार नहीं रहे. नीमरा महात्रतकी रखाहे निमित स्वविशेकी आशाको बावन कावा कर स्वर्श करे. एउँ. (२२) (२३) दो अलावश विदारले निवृत्ति दोनेका है-भाषाय-इस च्यारी सुत्रीमें स्वविरीकी आहाका प्रधान

पणा वनलाया है. स्थियोंकी आज्ञाका पालन करनेने ही मुनि-थों द्वा तीमरा व्रत पालन हा मदता है.

(२४) दो स्वधमी सावमें विहार करते हैं. जिसमें पक शिष्य है, दुमरा रत्नववादिसे गुर है. शिष्यकी धुतज्ञान तथा शिष्यादिका परिवार बहुत है, और गुरुको स्वल्प है. तद्दीप शिष्यका गुरुमहाराजका विनय वैयावसादि करना, आहार, पाणी, वस्त्र, पात्रादि अनुकृत्तरापूर्वक लाके देना करपै. गुरुकुरु

यास रह के उन्होंकी सेवा-मिक करना कल्पे. कारण-जो परि-बार है, वह सब ग़रूरुपाका ही फल है.

(२५)और जो शिष्यको अतज्ञान तथा शिष्यादिका

परिवार स्वल्प है, और गुरुको वहुत परिवार है. परन्तु गुरुको इच्छा हो तो शिष्यको देवे, इच्छा न हो तो न देवे, इच्छा हो तो पासमें रखे, इच्छा हो तो पासमें न रखे, इच्छा हो तो अश्चनादि देवे, इच्छा हो तो न भी देवे, वह सब गुरुमहाराजकी इच्छापर आधार है. परन्तु शिष्यको तो गुरुमहाराजका वहुमान विनय करना ही चाहिये.

(२६) दो स्वधर्मी साधु साथमें विहार करते हो, तो उसको वरावर होके रहना नहीं कल्पै. परन्तु एक गुरु दुसरा शिष्य होके रहना कल्पै. अर्थात् एक दुसरेको वृद्ध समझ उन्होंको वन्दन-नमस्कार, सेवा-भक्ति करते रहना चाहिये.

(२७) एवं दो गणविच्छेदक.

<sup>( २८ )</sup> दो आचार्योपाध्याय.

(२९) वहुतसे साधु.

(३०) बहुतसे गणविच्छेदक.

(३१) बहुतसे आचार्योपाध्याय.

(३२) वहुतसे साधु, बहुतसे गणविच्छेदक, बहुतसे आचा-योपाध्याय, एकत्र होके रहते हैं. उन्होंको सबको बराबर होके रहना नहीं करपे. परन्तु उस सबोंकी अन्दर गुरु-लघु होना चाहिये. गुरुवोंके प्रति लघुबोंको साधु बन्दन नमस्कार, सेवा-भक्ति करते रहना चाहिये. जिससे शासनका प्रभाव और विनयमय धर्मकह पालन हो सके. अर्थात् छोटा साधु बढे साधुबोंको, छोटा गण-विच्छेदक बढे गणविच्छेदकको, छोटे आचार्यापाध्याय बढे आचार्यापाध्यायको बन्दन करे तथा क्रमसर जैसे जैसे दीक्षा-पर्याय हो, उसी माफिक बन्दन करते हुवेको शीतोष्णकालमें विहार करना करपे. इति.

श्री व्यवहारम्त्र-चतुर्थ उद्देशाका संक्षिप्त सार.

#### ( ५ ) पांचवा उद्देशा.

- (१) जैसे साधुवीको आचार्य होते हैं, पैसे ही साध्यीयांका आचार, यौचरमे मुक्ति करानेवाली प्रवर्तिनीकी होती है उस प्रवर्तिनीको दोतिनणवालमें आप सहित दो टार्ण विहार करता नहीं करें
  - (२) आप सहित तीन ठाणे विहार करना करपै.
- (३) गणयिष्ठेदणी—पद संवादेमें आगंवान होण विषरे, उसे गणयिष्ठेदणी कहते हैं, उसे आप सहित तीन ठाणे शीती स्पानालमें विदार करना नहीं कर्ण.
  - (४) परन्तु आप सहित च्यार ठावेसे विहार करना कल्पै.
- (५) प्रवर्तणीको आए महित तीन ठाणे चानुमाँग करना नहीं कर्ण
- (६) आप सहित च्यार ठाणे चातुर्मास करना करूपै.

(৬) गणविष्ठेदणीका आप सहित प्यार ठाणे चातुर्मास करना नहीं कर्णे-

करना नहीं कर्ण. (८) आप सहित पाय ठाणे चानुमांस करना कर्णे मा-

वना पृष्यन्त् ( ( ) प्राप्त नगर थावत् राजधानी बहुतसी प्रवर्तणोयों आप स्वित तीन ठाणे, बहुतसी गणिवच्डेवणीयां आप स्वित स्वार ठाणेसे श्रीतोष्ण वाल्में विचरना वर्ल्य और बहुनमी मवर्तणीयां आप स्वित ज्यार ठाणे बहुतसी गणिवच्डावणीयां आप स्वित प्यार ठाणे बहुतसी गणिवच्डावणीयां आप स्वित

(१०) एक दुसरेकी निवार्मे रहें

(११) को साध्वी आचारांग और निश्चीय सूत्रकी जानकार अन्य साध्वीयांको ले अग्रेसर विद्वार करती हो, कदाचित्
वह आगंत्रान साध्वी काल कर जार्च, तो शेष साध्वीयांकी अन्दर
को आचारांग और निश्चीय सूत्रकी जानकार अन्य साध्वी हो,
तो उसको आगंत्रान कर सब साध्वीयों उसकी निश्चामें विचरे.
कदाच ऐसी जानकार साध्वी न हो तो उस साध्वीयांको अन्य
दिशामें जानकार साध्वीयां विचरती हो, वहांपर रहस्तेमें एकेक
रात्री रहके जाना कल्पे. रहस्तेमें उपकार निमित्त रहना नहीं
कल्पे. अगर शरीरमें रोगादि कारण हो, तो जहांतक रोग न
मिटे, वहांतक रहना कल्पे. रोग मुक्त होनेपरभी अन्य साध्वीयां
कहे कि—हे आर्या! एक दो रात्रि और ठेरो, ताके तुमारा शरीरका विश्वास हो, उस हालतमें एक दो रात्रि रहना कल्पे. परन्तु
अधिक ठहरना नहीं कल्पे. अगर अधिक रहे, तो जितने दिन
रहे, उतने दिनोंका छेद तथा तपशायश्चित्त होता है.

(१२) एवं चतुर्मास रहे हुवेका भी अलापक समझना.

भावार्थ—अपिंत साध्वीयोंको रहेना नहीं कल्पै. अगर वातुर्मास हो, तो भी वहांसे विहार कर, आचारांग, और निशीध सूत्रके जानकारके पास आजाना चाहिये.

(१३) पर्वतंणी अन्त समय कहे कि—हे आर्या! में काल कर जाउं, तो मेरी पद्मी अमुक साध्वीको दे देना. अगर वह साध्वी योग्य हो तो उसे पद्मी दे देना. तथा वह साध्वी पद्मीके योग्य न हो और दुसरी साध्वीयां योग्य हो, तो उसे पद्मि देना चाहिये. दुसरी साध्वी पद्मि योग्य न हो, तो जिसका नाम बतलाया था, उसे पद्मि देना, परन्तु यह सरत कर लेना कि—अवी हमारे पास पद्मीयोग्य साध्वी नहीं है वास्ते

नोर् प्रह्मी योग्य माध्यी होगी, तो आपको यह प्रह्मी छोड़नी होगी बाद्म नोर् माध्यी प्रह्मी योग्य हो, तो पहलेसे प्रह्मि छोड़ा लेती इसपर प्रद्मी छाड़ है तो किसी प्रकारका प्रायक्षित नहीं है। अ पा पह प्रक्षित नहीं छोड़ तो जितने दिन प्रद्मी एते उतने दिन छेड़ नाधा तपप्रायक्षित होता हैं अगर उसकी प्रह्मी छोड़नेमें साध्यी स्वयं प्रयत्न न कर, तो उस साध्यी नया संघ सबकी प्राप्ती का स्वयं प्राप्ती कर साध्यी नया संघ सबकी प्राप्ती का स्वयं प्राप्ती नया संघ सबकी प्राप्ती का सबकी प्राप्ती का सबकी प्राप्ती नाम सबकी प्राप्ती सकी सबकी प्रकार हैं

(१४) इसी आफिन प्रत्मेणी लाखी प्रवल मोहलीयकर्मन उदयसे कामपीदित हा, फिर नलान्में जात समयवाभी सूर कहेता भावना चतुर्थ उदेशा माफिक समयवा. (४०) आचार्थ महाराज अपने कयुवान तरण अवस्या मार्के शिष्यको आचाराज और निशीय सूत्रका अस्थान कराया हो, परन्तु रह शिष्यको पिस्तत होगया चाल आचार्यभीने प्र

सात पहीयोंसे पही देना करूपे. अगर कंठस्थ करनेका स्वीकार कर, फिरसे कंठस्थ नहीं करे तो, उसे न तो पही देना करूपे और नः उस शिष्यको पही होना करूपे.

(१६) इसी माफिक नवयुवति तरुण साध्वीको भी समझना चाहिये. परन्तु यहां पह्नी प्रवर्तणी तथा गणविच्छेदणी-

दीय कहना. शेष साध्यत्.

(१७) स्थिवर मुनि स्थिवर मूमिको प्राप्त हुवे, अगर आचारांग और निशीथसूत्र मूल भी जावे, और पीछेसे कंठस्थ करे, न भी करे, तो उन्होंको सातों पद्रीसे किसी प्रकारकी भी पद्री देना कल्पे. कारण कि चिरकालसे उन महात्माचोंने कंठस्थ कर उसकी स्वाध्याय करी हुइ है. अगर क्रमसर कंठस्थ न भी हो, तो भी उसकी मतलव उन्होंकी स्मृतिमें जरुर है, तथा चिरकाल दीक्षापर्याय होनेसे बहुतसे आचार-गोचर प्रवृत्ति उन्होंने देखी हुइ है.

- (१८) स्यविर, स्यविरकी भूमि (६० वर्ष) को प्राप्त हुवा, जो आचारांग और निक्कीयसूत्र विस्मृत हो गया हो, तो वह वैठे वैठे, सोते सोते, एक पसवाहे सोते हुवे धीरे धीरेसे याद करे. परन्तु आचारांग और निक्कीय अवश्य कंठस्य रखना चाहिये. कारण—साधुवोंकी दीक्षासे लेके अन्त समय तकका व्यवहार आचारांगसूत्रमें है, और उससे स्खलित हो, तो शुद्ध करनेके लीये निक्कीयसूत्र है.
- (१९) साधु साध्वीयोंके आपसमें वारह प्रकारका संभोग है. अर्थात् वस्र पात्र लेना देना, वांचना देना इत्यादि, उस साधु साध्वीयोंको आलोचना लेना देना आपसमें नहीं कल्पे. अर्थात् आलोचना करना हो तो साधु साध्वोंके पास और साध्वीयों

१ बारह प्रकारका संभोग समवायांगजी स्वमें देखो.

सारधोयींने पास ही आलोचना बरना बर्ने, अगर अपनी अपनी समाजर्म आलोचना सुननेपाला हो, तो उन्होंने पाह ही आलो-चना बरना, मायबिक लेका, अगर दश बालोंना जानकार सारधोयोंमें उस लक्षय हाजर न हो, तो सारधोयों साधुबींने पास भी आलाचना कर नके, और साधु मारधोयांने पास आलोचना कर नके

भाषायँ—जहांतक आखोचना सुन प्रायधित देनेवाडा हो, यहांतक ता सारवीयोंगे नारतीयोंक पास और सापुर्वोंके सापु-वांक पास ही आलोचना करना चादिये कि जिनसे आपसी प रिचय न यहै, अनर ऐसा न हो, तो आठोचना सामाग भी रखना नहीं याहिये. सारवीयों सापुआंक पान भी आठोचना ले संवे.

( २० ) साधु साध्वीयोंके आपसमें समात है, तथापि आप-समें वैयायच करना नहीं करणे. जहानक अन्य पैयायच करने-

याला हो यहातक परन्तु दुसरा कार वैयावच करनेवाला न हो। उस आफ्तम साधु, लार-गियोंकी वयायक तथा साध्यीयों, साधु योकी प्रयायच कर सक्षे आवना पुषेवत (२१) साधुको राजि तथा वैकालमे अगर सर्प कार तथा

(११) छापुन्ने शिक्ष तथा विशालमं अगर सर्थ कार तथा हो तो उसना औपयोपचार पुरुष करता हो बहातच पुरुष की तो अरान अरान उपयार करनेवाली थोड़ की हो, तो अरान उपयार करनेवाली थोड़ की हो, तो अरान कर सहार है। हो हो तो जहातक की उपयार करनेवालों हो बहातक कीले उपवार कराना, अगर की न हो किन्तु पुरुष उपवार करता हो, ता अरान करी पुरुष से अरान करने वाल करी की उपवार करान करने वाल करी की उपवार करनेवालों हो किन्तु पुरुष उपवार करना हो, ता अरान करने यहात करने वाल करने पुरुष से अरान वह करने वाल करने वाल

तो किसी प्रकारका वैयावच कराना कल्पे ही नहीं. अगर जिनकल्पी मुनिको सर्प काट खानेपर उपचार करावे तो प्रायश्चित्तका
भागी होता है. परन्तु स्थविरकल्पी पुर्वोक्त उपचार करानेसे
प्रायश्चित्तका भागी नहीं है. कारण-उन्होंका ऐसा कल्प है. इति.

श्री व्यवहारम्ब्त्र-पांचवा उद्देशाका संक्षिप्त सार.

# (६) छट्टा उद्देशा.

- (१) साधु इच्छा करे कि मैं मेरे संसारी संबंधी लोगों के घरपर गौचरी आदिके लीये गमन करं, तो उस मुनिको चाहिये कि पेस्तर स्थिवर (आचार्य) को पुछे कि —हे भगवन ! आपकी आज्ञा हो तो में अमुक कार्यके लीये मेरे संसारी संवन्धीयों के वहां जाउं ? इसपर आचार्यमहाराज योग्य जान आज्ञा दे, तो गमन करे, अगर आज्ञा न दे तो उस मुनिको जाना नहीं कल्पे-कारण—संसारी लोगोंका दीर्घकालसे परिचय था, वह मोहकी चुद्धि करनेवाला होता है. अगर आचार्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर स्थच्छन्दाचारी संाधु अपने संवन्धीयोंके वहां चला भी जावे, तो जितने दिन आचार्यकी आज्ञा वहार रहे, उतने दिनोंका तप तथा छेद प्रायश्चित्तका भागी होता है.
- (२) साधु अल्पश्रुत, अल्प आगमविद्याका जानकार अके-लेको अपने संसारी संवंधीयोंके वहां जाना नहीं कल्पे.
- (३) अगर वहुश्रुत गीतार्थोंके साथमें जाता हो, तो उसे अपने संसारी संबंधीयोंके वहां जाना कल्पै.
- ( थ ) साधु गीतार्थंके साथमें अपने संसारी संवंधीयोंके वहां भिक्षाके लीये जाते हैं. वहां पहले चावल चूलासे उतरा हो ती चावल लेना कल्पे, शेष नहीं.

(५) पहले दाल उतरी हो तो दाल लेना वर्ल्प, दोप नहीं. (६) पहले चायल दाल दोनो उत्तरा हो तो होनी वर्त्ये.

(७) चावल दाल दोनी पीछेमे उत्तरा होतो होतीन वर्त्प

(८) मुनि जानेके पहले जो उत्तरा हो, वह क्षेता कर्ण (९) मुनि जानेव थाद -यूटासे जो उतरा हा यह लेता न वर्त्यै।

(१०) आचार्योपाध्यायका गण्छकी अन्दर पांच अतिहाय होते हैं. (१) स्वडिल, गीचरी आदि आये पीछ उपाधयकी अन्दर

शाने समय उपाधयको अन्दर आवे पगको प्रमार्जन करै। (२) उपाध्यकी अन्दर रुघु वहीनीतिसे निवृत्त हो सके.

(३) आप समये होनेपर भी अन्य साध्योती ययायव इच्छा हो तो करे, इच्छा हो नो न भी करे. ( ४ ) उपाध्यकी अन्दर वह दोय रात्रि प्रकारतमें देर सर्वे-

(५) उपाधवती बहार अर्थात् प्रामादिने वहार जंगलमे पक्र दो राजि पक्ताग्तमे देर सके यह पाछ कार्य सामान्य साधु नहीं कर सके, परन्तु आचार्य

करे. तो आज्ञाका अतिक्रम न होवे. (११) गणिष्केदक गण्छकी अन्दर दोय अतिहास हाते हैं-

(१) उपाग्रयकी अन्दर एकान्त एक दा रात्रि रह संवे (२) उपाश्रयकी बहार एक दो रात्रि एकान्तमे रह सके.

भावार्थ-आचार्य तथा गणविच्द्रेटकाँके आधारसे शासन रहा ह्या है उन्होंक पास विद्यादिका प्रयोग अपस्य होना

चाहिये कभी शासनका कार्य हो तो अपनी आत्म रविधमे शास-मकी प्रभावना कर सके

- (१२) याम, नगर, यावत् संन्निवेश, जिसके एक दरवाजा हो, निकास प्रवेशका एक ही रहस्ता हो, वहांपर वहुतसे साधु जो आचारांग और निशीयसूत्रके अज्ञात हो, उन्होंको उक्त प्रामा-दिमें ठेरना नहीं कल्पे. अगर उन्होंकी अन्दर एक साधु भी आचारांग और निशीयका जानकार हो, तो कोइ प्रकारका प्राय-धित नहीं है. अगर ऐसा जानकार साधु न हो तो उस सव अज्ञात साधुवोंको प्रायधित्त होता है. जितने दिन रहे, उतने दिनोंका छेद तथा तप प्रायधित्त अज्ञातोंके लीये होता है. भावना पुर्ववत.
- (१३) एवं ग्रामादिके अलग अलग दरवाजे, निकास प्रवेश अलग अलग हो तो भी वहुतसे अज्ञात साधुवाको वहांपर रहना नहीं कल्पे. अगर एक भी आचारांग निशीय पठित साधु हो तो प्रायश्चित्त नहीं आवे. नहि तो सबको तप तथा छेद प्रायश्चित होता हे.

भावार्थ-अज्ञात साधु अगर उन्मार्ग जाता हो, तो ज्ञात साधु उसे निवार सके.

- (१४) प्रामादिके बहुत दरवाने, बहुत निकाश प्रवेशके रास्ते है. वहांपर बहुश्रुत, बहुतसे आगम विद्यावोंके जानकारको अकेला ठेरना नहीं कल्पे, तो अज्ञात साधुवोंका तो कहना ही क्या ?
- (१५) ग्रामादिके एक द्रवाजा, एक निकास प्रवेशका रास्ता हो, वहांपर वहुश्रुत, वहुत आगमका जानकार मुनिको अकेला रहना कल्पै; परन्तु उस मुनिको अहोनिश साधुभावका ही चिंतन करना, अप्रमाद्यणे तप संयममें मग्न रहना चाहिये.
- (१६) वहुतसे मनुष्य (स्त्री, पुरुष) तथा पशु आदि पकत्र हुवा हो, कुचेषार्वोसे काम पदीप्त करते हो, मैथुन सेवन

वरते हो, यहापर साजु माध्यीयां नहीं देशना चाहिये धारण आरमा निमित्तवासी है. जीवींको चित्रवादका क्षाम विवारसे परिचय है, आग केंद्र पेसे अयोग्य स्थानमे देरेगा, तो दस वामी पुरुप या पशु आदिवा देख विवार उत्पन्न होनेसे बोर अचित स्रोपमे अपने योगीत व लोगे हननक्ष वरते हुवे को

अनुपातिक याचिक प्रावधित होगा (१७) इसी प्राप्तिक मैश्रुन नज्ञाले हन्त कर्म करते हुवे का अनुपातिक चातुर्मालिक प्रावधित होगा

(१८) साधु साध्योगीय पास विनी अन्य गण्डाते साधी आहा उत्तर साधु आचार खिल हुना है, ध्यममें सब्द करोप लगा है, अनाचारसे आचारवो मेद दोवा है, होधादि वर पारियक्त मिलन वर दोवा हो उन न्यानची आलोचना विगर सुने प्रतिसमन न कराने, आपनिक्त न देवे पसेदी सदित आचार साहियी मुक्याता पुछन, आचना देना, दोशाया देना साथमें भोन नम्य कराना, साध्योगी स्वेत साथमें भोन नम्य कराना, साध्योगी सेते नम्य स्वरमा साध्योगी स्वेत साथमें पहना, स्वरम्य साथमें भोन

(१९) आचारादि श्रीडित हुवा हो तो उसे आलोचना मित समण कराने, प्राथक्षित दे शुङ कर उसके साथ पृषांत स्वयदार करा नर्कर (२०) (२१) इसी माफिक साधु आध्यमी दा

चिरवालकी प्रद्रीका देना नहीं कर्ये.

(२०) (२१) इसी माफिक साधु आधयभी दा अलावेच समझना

भागाय- किसी कारणमें अन्य मच्छ वे सामु सात्री अन्य गच्छमं जावे ना प्रथम दसका भपुर वचनीत समझाये, आलीच नादि करायरे प्राथमित देपीछे उसी गच्छमें भेज देव अगर उस गच्छमं दिनय धर्म और ज्ञान धर्मवी साम्रोसे आर डो, ती उसे शुद्ध कर आप रख भी सके. कारण समयीकों सहायता देना वहुत लाभका कारण है. और योग्य हो तो उसे स्वल्प काल तथा जावजीव तक आचार्यादि पद्धी भी देना कल्पै. इति.

श्री व्यवहारसूत्र-- छठा उद्देशाका संक्षिप्त सार

## (७) सातवां उद्देशा.

- (१) साधु साध्वीयोंके आपसमें अद्यानादि वारह प्रकारके संभोग है. अर्थात् साध्वोंकी आज्ञामें विहार करनेवाली साध्वीयों हैं. उन्हों के पास कोइ अन्य गच्छसे निकलके साध्वी आइ हैं। आनेवाली साध्वीका आचार खंडित यावत् उसको प्रायश्चित्त दीया विना स्वल्पकालकी या चिरकालकी पद्री देना साध्वी-योंको नहीं कल्पे.
- (२) साधुवोंको पूछ कर, उस आइ हुइ साध्वीको प्राय-भित्त देके यावत् स्वल्पकाल या चिरकालको पद्मी देना साध्वी-योंको कल्पे.
- (३) साध्वीयोंको विना पूछे साधु उस साध्वीको पूर्वोक्त भायश्चित्त नहीं दे सके. कारण—आखिर साध्वीयोंका निर्वाह क-रना साध्वीयोंके हाथमें है. पीछेसे भी साध्वीयोंकी प्रकृति नहीं मिलती हो, तो निर्वाह होना मुख्कील होता है.
- (४) साधु. साध्वीयोंको पूछ कर, उस साध्वीकी आलोचना सुन, प्रायश्चित देके शुद्ध कर गच्छमें ले सके, यावत् योग्य हो तो प्रवर्गणी या गणविच्छेदणीकी पद्धी भी दे सके.
- (५) साधु साध्वीयोंके वारह प्रकारका संभोग है. अगर साध्वीयों गच्छ मर्यादाका उहुंघन कर अकृत्य कार्य करे (पासत्या-

संभीगरें यदार कर देवे. प्रथम माध्यीयोंको बुख्याचे कहे कि— है आयों! तुमको दो तीन दुके मना करने पर भी तुम अपने अफ़र्य पर्पयंगे नहीं छोडती हो. इस वास्ते आज दम तुमारें साथ संभीगको विसंभीग करते हैं. उसप साध्यो वोले कि-भैने जो कार्य कीया है उसकी आलंखना करती हूं, किर देशा कार्य न करेगी. तो उसके साथ पुरेको प्राफिक संभीग रखता करेंं

अगर माध्यो अपनी पुरुको ज्वबार न करें, तो प्रत्यक्षमें ही यिनं-भोग कर देना चाहिये. तांक दुसरी माध्यीयोंको सोम गर्के-(६) पर साधु अष्ट्रत्य कार्य करें तो माध्यीयोंको अस्पर्कम मंभोगका विसंभोग करना गर्ही कर्रण, परन्तु परोक्ष जैसे किसी साथ करना देवे कि—अगुक अगुक कारणोंने इस आपके साथ सभीग तोड देनें हैं. अगर माधु अपनी पुरुको स्वीकार करें, गो सा-योको साधुके साथ कर्यन स्वयदहाराहि संभीग राजत करें

अगर सापु अपनी मूळको स्त्रीकार न करें, तो उसको परीक्षपणे संभोगका चिनंशोग कर, अपने आचार्योपान्याय मिलेनपर सान्यी कह देवे कि –हे भगवन ! अमक साधके साय हमने अमुक कार-

णसे संभागका विसंभोग कीया है.

दिक्षा देना. साममें भोजन करना, साममें रखना, नहीं कर्ण्य.
(८) अगर किसी देशमें मुनि उपदेशसे गृहस्य दोक्षा लेता ही, परन्तु उसकी खड़की बाधा कर रही है कि—अगर दोक्षा लेता नो मेंभी दोशा लेउनी, परन्य साल्वी बहांपर हाजर नहीं हैं. उम हालतमें साधु उस पिताके साममें लड़कीकी साल्वीयों है लीवे

(७) साधुयोको अपने लीय किसी साञ्चीको दीक्षा देगा,

दीक्षा देवे.यावत् उसकी साध्वीयों मिलनेपर सुप्रत कर देवे. यह सूत्र हमेशांके लीये नहीं है, किन्तु ऐसा कोइ विशेष कारण होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके जानकारोंकी अपेक्षाका है.

- (९) इसी माफिक सान्वी अपने लीये साधुको दीक्षा न देवे.
- (१०) परन्तु किसी माताके साथ पुत्र दोक्षाका आग्रह करता हो, तो साध्वीयों साधुके छीये दीक्षा देकर आचार्यादि मिलनेपर साधुको सुप्रत कर देवे. भावना पूर्ववत्.
- ्र (११) साञ्चीयोंको विकट देशमें विहार करना नहीं कर्ले. कारण—जहांपर बहुतसे तस्कर छोग, अनार्यछोग हो, वहांपर विखहरण, व्रतमंगादिक अनेक दोपोंका संभव है.
- (१२) साधुवोंको विकट देशमेंभी लाभालाभका कारण जान विहार करना कल्पे.
- (१३) साधुवोंको आपसमें क्रोधादि हुवा हो, उससे एक पक्ष-वाले साधु विकट देशमें विहार कर गये हो, तो दुसरा पक्षवाले साधुवोंको स्वस्थान रहके खमतखामणा करना नहीं कल्पे. उ-न्होंको वहां विकट देशमें जाके अपना अपराध क्षमाना चाहिये.
- (१४) साध्वीयांको कल्पै, अपने स्थान रहके खमतखामणा कर लेना. कारण —वह विकट देशमें जा नहीं सक्ती है. भावना पूर्ववत्.
- (१५) साधु साञ्चीयोंको अस्वाध्यायकी अन्दर स्वाध्याय करना नहीं करपे. अर्थात् आगमोंमें ३२ अस्वाध्याय तथा अन्य भी अस्वाध्याय कहा है. उन्होंकी अन्दर स्वाध्याय करना नहीं करपे.
- (१६) साधु साध्वीयोंको स्वाध्याय कालमें स्वाध्याय क-
- (२७) साधु साध्वीयोंको अपने लीये अस्वाध्यायकी अन्दर ₹वाध्याय करना नहीं कल्पे.

(१८) परन्तु विमी साधु माध्यीयांदी वाचना चलनी हो, ना उमका याचना दत्ता कन्यै अम्बाध्याययर पाट (यस्र) यन्थ लना चाहिय यह विद्याप सूत्र गुरुगम्यतावा ई

(१९) तीन वर्षक दीलावयांवयाण साधु और तीम वर्षकी दीलावयांवयाण साध्योदा उपाध्यावकी पद्मी देना कर्नेप २०) पाच वर्षक दीक्षापर्याच्याण साधु और साठ वर्षकी

२०) पाच वपव दोसापयावयाना साधु आर्ट साठ वपना दीसापयांवपाली सारवीको आचार्य (प्रवर्तना) पद्मी देता वर्षणे पद्मी देते समय याग्यायाच्या विचार अवश्व करना चाडिये इस विषय चतुर्य उह्झाम खुलासा कीया हुना हैं (२१ प्रामानुमाम विहार करता हुवा साधु साध्यी कहाच

कारधर्म प्राप्त हो, ता उनवे सायबाले साधुरीका चाहिये कि उस मुनि तया साध्योवा धरीरका लव बहुत निर्जीव मुमिपर

परहें अपांत प्रशास्त्र भूमियापर परहे, और उस साधुव भेडों प्र करण हो, बह साधुवंश वाम आने बाग्य हो ता गृहस्यों ने आ झाले पहन वर अपने आवावादि धुव्हों के एता रख, जिसकों मरत जामें आवायमहाराज उनवेंगे देव यह मुनि, आवार्य श्रीवं आहा लिए अपन बाममें लेख (२२) माधु साध्यीयों जिम मवानमें ठरे हैं उस मवा नवा मालिए अपना मवान विभी अन्यको भांदे देता हो उस समय वहें कि इतना मवानमें साधु देरे हुवे है, प्रेय मवान मुमवा मादे देता हुत जो घरधायोंहों जय्यातर रखना अगर पर पर्धान वहें, और भोंदे खेनेवाला वहें कि-हे साधू। यह मकान

मैंने भारे लीया है परन्तु आप सुखपूबक विराज्ञों तो भाडे लेने

यालेको शप्यातर स्वना अगर दोनी आज्ञादे तो दोनीको शप्यातर रखना (२३) इसी माफिक मकान वेचनेके विषयमें समझना.

(२४) साधु जिस मकानमें ठेरे, उस मकानकी आज्ञा प्रथम लेना चाहिये. अगर कोइ गृहस्थकी नित्य निवास करनेवाली विध्वा पुत्री हो, तो उसकी भी आज्ञा लेना कल्पे, तो फिर पिता, पुत्रादिकी आज्ञाका तो कहना हो क्या? सुहागण अनित्य निवासवाली पुत्रीकी आज्ञा नहीं लेना. कारण-उनका सासरा कहा है. कभी उनके हाथसे आहार गृहन करनेमें आवे, तो शय्यातर दोप लग जावे, परन्तु विधवा नित्य निवास करनेवाली पुत्रीकी आज्ञा ले सकते है.

(२५) रहस्तेमें चलते चलते कभी वृक्ष नीचे रहनेका काम पड़े, तो भी गृहस्थोंकी आज्ञा लेना. अगर कोइ न मिले, तो पहले वहां पर ठेरे हुवे मुसाफिरकी भी आज्ञा लेके ठेरना.

(२६) जिस राजाके राज्यमें मुनि विहार करते हो, उस राजाका देहानत हो गया हो, या किसी कारणसे अन्य राजाका राज्याभिषेक हुवा हो, परन्तु आगेके राजाकी स्थितिमें कुछ भी फेरफार नहीं हुवा हो, तो पहलेकी लीइ हुइ आज्ञामें ही रहना चाहिये. अर्थात् फिरसे आज्ञा लेनेकी जरुरत नहीं है.

(२७) अगर नये राजाका अभिषेक होनेपर पहलेका कायदा तोड दीया हो, नये कायदे वांधा हो, तो साधुवोंको उस राजाकी दुसरीवार आज्ञा लेना चाहिये कि-हम लोग आपके देशमें विद्वार कर, धर्मोपदेश करते हैं. इसमें आपकी आज्ञा हैं ? कारण कि साधु विगर आज्ञा विद्वार करे, तो तीसरा व्रतका रक्षण नहीं होता हैं. चौरी लगती हैं. वास्ते अवश्य आज्ञा लेके विद्वार करना चाहिये. इति.

श्री व्यवहार सूत्र-सातवां उद्देशाका संक्षिप्त सार.

#### (८) याठमं उद्देशा.

द्भवर नुसार निमानमें आये उस सहानका नुस भागवना ता इस मुन्तिन जैसो आचार्य भी आगा दे वेसाही करना करेंथे (२) मुन्ति इच्छा करे कि—मैं हज्वा पान, पान्जा, नृजादि, इाच्या सक्ताबन, मृहस्थाक पहाने याचना कर जाते ता एक

द्वाप्या महतारङ, मुहस्यांक पहांते याचना कर गाई ता एक हाथम उठा महत्त्व त्या रहत्त्व एक विधासा, दांग शिमामा, तीन विधासा रूक राते याच्य हा, थमा पाट पारण होताफ कारक रोग रूप

भाराय—यह हैं कि प्रथम तो पार पारला पना हल्हाही लाता चाहिय कि जहा विवासकी आवश्यका हो न रहें अगर

पमा न मिल ता पक दा तीन विद्यामा खान हुव भी एक हायसे लाना वाहिय

(३) पाट पाटला पत्र हायसे बहन कर उटा सक् पसा पत्र दा तीन निज्ञामा लेके अवने उपाध्य तत्र ला सके पसा

जाने कि -यह मरे चानुमांसर्भे काम आग्या मावना पूर्वप्रत

- (४) पार पारला एक हाथसे ग्रहन कर उठा सके, एक दो तीन च्यार पांच विश्वामा ले के अपने उपाश्रय आ सके, ऐसा पार पारला, बृद्ध वयधारक मुनि जो स्थिर वासकीया हो, उन्हों के आधारभूत होगा एसा जाण लावे.
- (५) स्थविर महाराज स्थविर मूमि (साठ वर्षकी आयु-ंष्यको) प्राप्त हुवे को कल्पै
  - [ुं१] दंड-कान परिमाण दंडा, वहार आते जाते समय चलनेमें सहायकारी.
  - [२] भंड-मर्यादासे अधिक पात्र, वृद्ध वयके कारणसे.
  - [३] छत्र—िशिरकी कमजोरी होनेसे शैत्य, गरमी नि-वारण निमित्त शिरपर कपडादिसे आच्छादन करनेके लिये कम्बली आदि.
  - [ थ ] मृतिका भाजन—मद्दीका भाजन लघुनीत वडी नीत प्रलेष्मादिके लीये.
  - [५] लड्डी--मकानमें इधर, उघर फिरते समय टेका रखनेके लीये
  - [६] भिर्सिका-पूठ पोछाडी वैठते समय टेका रख-नेके लीये.
  - [ ७ ] चेल-वस, मर्यादासे कुछ अधिक वस्न, वृद्ध वयके कारणसे.
  - [८] चलमली—आहारादि करते समय जीन रक्षा ति-भित्त पडदा बांधनेका बस्नको चलमली कहतें है.
- [९] चर्मखंड -पार्वोकी चमडी कची पड जानेसे चहा च जाता हो, उस कारणसे चर्मखंड रखना पडे.

- (१-) चर्मकोश-मुख स्थानमें विश्लेष रोग होने पर काममें लीवा जाता है.
- [११] चर्म अंगुठो--यद्मादि सीय उस समय अगुली आदिमें स्थानेके लीये.

ष्मंबा उपयरण विश्वाप वारणने नया जाता है. अगर गांचरीयाणी निमल गृहस्योंचे घढां जाना पढता है. उम लमय आपये साम के जानेगे निवाय उपयरण दिली गृहस्योंचे यहा रखे तथा उग्होंगी सुमल करने निवाय जाये, गीछ आनेपर उम गृहस्योंगी रजा के यर, उस उपयरणोंगी अपने उपयोगमे केंगे, जिनसे गृहस्योंनी सामरी गहैं कि यह उपस्रण सुमिष्ठी क्षीया है.

(६) जिल सवानमं नापु हेरे हैं. उस मवानवा नाम लेपे एडल्पोंके पहांले पाटपाटले लाया हो, पिर तुनरे मकानमे जानेका मधोजन हो, तो गृहक्योंकी आला विकर वह पाटपाटले इसरे महानमें ले जाना नहीं हकी.

(७) अगर कारण हा, तो गृहस्योंको आझासे ले जा मले हैं. कारण—गृहस्योंक आपसमें केंद्र प्रकारचे स्टे फिसाद होते हैं. बास्ते पिनर पुंडे ले जानेपर परका चणी कहे हि—हमारे पाट-पाटले उम दुसरे मणामें आप क्यों ले गये ? तथा उग्होंके पाटपाटले हमारे भक्तिमें क्यों लागे ? हपायि.

(८) जहापर छाधु देरे हो, बहापर ध्रुटबातरका पाटपाटले आज्ञासे लीया हो, फिर विदार करनेचे कारणसे उन्होंको सुमत कर दीया, बादमें किसी लामालामके कारणसे वहा रहना पढ़े, तो सुसरी दुचे आज्ञा लीया विदार वह पाटपाटले वापरमा नहीं कनी ा९) पापरना हो, नी दुसरी दफे और भी आज्ञा लेना चाहिये.

(१० साधु साध्वीयोंको आज्ञा लेनेके पहला शय्या, संस्नारक वापरना (भोगवना) नहीं कर्ल. किन्तु पंस्तर मकान
या पाटपाटलेवालेकी आज्ञा लेना, फिर उस शय्या संस्तारकको
वापरना कर्ल. कदाचित् कोइ यामादिमें शेप दिन रह गया हो,
आगे जानेका अवकाश न हो और साधुवोंको मकानादि सुलभतासे मिलता न हो, नो प्रथम मकानमें ठेर जाना फिर वादमें
आज्ञा लेना कर्ल. विगर आज्ञा मकानमें ठेर गये. फिर घरका
धणी तकरार करे. उस समय एक शिष्य कहे कि-हे गृहस्थ! हम
रात्रिमें चलते नहीं है, और दुसरा मकान नहीं है, तो हम साधु
कहां जावे? उसपर गृहस्थ तकरार करे, जब वृद्ध मुनिअपने शिप्यकों कहे-भो शिष्य! एक तो तुम विना आज्ञा गृहस्थोंके मकानमें
ठेरे हो, और दुसरा इन्होंसे तकरार करते हो, यह ठीक नहीं है.
इनसे गृहस्थकी श्रद्धा वृद्ध मुनिपर वह जानेसे वह कहते है किहे मुनि! तुम अच्छे न्यायवन्त हो. यहां ठेरो, मेरी आज्ञा है.

(११) मुनि, गृहस्थोंके घर गीचरी गये, अगर कोइ स्वल्प उपकरण भूलसे वहां पड जावे, पीछेसे कोइ दुसरा साधु गया हो, तो उसे गृहस्थोंकी आज्ञासे लेना चाहिये. फिर वह मुनि मिले तो उसे दे देना चाहिये, अगर न मिले तो उसको न तो आपले, न अन्य साधुवांको दे. एकान्त भूमिपर परट देना चाहिये.

(१२) इसी माफिक विद्वारभूमि जाते मुनिका उप-करण विषय.

(१३) एवं ग्रामानुग्राम विहार करते समय उपकरण विषय.

भावार्थ—साधुका उपकरण जानके साधुके नामसे गृहस्थकी आज्ञा लेके ग्रहण कीया था, अव साधु न मिल्रनेसे अगर आप भीगरे, तो मुद्दस्वयी और तीर्धकरीयी चीकी रंग मुद्दस्थीमें आरग रेनेका जानेसे मुद्दस्थीयी अप्रतीत हो वि-यदा मुनियो इस प्रस्तुका रोभ होगा बास्ते यह मुनि मिर्ट तो उसे दे देना, नहीं तो प्रवारण भूमियर परट देना इस्में भी आहा रोनेजारीमें अधिक योग्यता होना चारिये

(१४) यक देशमे पात्र फासुक मिलने हो, दुसरे देशमें विचरनेवाले सुनियंको पात्रको अदरत रहती है, तो उस सुनियं योक लोगे अधिक पात्र लेना करने परन्तु जयतक उस सुनियां नहीं पूछा हो यहातक यह पात्र दुसरे लागुरोती देता नहीं कर्षे. आगर उस सुनित्रो पूछमेले वह कि-सरेका पात्रको जदरन नहीं है आपनी एक्छा हो, उसे होजीये, ता योग्य साधुकी यह पात्र देना कर्ष

(१-) अपने मदैव भाजन करते हैं, उस भोजनए ३२ वि भाग करता ( करवान करता ) उनमें अष्ट विभाग आहार पर भाग करता ( करवान हिर्में क्षांची उणाहरी, चो बीहा निभाग भीजन करनसे पांत उणोद्री, एक निभाग कम भीजन करनेसे विश्वित उणोद्री तथा एक वायल (मीत) जानेसे उन्हर उणोद्री कही जाती हैं साधु महात्मात्रांको मदैषक रोब उणोद्री कर करवा चाहिले होते

श्री व्यवहारसूत्र-त्राठवा उद्देशाका संचित्र सार.

# (६) नौवां उद्देशा.

मकानका दातार हो, उसे शय्यातर कहते हैं. उन्होंके घ-रका आहार पाणी साधुयोंको लेना नहीं कल्पै. यहांपर शय्यातर-काही अधिकार कहते हैं.

- . (१) शय्यातरके पाहुणा (महेमान) आया हो. उसको अपने घरकी अन्दर तथा वाडाकी अन्दर भोजन बनानेके लीये सामान दीया और कह दीया कि--आप भोजन करनेपर वढ जावे वह हमको दे देना. उस भोजनकी अन्दरसे साधुको देवे तो साधुको लेना नहीं कल्पे. कारण-वह भोजन शय्यातरका है.
- (२) सामान देनेके वाद कह दीया कि—हम तो आपको दे चुके है. अव वढे हुवे भोजनको आपकी इच्छा हो वैसा करना उस आहारसे मुनिको आहार देवे, तो मुनिको लेना कल्पे. का-रण—वह आहार उस पाहुणाकी मालिकीका हो गया है.
- (२-४) पर्व दो अलापक मकानसे बाहार बैठके भोजन क-रावे, उस अपेक्षाभी समझना.
- (५-६-७-८) एवं :च्यार सूत्र, दाय्या तरकी दासी, पेसी कामकारी आदिका मकानकी अन्दरका दो अलापक, और दो अलापक मकानके बाहारका.

भावार्थ—जहां श्रय्यातरका हक हो, वह भोजन मुनिकों लेना नहीं कल्पे. और श्रय्यातरका हक निकल गया हो, वह आ-हार मुनिको लेना कल्पे.

(९) शय्यातरके न्यातीले (स्वजन) एक मकानमें रहते हो, घरकी अन्दर एक चूलेपर :एक ही वरतनमें भोजन बनाके अपनी उपजीविका करते हो. उस आहारसे मुनिको आहार देवे तो मुनिको लेना नहीं कल्पै. (१०) ग्रप्यातरक न्यातीले एक मक्तनकी अन्दर पाणी पिनारे सामल है एक चुलपर निज्ञ भिन्न भाजनमे आहार तैयार कीया है उस आहारसे मुनिका आहार देव ता पह आहार मुनिका लेना नहीं क्ली कारण पाणी हार्नाका सामें प्रहे

(११-१२) पत दा सूत्र, घरक बहार जुलापर आहार सैवार करनेका यह त्यार सूत्र पत्र घरवा वहा इसी माफिक् (१३ १८ १५-१६) घ्यार सूत्र अलग अलग घर अर्थात् यक पोल्में अलग अलग घर है पर तु पत्र जुलागर पकडी यरतनके आहार बनावे पाणी विगरे सब सामल होनेले यह आहार साधु सास्वीयांकी

पाणा । धगर सः लेना नदीं कल्पै

(१०) शस्यातरही तुकान विस्तोच सीर (हिस्ता-पार्ता)
में हैं बहापर तैल आहि क्यविक्य हाता हा चवनेषाला मागी
हार हैं नायुर्वाका नैल्का प्रयोजन होनेपर उस तुकान (जाकि
शस्यातरके विभागम है, ता भी) से तैलाहि लगा नहीं क्लरे
शस्यातरके विभागम है, ता भी लेना नहीं तहरे नीरवाला है ता भी
लेना नहीं करें

। नवा २०० (१९ २० पत्र द्वाध्यातरको गुलको आगा (बुकान) (११-२२) पत्र क्रियाणाको बुकानका हो सूत्र (२३ -४५) पत्र क्रपदानी दुकानका हो सूत्र (२५-२६) पत्र सृतको बुकानका हो सूत्र (२५-२६) पत्र सृतको बुकानका हा सूत्र (२५-२०) पत्र क्याम (२६) श्री बुकानका हा सूत्र (२१-३०) पत्र क्ष्मातीको बुकानका हा सूत्र (३१-३२) पत्र क्ष्मातीको बुकानका हो सूत्र (३१-३२) पत्र क्षमाक्ष्मी बुकानका हो सूत्र

(३५ ३६) यय आमशालाका दो सूत्र

अटारासे छत्तीसयां म्यतक कोइ विशेष कारण होनेपर दुकानोंपर याचना करनी पडती है. शय्यातरके विभागमें दुकान है, जिसपर भागीदार क्रय विकय करता है, यह देवे तोभी मुनिको लेना नहीं कल्पे. कारण-शय्यातरका विभाग है, और शय्यातर देता हो, तोभी मुनिको लेना नहीं कल्पे. कारण शय्यातरकी वस्तु ग्रहन करनेसे आधाकर्मि आदि दोपोंका संभव होता है तथा मकान मीलनेमें भी मुस्केली होती है.

- (३७) सत्त सत्तमिय भिक्षुप्रतिमा धारण करनेवाले मुनि-योंको ४९ अहोरात्र काल लगता है. और आहार पाणीकी ७-१४ २१-२८-३५-४२-४९-१९६ दात होती है. अर्थात् प्रथम सात दिन प्रकेक दात, दुने सात दिन दो दो दात, तीजे सात दिन तीन तीन दात, चौथे सात दिन च्यार च्यार दात, पांचये सात दिन पांच पांच दात, छट्टे सात दिन छे छे दात, सातये सात दिन सात सात दात, दात—एक दफे अखंडित धारासे देये, उसे दात कहते हैं. औरभी इस प्रतिमाका जैसा स्त्रोंमें कल्पमार्ग वतलाया है, उसको सम्यक् प्रकारसे पालन करनेसे यावत् आज्ञाका आ-राधक होता है.
  - (३८) एवं अट्ट अट्टिमिय भिक्षु प्रतिमाको ६४ दिन काल ल-गता है. अन्न पाणीकी २८८ दात, यावत् आज्ञाका आराधक होता है.
  - (३९) एवं नवनविमय भिक्षु प्रतिमाको ८१ दिन, ४०५ आ-हार पाणीकी दात, यावत आज्ञाका आराधक होता है.
  - (४०) एवं दश दशमिय भिक्षु प्रतिमाको १०० दिन ५५० आहार पाणीकी दात. यावत् आज्ञाका आराधक होता है.
    - ( ४१ ) वज्रऋषभनाराच संहनन जघन्यसे दश पूर्व, उत्कृष्ट



चौद पूर्वधर महर्षियोंकी प्रतिज्ञा अपक्षा (प्रतिमा ) दा प्रकारकी कहते हैं शुलुकमायक प्रतिमा, ब्रह्मायक प्रतिमा जिसमें अहरमोयक प्रतिमा धारण करने याले महर्षियांका शरदकाल-मृगसर माससे आपाड मास तक जा बाग नगर बाबत् मित्रवे शय घहार वन, बनमह जिसमे भी विषय दुर्गम पर्यत, पहाड, गिरिक्क्दरा मेखला, गुफा आदि महान भयंकर, जा कायर पुरुष देख ता हृदय कम्पायमान हो जाव, यसी विषम सूमि काकी अन्दर भाजन करक जाय, ता छ उपयाम ( छ दिनतक) और भाजन न कीया हा ता सात उपनामसे पूर्ण करे, और महामीयक प्रतिमा जा भाजन करक जाये ता सात दिन उप पास, भाजन न करे ता आठ दिन उपवास करे विदीप इस प्रतिमात्री विधि शुरुगम्यतामे रही हुइ है वह गीतार्थ महात्मा वोंस निर्णय कर वयां कि.—अहासुसं, अहाक्त्य, अहामग्ग स्प्रकारोंने भा इसी पाठपर आधार रखा है अन्तमे फरमाया है कि - जैमी जिनाहा है, बसी पालन करनेसे आताका आराधक दा सकता है स्यादाद शहस्य गुरुगमसे ही मिल सकता है

( ४३ दात्र में मध्या करनेवाल मुनि पात्रधारी गृहस्ववि षद्या आत है एक ही दण जितना आदार तथा पाणी पात्रमें पढ जाता है, उसका ग्राच्यवारोंने यक श्रातीका मान बतलाया है जैस यहुतस जन एक स्थानम मोजन बरते हैं बढ़ स्वल्प स्वल्प आदार पक्ष कर पर लाडु बनावे एक सायमें देवे उसे भी पढ़ ही बाती कही जाती हैं

( ४४ ) इसी माफिक पाणीकी दाती भी समझना

(४०) मुनि माश्यमार्गका माधन वरनेचे लीये अनेक मकारक अभिग्रह घारण करते हैं यहा तीन प्रकारने अभिग्रह बतलाये हैं

- [१] काष्ट्रके भाजनमें लाके देवे ऐसा आहार यहन करना.
- [२] शुद्ध हाथ, शुद्ध भोजन चावल आदि मिले तो यहन करना.
- [३] भोजनादिसे खरहे हुवे (लिप्त) हार्थोसे आहार देवे तो ग्रहन करना
- ( ४६ ) तीन प्रकारके अभिष्रह—
- . [१] भाजनमें डालता हुवा आहार देवे, तो यहन करं.
  - [२] भाजनसे निकालता हुवा देवे तो ग्रहन कर्छ.
  - [3] भोजनका स्वाद लेनेके लीये प्रथम बास मुंहमें डालता हो, वैसा आहार बहन करं

तथा ऐसा भी कहते है-ग्रहन करता हुवा तथा प्रथमग्रास आस्वादन करता हुवा देवे तो मेरे आहारादि ग्रहन करना. अभिग्रह करनेपर वैसाही आहार मिले तो लेना, नहीं तो अना-दरपणे ही परीसहरूप शत्रुओंका पराजय कर मोक्षमार्गका साधन करते रहना. इति.

श्री व्यवहार सूत्र नोवां उद्देशाका संज्ञित्र सार.

### (१०) दशवां उद्देशा.

- (१) भगवान् वीर प्रभुने दोय प्रकारकी प्रतिमा (अभि-यह) फरमाइ है.
  - [१] वज मध्यम चंद्रप्रतिमा-वज्रका आदि और अन्त वि-स्तारवाला तथा मध्य भाग पतला होता है.

[२] ययमध्यम चंद्रमतिमा-ययका आदि अग्न पतला और मध्य भाग विक्तास्थाला होता है, स्मी माफिक सुनि तपवार्थों करते हैं जिसमें यवमध्ययेष्ठ मतिमा थारण करनेयां सुनि यक साम तक अपने शरीर संर

मितमा भारण करनेवाले मुनि वक मान तक अपने प्रारीर संर शणका स्वात कर देते हैं जो देउ मनुष्य तिर्धय नंधंधी कांद्र भी परीमढ उत्पन्न होते हैं उसे सम्बक्त महारसे सहन करते हैं वह परीमढ भी हो मजारण होते हैं

[१] अनुरुष-जो वन्दन, नमस्यार पृज्ञा सन्यार करनेसे राग पेनरी लडा होना है अर्थात स्तुतिमें हुए नहीं

िर ] प्रतिकृत्त-दहाने बारे, जीतले, यतसे बारे पीटे, श्रा-क्षीदा यथन यांति, उन नमय हेप गक्षेत्र यहा होता है

इस दानां प्रवारक परीपहका जीते वयमध्यम प्रतिमा धारी सुनिको सुक्षपक्षकी प्रतिपदाका पक दात आहार और एक दात पापी लेना करणे. हुकको हो दात, तीतको नीन दार, यावत पुणिमाको पहड दात आहार और पहट दात पाची लेना करणे आहारकी विधि जो बाम, नगरमे भिक्षाचर विकास ले-

कृष्णपक्षकी प्रतिपदाकां चौदह दात, दूजको तेरह दात, यावत् चतुर्दशीको एक दात आहार, और एक दात पाणी लेना कर्षे, तथा अमावस्याको चौबिहार उपवास करना कर्षे. और सूत्रोमें इसका कल्पमार्ग वतलाया है; इसी माफिक पालन करनेसे यावत् आज्ञाका आराधक हो सक्ता है.

षत्र मध्यम चन्द्र प्रतिमा स्वीकार करनेवाले मुनियोंको यावत् अनुकूल प्रतिकृत परीसह सहन करे. इस प्रतिमाधारी मुनि, कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको पंद्रह दात आहार और पंद्रह दात पाणी, यावत् अमावस्थाको एक दात आहार, एक दात पाणी लेना कल्पै. शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको दोय दात आहार दोय दात पाणी लेना कल्पै. यावत् शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको पंद्रह दात आहार, पंद्रह दात पाणी, और पुणिमाको चौविहार उपवास करना कल्पै यावत् सम्यक् प्रकारसे पालन करनेसे आज्ञाका आराधक होता है. यह दोनों प्रतिमामें आहारका जसे जैसे अभिग्रह कर भिक्षा निमित्त जाते है, वैसा वैसाही आहार मिलनेसे आहार करते है. अगर पेसा आहार न मिले तो, उस रोज उपवासही करते है.

(२) पांच प्रकारके व्यवहार है-

[१] आगमञ्यवहार. [२] सूत्रज्यवहार. [३] आझा-ज्यवहार. [४] धारणाज्यवहार. [५] जीतज्यवहार.

(१) आगमञ्यवहार—जैसे अरिहंत, केवली, मनःपर्यवन्त्रानी, अविध्ञानी, जातिस्मरण ज्ञानी, चौदह पूर्वधर, द्रश्र पूर्वधर, श्रुतकेवली—यह सब आगम ज्यवहारी है. इन्होंके लीये कल्प-कायदा नहीं है कारण—अतिशय ज्ञानवाले मृत, भविष्य, वर्तमानमें लाभालाभका कारण जाने, वैसी प्रवृत्ति करे.

व्यवहार कहते हैं (३) आशाय्यवहार-कितनी एक वार्ताका सुत्रमें प्रतिपा-दन भी नहीं है, परन्तु उसका व्यवहार एवं महर्षियोंकी आज्ञासे की चलता है

(४) धारणाव्यवहार-गुरुमहाराज जा प्रवृत्ति करत थे, आलोचना देते थे. तब जिप्य उस वातकी धारणा वर लेते थे

उसी माफिक मधृति करना यह धारणा व्यवहार है. (५) जीतव्यवहार-जमाना जमानाक यल, सहनन,

दासि, लोक्व्यवहार आदि देख अश्वठ आचार, शासनको पथ्यकारी हो, भनिष्यमें नियांहा हा, वेसी प्रयुक्तिका जीतव्य यहार कहते हैं आगम व्यवहारी हो, उस समय आगम व्यवहारका स्थापन

करे, दोष च्यारी व्यवहारकी क्षाप्रत्यका वहीं है आगम व्यवहारके अभावमे सूत्र व्यवहार स्थापन करे, सूत्र व्यवहारके अभावमें आज्ञा व्यवहार स्थापन करे, आज्ञा व्यवहारके अभावमें भारणा व्यवहार स्थापन करे, धारणा व्यवहारके अभाषमे जीत व्ययहार स्थापन करे

पश्र-- है भगवन | यसे किस कारणसे कहते हो ? उत्तर-हे गौतम ! जिस जिस समयमें जिस जिस व्यव दारकी आयश्यका होती है, उस उस समय उस उस व्यवहार

माफिक प्रवृत्ति करनेसे जीव आज्ञाका आराधक होता है. भावार्ध-व्यवहारके प्रवृतानेषाले नि स्पृष्टी महात्मा होते है. वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखके प्रवृत्ति करते है. किसी अपे-आसे आगमन्यवहारी ज्ञन्यवहारकी प्रवृत्ति, स्त्रन्यवहारी आज्ञान्यवहारकी प्रवृत्ति, आज्ञान्यवहारी धारणान्यवहारकी प्रवृत्ति, धारणान्यवहारी जीतन्यवहारकी प्रवृत्ति-अर्थात् एक न्यवहारी दुसरे न्यवहारकी अपेक्षा रखते है, उस अपेक्षा संयुक्त न्यवहार प्रवृतानेसे जिनाज्ञाका आराधक हो सक्ता है.

- (३) च्यार प्रकारके पुरुष (साधु) कहे जाते है.
  - [१] उपकार करते है, परन्तु अभिमान नहीं करेः
    - [२] उपकार तो नहीं करे, किन्तु अभिमान बहुत करे.
    - [३] उपकार भी करे और अभिमान भी करे.
  - [ थ ] उपकार भी नहीं करे और अभिमान भी नहीं करे.
- ( ४ ) च्यार प्रकारके पुरुष ( साधु ) होते हैं.
  - [१] गच्छका कार्य करे परन्तु अभिमान नहीं करे.
  - [२] गच्छका कार्य नहीं करे, खाली अभिमान ही करे.
  - [३] गच्छका कार्य भी करे, और अभिमान भी करे.
  - [४] गच्छका कार्य भी नहीं करे, और अभिमान भी नहीं करे
- (५) च्यार प्रकारके पुरुष होते है.
  - [१] गच्छकी अन्दर साधुवींका संग्रह करे, किन्तु अभि-मान नहीं करे.
  - [२] गच्छकी अन्दर साधुर्वोका संग्रह नहीं करे, परन्तु अभिमान करे.
  - [३] गच्छकी अन्दर साधुवोंका संग्रह करे और अभिमान भी करे.

और अभिमान भी नहीं करे, एवं वस्त, पातादि (६) च्यान प्रकारके पुरुष होते हैं—

[१] गच्छक छते गुण दीपाये, शामा करे, परन्तु अभि मान नहीं करे एथं चीमगी

(७) बयार प्रकारके पुरुष होते हैं [१] गच्छको जुशूपा (विनय मिक्के) करते हैं, किन्तु अधियान नहीं करने यह चींश्रगी

[र] गच्छको सुध्या (अवनय माक्त) वरत है, विश्व अभिमान नहीं करते यव चीभगी यथ गच्छको अन्तर जा साधुयोंको अतिचारादि हो, तो

उन्होंको आलीचना करवाके विशुद्ध करावे (८) च्यार प्रकारके युवय होते हैं— [१] वय साथुका लिंग, रज़ीहरण, मुखबस्किकादिको छोडे (इस्मानादि सधा राजादिका कोप डानेमें समयको

जानके रप छोडे ) परन्तु जिनेन्द्रका अद्यादप धर्मका नही छाडे [२] रपको नहीं छाडे (जमाठीवत्) किन्तु धर्मना छोडे

[२] देपना नहां छाड (जमाळावत्) विन्तु धमरा छ। [३] देप और धर्म दोनांको नहीं छाडे

[४] दप और धम-दोनांकी छोदे, जैसे कुलिंगी भदासे भ्रष्ट और सयमरहित

(९) च्यार प्रवारक पुरुष होते हैं— [१] जिनालास्य घर्मको छोडे प्रन्तु गच्छमयांदारो नर्ही छोडे जैसे गच्छमयांदा हैं कि अन्य सभोगीतो याचना नर्ही देना, और जिलाहा हैं कि याग्य दो उस सबको वाचना देना. गच्छमयांदा रखनेवाला सबका वाचना न देश

- [२] जिनाझा रखे, परन्तु गच्छमर्यादा नहीं रखे.
- [३] दोनों रखे.
- [ ४ ] दोनों नहीं रखे.

भावार्थ--द्रव्यक्षेत्र देखके आचार्यमहाराज मर्यादावादी हो कि--साधु साधुओंको वाचना देवे, साध्वी साध्वीयोंको वाचना दे. और जिनाज्ञा है कि योग्य हो तो सबको भी आगमवाचना दे. परन्तु देशकालसे आचार्यमहाराजकी मर्यादाका पालन, भवि-ष्यमें लाभका कारण जान करना पडता है.

- (१०) च्यार प्रकारके पुरुष होते है-
  - [१] प्रिय धर्मी—शासनपर पुर्ण प्रेम है, धर्म करनेमें उत्साही है, किन्तु हढ धर्मी नहीं है, परिपह सहन करने को मन मजबुत रखने में असमर्थ है.
  - [२] इड धर्मी है, परन्तु शियधर्मी नहीं है.
  - [३] दोनों प्रकार है.
  - [ ४ ] दोनों प्रकार असमधे है.
- (११) च्यार प्रकारके आचार्थ होते है-
  - [१] दीक्षा देनेवाले आचार्य हो, किन्तु उत्थापन नहीं करते है.
    - [२] उत्थापन करते है, परन्तु दीक्षा देनेवाले नहीं है.
  - [३] दोनों है.
  - [ ४ ] दोनों नहीं है.

भावार्थ—एक आचार्य विहार करते आये, वह वैरागी शिष्योंको दीक्षा देके वहां निवास करनेवाले साधुवोंको सुप्रत कर विद्वार कर गये. उस नय दिक्षित साधका उत्यापन वडी दोक्षा अन्य आचार्यादि दवे इमी अपेक्षा समझना

(१२) च्यार प्रकारने आचार्य होते है-

[१] उपदेश करते हैं, परन्तु वाचना नहीं देते हैं. [२] थाचमा देते हैं, किन्तु उपदेश नहीं करते है.

[३] दोनों करते हैं.

[ ४ ] दानों नहीं करते है.

भावार्थ-एक आचार्य उपदेश कर दे कि -- अग्रुक लाधुको अमुक आगमकी वाचना देना यह बाचना उपाध्यायत्री देवे कोइ आचार्य पेसे भी होते है कि-आप खुद अपने शिष्य समु दायको याचना देवे

(१३) धर्माचार्य महाराजके च्यार अन्तेवासी शिष्प हाते हैं -[१] दीक्षा दीया हुवा शिष्य पासमें रहे, परन्तु उत्था-

पन कीया हवा शिष्य पासमें नहीं मिले

ि २ व उत्यापनयाला मिले, परन्त दीक्षावाला नहीं मिले

3 दोनों पासमें रहै. ि । दोना पासमे नहीं मिले

भाषाये—आचार्य महाराज अपने हाथले लघु दीक्षा दी, उसको बढ़ी दोक्षा किसी अन्य आचार्यने दी. वह शिष्ट अपने पासमें है और अपने हायसे उत्थापन ( वडी दीक्षा ) ही, वह माधु दुसरे गणविच्छेदक के पास है तथा रूपु दीक्षापारू। अन्य माध्योंके पास है, आपके पास सब बढ़ी दीक्षावाले हैं

(१५) आचार्य महाराज्ये पास च्यार प्रकारके द्विष्य

रहते हैं---

- [१] उपदेश दीये हुवे पासमें है, किन्तु वाचना दीया वह पासमें नहीं है.
- [२] वाचनावाला पासमें है, किन्तु उपदेशवाला पासमें नहीं है.
- [३] दोनों पासमें है.
- [ थ ] दोनों पासमें नहीं है.

भावार्थ-पुर्ववत्.

. एवं च्यार सूत्र धर्माचार्य और धर्म अन्तेवासी के हैं. लघु दीक्षा, वडीदीक्षा उपदेश और वाचनाकी भावना पुर्ववत् एवं १८ सूत्र.

- (१९) स्थविर महाराजकी तीन भूमिका होती हैं-
  - [१] जाति स्थविर.
  - [२] दीक्षा स्थविर.
  - [३] सूत्र स्थविर.

जिसमें साठ वर्षकी आयुष्यवाला जातिस्थविर है, वीशा वर्ष दीक्षावाला दीक्षा स्थविर है और स्थानांग तथा समवा-यांग सूत्र—अर्थके जानकार सूत्र स्थविर है.

- (२०) शिष्यकी तीन भूमिका है-
- [१] जधन्य—दीक्षा देनेके वाद सात दिनके वाद वडी दीक्षा दी जावे.
- [२] मध्यम दीक्षा देनेके बाद च्यार मास होनेपर वडी दीक्षा दी जावे.

यन सुत्रार्थ मंदर्य वरलेनेके वादमें वडी दीक्षा दी जावे, उसका काल बतलाया है. ( २१ ) साधु साध्वीयोका भ्रुलक—छोटा लडका, लडकी या आठ वर्षसे कम उम्मरवालाको दीक्षा देना, बढीदीक्षा देना,

शिक्षा देता, साथमें भोजन करना, खामेल रहना नहीं कर्ये. भाषार्थ-जयतक यह बालक दीक्षावा स्वरुपको भी नहीं काने, तो फिर उसे दोक्षा दे अपने ज्ञानादिमें व्याघात करनेमें क्या कायदा है ? अगर कोइ आगम व्यवहारी हो, वह भविष्यका लाभ जाने तो वह पसेदो दीक्षा देभी सका है। (२२) लाधु साध्यीयोंको आठ वर्षसे अधिव उम्मरवाला बैरागीको दीक्षा देना कल्पै, यावत् उसके मामेल रहना (२३) साधु साध्वीयोंको, जो बालक साधु साध्वी जिसकी

क्क्षामें बाल ( रोम ) नहीं आया हो, येसोंको आचाराग और नि श्रीथसूत्र पदामा नहीं करुपै. (२४) साधु साध्योयोंको जिस साधु साध्योकी कार्याम रोम (बाल ) आया हा, विचारवान हो, उसे आचाराग सूत्र और

निशीधसूत्र पढाना कल्पै

(२५) तीन वर्षीके दीक्षित साधुवांको आवाराग और नि शीथ सूत्र पढाना कल्पे निशीयसूत्रका फरमान है कि जी आ गम पढनेके योग्य हो, धीर गभीर, आगम रहस्य समझनेम दाक्तिमान हो उसे आगमांका ज्ञान देना चाहिये.

(२६) च्यार वर्षीके दीक्षित साध्योंको सुवगढाग सुवकी

बाचना देना वर्ल्य (२७) पाच वर्षोंके दिक्षित साधुपनि दश वरूप और व्यव

द्वारसुप्रकी बाचना देना करपै

- (२८) आठ वर्षोंके दीक्षित साधुर्घोको स्थानांग और सम-वायांग सूत्रकी वाचना देना करूँपे.
- (२९) दश वर्षीके दीक्षित साधुर्वीको पांचवा आगम भगवती सूत्रकी वाचना देना कल्पै.
- (३०) इग्यारा वर्षोंके दीक्षित साधुवोंको श्रुष्ठक प्रवृत्ति, विमाण महविमाण प्रवृत्ति, अंगचुलीया, वंगचुलीया, व्यवदार-चुलीया अध्ययनकी वाचना देना कल्पे.
- (३१) बारहा वर्षोंके दीक्षित मुनिको अरुणोपात, गरुलो-पात, धरणोपात, वैदामणोपात, वेलंधरोपात नामका अध्ययनकी याचना देना कर्ल्य,
- (३२) तेरहा वर्षीके दीक्षित मुनिको उत्थानसूत्र, समुत्थान-सूत्र, देवेन्द्रोपात, नागपर्यायसूत्रकी वाचना देना कल्पे.
- (३३) चौदा वर्षीके दीक्षित मुनिको स्वपनभावना सूत्रकी पाचना देना कल्पै.
- (३४) पन्दर वर्षोंके दीक्षित मुनिको चरणभावना सूत्रकी वाचना देना कल्पै.
- (३५) सोला वर्षींके दीक्षित मुनिको वेदनीशतक नामका अध्ययनकी याचना देना कल्फे.
- (३६) सत्तरा वर्षोंके दीक्षित मुनिको आसीविषभावना ना-मका अध्ययनकी वाचना देना कल्पे.
- (३७) अटारा वर्षोंके दीक्षित मुनिको दृष्टिविषभावना ना-मका अध्ययनकी वाचना देना कल्पे.
- (३८) पकोनविंश वर्षीके दीक्षित मुनिको दृष्टिवाद अंगकी पाचना देना कल्पे.

(३९) बीश वर्षीव दीक्षित साधुको सर्व सूत्रीकी वाबना देना कन्पे अर्थात् स्वसमय, परसमयक सर्व झान पठन पाठन

करना करने. (४०) दश मकारकी वैयावख करनेसे कर्नोकी निर्नरा और ससारका अन्त होता है. आचार्य, उपाध्याय, स्युविर, तपस्त्री,

ससारका अन्त होता है. आचाय, उपाध्याय, स्थायर, तपरका, नविष्ठाय ग्लान सुनि, दुल, गण सब, स्वथर्मी इस स्थावी वैवावय करता हुवा जीव संसारवा अन्त और वर्मोको निर्करा कर अक्षय सुक्को प्राप्त वर लेता है

इति दशवां उदेशा समाप्त.

इति श्री व्यवहारसृत्रका संचिप्त सार समाप्त



॥ श्री रत्नप्रमसूरि सद्गुरुभ्यो नमः ॥ अथ श्री शीघ्रबोध भाग २२ वां.

—→**∦**@@#<-—

## (श्रीनिशीथ सूत्र.)

निशीय—आनारांगादि आगमोंमें मुनियोंका आचार बत-लाया है, उस आचारसे स्खलना पाते हुवे मुनियोंको नशियत दैनेरुप यह निशियसूत्र है. तथा मोक्षमार्भपर चलते हुवे मुनि-योंको प्रमादादि चौर उन्मार्भपर ले जाता हो, उस मुनियोंको हितशिक्षा दे सन्मार्भपर लानेरुप यह निशियसूत्र है.

शास्त्रकारोंका निर्देश वस्तुतत्त्व वतलानेका है, और वस्तु-तत्त्वका स्वरुप सम्यक् प्रकारसे समझना उसीका नाम ही स-म्यग्ज्ञान है,

धर्मनीतिके साथ लोकनीतिका घनिष्ठ संबंध है. जैसे लेकिनीतिका नियम है कि—अमुक अकृत्य कार्य करनेवाला मनुष्य, अमुक दंडका भागी होता है. इससे यह नहीं समझा जाता है कि सब लोग ऐसे अकृत्य कार्य करते होंगे. इसी माफिक धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि—अमुक अकृत्य कार्य करनेवालेको अमुक भायश्चित्त दिया जाता है. इसीसे यह नहीं समझा जावे कि—सब धर्मक अमुक अकृत्य कार्य करनेवाले होंगे. हां, धर्मशास्त्र और नीतिका फरमान है कि—अगर कोइभी अकृत्य कार्य करेगा,

यद अवस्य पहला भागी होगा. यह उद्दश दुराधारसे प्रचान श्रीर मदाचारसँ मद्वति करानेन लोगे हो हि दुराधाः सेयन फ रना मोहनीय कर्मका उदय है, और दुराधारय स्वरंगे मम इना यह सानाधरणीय कर्मका क्षयोपदाम है, दुराधारको स्थान करना यह चारिय मोहनीयकर्मका क्षयोपदाम है

जय तुराचारचा स्वव्यक्षा ठीव तीरपर जाग लेगा तव ही उस सुराचार प्रति पुणा आवेगी ज्य दुराचार प्रति पुणा आवेगी तर ही अत परणाते त्यागर्जुलि हागी इमवान्ते पैतरा गीतिक होनेशी खाम आवश्यमा है वारण—मीति धर्मेंदी माता है माताही पुत्रको पालन और वृद्धि पर सभी है

यहा निशिषस्त्रमे मुरय नीतिय साय सदावारका ही प्रति

पादन शीपा है. अगर उस सदाबार में वर्तने हुव कभी मोहनीय समोद्यम स्वादना है, उसे शुद्ध बसानेश प्रापित बतावाय है प्रापित क्षा मानव्य वह है कि - अहातरवस्त पक्दणे जित अ-हुग्य बार्यमा सेवन विचा है उसरी आलोधना वर हुनरी पार उस सर्पेयम स्वतन व बरता चाहिय यह निश्चियद पत्रनीतिक आपिक प्रवस्तानुनना सनामा है. जवतक नापु साथी इस निश्चियद्वरूप वातुनकोषनो डीक तीरपर नहीं समसे हो, पहातक उस अमेन्यप्यस्त अधिकार नहीं

यह निद्यायद्वर राजनीतिक आधिक प्रमेकानुनका सजाना है. जबतक साधु साध्यी इस निश्चियद्वरूप कानुनकायको टीक तीरपर नहीं समसे हो, यहातक उस अग्रेमरपदका अधिकार नहीं मिल सका है अग्रेसरागे फुर्न है कि—अपने आधित रहे हुये साधु साध्यीयांका सन्धानेमें प्रकृति करावे कदाव उसमें स्थातना हो तो इस निधियद्वर्षि कानु अनुसार प्राथिस है उसे गुढ़ बनाव तान्पर्य यह है कि साधु साध्यी जयतक आचाराम और निश्चियद्व गुरुममतासे नहीं एटे हो, यहातक उस मुनियोको अग्रेसर टोके विहार करना, व्याव्यान देना, गोचरी जाना नहीं कर्णे. वास्ते आचार्यश्रीको भी चाहिये कि अपने शिष्य शिष्य-णीयोंको योग्यता पूर्वक पेस्तर आचारांगलूत्र और निशियसूत्रकी वाचना दे. और मुनियोंको भी प्रथम इसका ही अभ्यास करना चाहिये. यह मेरी नम्रता पूर्वक विनंती है.

### संकेत-

- (१) जहांपर ३ तीनका अंक रखा जावेगा, उसे—यह कार्य रवयं करे नहीं, अन्य साधुवींसे करावे नहीं, अन्य कोइ साधु करते हो उसे अच्छा समझे नहीं-उसको सहायता देवे नहीं.
- (२) नहांपर केवल मुनिशब्द या साधुशब्द रखा हो वहां साधु और साध्वीयों दोनों समझना चाहिये. जो साधुके साथ घटना होती है, वह साधु शब्दके साथ जोड देना और साध्वी-योंके साथ घटना होती हो, वह साध्वीशब्दके साथ जोड देना.
- (३) लघु मासिक, गुरु मासिक, लघुचातुर्मासिक, गुरु चातुर्मासिक तथा मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, चतुर्मासिक,
  पंच मासिक और छे मासिक—इस प्रायश्चित्तवालोंकी क्या क्या
  पायश्चित्त देना, उसके बदलेमें आलोचना सुनके प्रायश्चित्त देनेवाले गीतार्थ—बहुश्चतजी महाराज पर ही आधार रखा जाता है.
  कारण—आलोचना करनेवाले किस भावोंसे दोव सेवन कीया है,
  और किस भावोंसे आलोचना करी है, कितना शारीरिक सामर्थ्य है, वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखके ही शरीर तथा संयमका निर्वाह करके ही प्रायश्चित देते हैं. इस विषयमें वीसवां उदेशामें कुछ खुलासा कीया गया है. अस्तु.



(१) अथ श्री निशिथसुत्रका प्रथम उद्देशा. जो भिरुष-अष्ट कर्मीरूप शतुदलको भेदनेवालीको भिक्ष क्दो जाता है. तथा निरवध भिक्षा ब्रहण कर उपजीविका कर-णेवालोंको भिक्ष कहा जाता है, यहां भिक्षशब्दसे शासकारीने साधु साध्यीयों दोनोंको बहन कीया है, 'अंगादान 'अंग--शरीर (पुरुप स्त्री चिन्हरुप शरीर) कुसेटा (इस्तकर्मांदि) करनेसे चित्रवृत्ति बलीनके कारण क्रमेदल एकत्र हो। आत्मप्रदे शांकि साथ क्योवन्ध होता है उसे 'अंगादान 'कहने हैं. (१) इस्तकर्म. (२) काष्टादिसे अग संचलन. (३)म-देन. (४) तैलादिसे मालीस करना, (६) काष्टादि सुगन्धी पदार्थका लेप करना. (६) शीतल पाणी तथा गरम पाणीसे मक्षालन करना. (७) त्वचादिका दूर करना. (८) धार्णेद्रिय-द्वारा गथ लेना. (९) अधित छित्रादिसे वीर्यपातका करना-यह सूत्र मोहनीय कर्मणी उदीरणा करनेवाले है. पेसा अकृत्य कार्य साधुयोंको न करना चाहिये अगर कोइ करेगा, तो निम्न लिखित मायश्चित्तका भागी होगा. मोहनीय कमकी उदीरणा कर नेवाले मुनियांको क्या तुक्शान होता है, वह दशतहारा वत-

नवाल धुनिपांत वेथा शुक्यात वाता है, यह स्टाम्सार निकलाय जाता है.

(१) जैसे सुते हुवे सिदको अपने दार्थोसे उडाना. (२)
सुते हुवे सर्पको हार्थोसे सकला. (३) आजक्त्यमान अभिको
अपने द्रार्थोने सकला। (३) तिकाथ आजादि अजपर हार्य मारना. (५) दुक्ती हुर आखोको द्रावसे सकला. (६) आरोगिय सर्प तथा अजबर सर्पका मुहको फाइना (७) तीक्षण भारवाटी तकहार हो हा बक्तना, इत्यादि पूर्वोन वार्य परने-वाला मनुष्यको अपना जीवन देना पडता है अर्थोत सिह, सर्प, अग्नि शस्त्रादिसे कुचेष्टा करनेसे कुचेष्टा करनेवालोंको वडा भारी नुकशान होता है. वास्ते मुनि उक्त कार्य स्वयं करे, अन्यके पास करावे, अन्य करते हुवेको आप अच्छा समझ अनुमोदन करे. अर्थात् अन्य उक्त कार्य करते हुवेको सहायता करे.

(१०) कोइ भी साधु साध्वी सचित्त गन्ध गुलाव, केवडादि पुष्पोंकी सुगन्ध स्वयं लेवे, लीरावे, लेतेकी अनुमोदन करे.

(११) " सचित्र प्रतिवद्ध सुगन्ध ले, लीरावे, लेतेकी अनुमोदे.

(१२) ,, पाणीवाला रहस्ता तथा कीचडवाला रहस्तापर अन्यतीर्थीयोंके पास अन्यतीर्थीयोंके गृहस्योंके पास काष्ठ पत्यरादि रखावे, तथा उंचा चढनेके लीये रस्सा सीढी आदि रखावे. (३)

(१३) ,, अन्य तीर्थीयोंसे तथा अन्य० के गृहस्थोंसे पाणी निकालनेकी नाली तथा खाइ गटर करावे (३)

(१४) ,, अन्य तीर्थीयोंसे, अन्य० के मृहस्थोंसे छीका, छीकाके दक आदिक करावे. (३)

(१५), अन्य॰ अन्य॰ के गृहस्थोंसे स्तकी दोरी, उन् नका कंदोरा नाडी—रसी, तथा चिल्लमिली (शयन तथा भोजन करते समय जीवरक्षा निमित्त रखी जाती हैं.) करे. (३)

(१६) , अन्य० अन्य० के गृहस्थोंसे सुइ (सूचि) घ-सावे—तीक्षण करावे. (३)

(१७) ,, पवं कतरणी. (१८) नखछेदणी. (१९) का-

भावार्थ—बारहसे उन्नीसवे स्त्रमें अन्य तीर्थीयों तथा अन्य तीर्थीयोंके गृहस्थोंसे कार्य करानेकी मना है. कारण—उन्होंसे कार्य करानेसे परिचय वडता है. वह असंयित है, अयतनासे कार्य करे. असंयितियोंके सर्व योग सावध है.

Start as Maria

नम्ब छदणी, (२३) वातसोधणीको याचना वरे (३) भावार्थ--गृहस्थीने वहा जानेना कोइमी कारन म होने-

पर भी सुर, कतरणीका नामसे गृहस्थिक थढ़ां जाके सुर, कत-रणी शादिकी याचना करे (२४), अविधिके सुर, (२५) कतरणी (२६) मल छदणी (२५) कानसीधणी याच (३) आवार्य-सुर आदि याचना करते समय पेसा कहता था-दिवें कि-दम सुर हे पाते हैं, वह कार्य हो जानेपर वापिस ला

आदि लेना हो, तो गृहस्य जमीनपर रख दे उस आज्ञासे उठा लेना परन्तु हायोहाय लेना इसे भी अविधि कहते हैं, कारण-लेते रखते कहा भी लग चाव, तो साधुयोंका नाम सामेल होता है (२८), अपने अवेलेंग्रे नामसे सुर याचके लाये, अ पना कार्य होनेसे बाद दुसरा साधु मागनेपर उसको हैयें (२६)

देंगे, अगर पेलान वहे तो अविधि याचना कहत है तथा सुर

पना कार्य होनेचे बाद दुसरा साधु मामनेपर उसको हेथे (१६) प्रय कतरणी (३६) नकछहस्मी (३१) वानसांपणी भाषार्थे—गुरुव्योंको ऐसा कहे कि में मेरे कपडे नीनेचे स्रीये सुर आदि है आता हु और फिर दुसरोका देनेले सायब-चनरा लोग दोता है दुसरे साधु मामनेपर न देनेसे उन साधुवें दिल्लों रज होता है बास्ते उपयोगवाटा साधु सिसीहा भी माम थीलने नहीं लागे अपर एग्ये ता सर्थ साधु सदस्यव्ये

नाम खाल्व नहालाव अमर त्यायता सव साधु सछ्यप्य नीयेलापे (३२), कार्यहोनेसे बोहभी बस्तुलानाऔर वीर्यहो ज्ञानेसे यह यक्तुबापिस भी दीजायेडसे शास्त्रकारीने 'पर्टिक हारियं' कहते है. अथांत् उसे सरचीणी भी कहते है. वस्त्र सीनेके नामसे सुइकी याचना करी, उस सुइम्रे पात्र सीवे, इसी माफिक.

(३३) वस छेदनेके नामसे कतरणी लाके पात्र छेदे.

(३४) नख छेदनेके नामसे नखछेदणी लाके कांटा नीकाले.

(३५) कानका मेळ निकालनेके नामसे कानसोधणी लाके दांतोका मेल निकाले.

भावार्थ—एक कार्यका नाम खोलके कोइ भी वस्तु नहीं लाना चाहिये. कारण-अपने तो एक ही कार्य हो, परन्तु उसी वस्तुसे दुसरे साधुवोंको अन्य कार्य हो, अगर वह साधु दुसरे साधुवोंको न देवे, तो भी ठीक नहीं. और देवे तो अपनी प्रतिज्ञा का भंग होता है वास्ते पेस्तर याचना ही ठीकसर करना चाहिये. अर्थात् साधु ऐसा कहे कि हमको इस वस्तुका खप है. अगर यहस्य पूछे कि—हे मुनि! आप इस वस्तुको क्या करोगे? तब सुनि कहे कि-हमारे जिस कार्यमें जहरत होगी, उसमें काम छेंगे.

( ३६ ) ,, सुइ वापिस देते वसत अविधिसे देवे.

(३७) कतरणी अविधिसे देवे.

(३८) एवं नखछेदणी अविधिसे देवे.

(३९) कानसोधणी अविधिसे देवे.

भावार्थ—सुइ आदि देते समय गृहस्थोंको हाथोहाथ देवे. तथा इधर उधर फेंकके चला जावे, उसे अविधि कहते है. कारण—गृहस्थोंके हाथोहाथ देनेमें कभी हाथमें लग जावे तो साधुका नाम होता है. इधर उधर फेंक देनेसे कोइ पश्ली आदि भक्षण करनेसे जीवधात होता है.

(४०) ,, तुंबाका पात्र, काष्टका पात्र, मट्टीका पात्र जो अन्य-नीर्थीयों तथा गृहस्थोंसे घसावे, पुंछावे, विषमका सम करावे, समका विषम करावे, नवे पात्रा नैवार करावे, तथा पात्री संवेधी रपरप भी कार्य ग्रहस्वोंसे कराये. 3 भाषार्थ-गृहस्योका योग लायच है. अयतनारी करे, माते-

तगी रखना पढे, उसकी निष्यत पैका दीलाना पढे. इत्यादि दोषीका संभव है.

( ४१ ) ,, दांदा (कान वरिमान) लड्डी ( शरीर परिमान ), चीपरी लक्डो तथा वांसकी लापरी, कईमादि उतारनेके लीवे और यांनवी सुर रजोडरणकी दशी पोनेके लीवे-उसको अन्य-मीर्घीची तथा गृहस्योके वास समरावे, अस्त्री करावे, विवमकी सम कराये इत्यादिः भावना वृत्यत्,

( ४२ ) ,, पात्राको एक धेमला ( कारी ) लगावे. ३ भाषार्थ-विगर फुट शोमाक निमित्त तथा यहन दिन

चलनेक लोमसं थेगलो (कारी) लगावे. इ (४३) ,, पात्राचे फुट जानेपर मी तीन चेनलेसे अधिक लगाये.

( ४४ ) घड भी विना विधि, अर्थात अशोभनीय, जो अन्य लोग देख डीलमा करे. धेमा लगाये. 3

(४५) पात्राको अधिधिसे बांधे, अर्थान् इधर उधर शिथिल बन्धन छगाये.

( ४६ ) विमा कारण एक भी वन्धनसे वांचे. ३

(१७) कारण होनेपर भी तीन बन्धनोंसे अधिक

यन्धन लगावे. (१८) अगर कोड् आयह्यका होनेपर अधिक बन्धनवाला

पात्रा भी प्रदन करनेका जवनर हुवा तो भी उसे देढ ग्राससे अधिक सबै. ३

- ( ४९) ,, वस्त्रको एक थेगला (कारी) लगावे, शोभाके लीये.
- (५०) कारन होनेपर तीन थेगलेसे अधिक लगावे. ३
- (५१) अविधिसे वस्र सीवे. ३
- (५२) वस्रके कारन विना एक गांठ देवे.
- (५३) जीर्ण वस्त्रको चलानेके लीये तीन गांठसे अधिक देवे.
- (५४) ममत्वभावसे एक गांठ देके वस्रको वांध रखे.
- (५५) कारन होनेपर तीन गांठसे अधिक देवे.
- (५६) वस्रको अविधिसे गांठ देवे.
- (५७) मुनि मर्यादासे अधिक वस्त्रकी याचना करे. ३
- ( ५८ ) अगर किसी कारणसे अधिक वस्त्र ग्रहन कीया है, उसे देढ माससे अधिक रखे. ३

भावार्थ—वस्त्र और पात्र रखते हैं, वह मुनि अपनी संयम-यात्राका निर्वाहके लीये ही रखते हैं. यहांपर पात्र और वस्त्रके सूत्रों वतलाये हैं. उसमें खास तात्पर्य प्रमादकी तथा ममत्वभा-वकी बृद्धि न हो और मुनि हमेशां लघुमूत रहके स्वहित साधन करें.

- (५९), जिस मकानमें साधु ठेरे हो, उस मकानमें धुवा जमा हुवा हो, कचरा जमा हुवा हो, उसे अन्यतीर्थीयों तथा उन्होंके गृहस्थोंसे छीरावे, साफ करवावे. ३
- (६०), पूर्तिकर्म आहार—पपणीय, निर्दोप आहारकी अन्दर एक सीत मात्र भी आधाकर्मी आहारकी यिल गई हो, अथवा सहस्र घरके अन्तरे भी आधाकर्मी आहारका लेप भी शुद्ध आहारमें मिश्रित हो, ऐसा आहार यहन करे. ३
  - . उपर लिखे हुवे ६० वोलोंसे कोइभी वोल, मुनि स्वयं से-

यन करे, अन्य काइन पास सेवन कराव अन्य कोइ सेवन करता हो उसे अच्छा समझे, उस प्रतिको शुरु मानिक माय सिस होता है गुरुमानिक भावशिक्त विसर्श करते हैं, यह हमी निश्चिप युवधे थीलना उदेशार्में लिखा लायेगा

#### शति थी निशियस्त्र-प्रथम उद्देशाका सचिप्त सार

(२) श्री निशिथसृत्रका दूसरा उद्देशा.

- (१) ' जो कोइ लाजु साध्यी ' काछ्यी दक्षीया रजीहरण अर्थात काछ्यी दक्षीय उपर पक त्त्रका तथा उनका वक्ष लगाया जाता है, उसे आधारीया (निश्चितीया) कहते हैं. उस ओधारीया , रिह्म होने दक्षीय आप क्येप करे, क रावे, अञ्चलीदे (२) पथं काछ्यी दक्षीका रजीहरण महन वरे- ३ (३) पय धारण करे ३ (४) पथ धारण कर मामानुमाम विद्यार करे ३ (६) दुसरे साधुर्थीको पेसा रज्ञाहरण रचनेकी अनक्षा है ३
  - हा ५ (६) आप रखय उपभोगमें सेवै

(७) अगर पेसाडी कारण डोमपर काग्रजी दहीका रजा इरण रखा भी हो ता देढ (१॥) मासन अधिक रखा हो

(८) काष्ठवी दडीका रजीहरणका शामाने निमित्त धीरी

धूपादि देवे भाषार्थ—स्त्रोहरण साधुवाका मुख्य चिन्द है और शाख

कारोंने रजोडरणका धर्मध्यज कहा है थेवल काहकी दही हा नेस अन्य जीवांका मयका कारण हाता है इधर उधर पडजानेले जीवादिको तकलीफ होती है. तथा प्रतिमा प्रतिपन्न श्रायक होता है, वह काष्टकी दंखीका रजोहरण रखता है. उसीका अलग पण भी वस्त्र विहीन रजोहरण मुनि रखनेसे होता है. इसी वास्ते वस्त्रयुक्त रजोहरण मुनियोंको रखनेका कल्प है. कदाच ऐसा कारण हो तो दोढ मास तक वस्त्र रहित भी रख सकते है.

(९),, अचित्त प्रतिबद्ध सुगंधको सुंघे. ३

(१०),, पाणीके मार्गमें तथा कीचड—कर्दम के मार्गमें काष्ट, प्रथर तथा पाटों और उंचे चढनेके लीये अवलंबन मुनि स्वयं करे ३

(११) एवं पाणीकी खाइ, नालों स्वयं करे.

(१२) एवं छीका ढकण करे.

(१३) स्त, उन, सणादिकी रसी-दोरी करे, तथा चिल-मिली आदिकी दोरी वटे. ३

(१४),, सुइको घसे.

(१५) कतरणी घसे.

(१६) नखछेदणी घसे.

(१७) कानसोधणी—मुनि आप स्वयं घसे, तीक्षण करे. ३

भावार्थ—भांगे, त्टे तथा हाथमें लगनेसे रक्त निकले ता अस्वाध्याय हो प्रमाद बडे गृहस्थोंको शंका इत्यादि दोष है.

(१८),, स्वरूप ही कठोर वचन, अमनोज्ञ वचनवोले. ३

(१९) ,, स्वल्प ही मृषावाद वचन बोले. ३

(२०),, स्वल्प ही अदत्तादान ग्रहन करे. ३

(२१),, स्वल्प ही हाथ, पग, कान, आंख, नख, दांत, में ह शीतल पाणीसे तथा गरम पाणीसे पकवार धोवे वा वार-वार धोवे. 3 (२२) ,, असंदित चर्म अर्थात् संपूर्ण चर्म मृशछाहादि रावे. ३ भावार्थ-विशेष कारण होनेवर साधु चर्मकी याधना करते

है, वह भी एक संदे सारखे. (२३), संपूर्ण बख रखे. ३

भाषाय- संपूर्ण वसकी मतिलेखन ठीक तौरपर नहीं होती हैं, चौरादिका भय भी रहता है. (२४), अगर संपूर्ण वस्त्र लेनेका काम भी पढ जाये,

ती भी उलको काममें आने योग दुकट कीया विगर रखे. १ (२५),, तुंबा, काछ, मद्दोका पायको आप स्वयं घरी, नमारे, सुग्दर आकारवाला करे. ३

भाषायं — प्रमादादिकी वृद्धि और स्वाध्याय ध्यानमें विष्र होता है. (२६) पर्य दंढ, लट्टी, खायटी, चंत, सुर स्वयं घत, स-

मारे, सुन्दर बनावे ३ (२७) = साधुवीके पूर्व संसारी न्यातीले थे, उन्हों की स-

हायतासे पात्रकी याचना करे. ३ (२८), न्यातीके सिवाय दलरे छोगोंकी मधायतासे

(२८):, स्यातीके सिवाय दुतरे छोगोंकी सदायतार पात्रकी याचना करे.

(२९) कोइ मदान् पुरुष (धनाव्य) तथा राजसताधालाकी सदायतासे

(३०) कोइ बढवानकी सहायतासे

(३१) पात्र दातास्को पाउदानका अधिकाधिक लाभ यत-स्राके पात्र याचे ३ भावार्थ—साधु दीनतासे उक्त न्यातीलादिकों कहे कि —हमारे पात्रकी जरुरत है. आप साथ चलके मुझे पात्र दीला दो.
आप साथमें न चलीगे, तो हमे पात्र कोइ न देगा तथा न्यातीलादि साधुवीं के लीये पात्रयाचनाकी कोशीष कर, साधुको पात्र
दीलावे. अर्थात् मुनियोंको पराधीन न होना वाहिये.

(३२),, तित्यपिंड (आहार) भोगवे. ३

(३३),, अयपिंड अर्थात् पहेले उत्तरी हुई रोटी आदिको यहस्थ, गाय कुत्तेको देते हैं—ऐसा आहार भोगवे. ३

- (३४) " हमेद्रां भोजन बनावे उसे आधा भाग दानार्थं नीकलते हो, ऐसा आहार तथा अपनी आमदानीसे आधा हिस्सा पुन्यार्थं निकाले, उससे दानशालादि खोले. ऐसा आहार लेवे. ३
- (३५),, नित्य भाग अर्थात् अमुक भागका आहार दी-नादिको देना—ऐसा नियम कीया हो, ऐसा आहार लेवे—भो-गवे. ३
- (३६) " पुन्यार्थं नीकाला हुवा आहारसे किंचित् भाग भी भोगवे. ३

भावार्थ—जो गृहस्य दानार्थ, पुन्यार्थ निकाला भोजन दीन गरीवोंको दीया जाता है. उसे साधु ग्रहन करनेसे उस भिक्षा-चर लोगोंको अंतराय होगा. अथवा अन्य भी आधाकमीं, उद्दे-शिक आदि दोषका भी संभव होगा.

(३७),, नित्य एकही स्थानमें निवास करे. ३

भावार्थ—विगर कारण एक स्थानपर रहनेसे गृहस्थ लोगोंका परिचय वढ जानेपर रागद्वेषकी वृद्धि होती है.

(३८) , पहले अथवा पीछे दानेश्वर दातारकी तारीफः (प्रशंसा ) करे. 3

अरते हैं, उसा माफीक साधवींको न करना चाहिय धरततत्व स्वर्प अवसर्पर कह भी सक है (३९), श्ररीसदि कारणले स्थिरवास रहे हुव तथा

श्रामानुशाम विद्वार करते हुवे जिस नगरमें गये हैं वदापर अपने ससारी पर्वे परिचित जैसे मातापितादि पीछ सास सुमरा उन्होंक घरमे पहिले प्रवेश पर पीछे गीवरी जावे ३

भागार्थ--पहिल उन लोगोंको खबर होनेसे पूर्व स्नेहक मारे सदोप आहारादि बनाये आधावनी आहारका भी प्रसंग हाता है

(४०), अन्य तीर्थीयोक्ष साथ, गृहस्थिक साथ, प्रायधि त्तीर्ये साध्योक साथ तथा मुल गुणांसे पतित पेसे पासत्यादिक साय, गृहस्थीय घटा गीयरी जाय 3

भाषार्ध-अन्य तीर्थीयादिक साथ जानेसे छोगीको शका होगी कि-यह सब लोग आहार पक्त ही लात होंग, पक्त ही करत होंग अथवा दुलरेकी एजाने दबाबसे भी आहारादि देना पढे इत्यादि

(४१) पर्य स्थडिल भूमिका तथा विद्यारमुमि (जिनमन्दिर)

( ४२ ) पय ब्रामानुबाम विहार करना भावना पूर्वपत् ( १३ ) मुनि समुदाणी शिक्षाकर स्थानपर आक

अच्छा सगन्धि पदार्थका भाजन करे और खराय दुर्गन्धि भाज नको परटे ३

(४४) एव अच्छा नीतरा हवा पाणी पीय और तराय

गुदला हुवा पाणी परठे ३ (४-,) .. अच्छा सरस भावन गाप्त दा था आप भाजन करनेपर आहार वह जावे और दो कोशकी अन्दर एक मंडलेके उस भोजन करनेवाले स्वधर्मी साधु हो, उसको विगर पूछे वह आहार परठे. 3

भावार्थ—जवतक साधुवांको काम आते हो, वहांतक पर-ठना नहीं चाहिये. कारण—सरस आहार परठनेसे अनेक जी-चोंकी विराधना होती है.

- ( ४६ ) ,, यकानके दातारको शय्यातर कहते हैं. उस श-य्यातरका आहार बहुण करे.
- ( 29 ) द्यारयातरका आहार विना उपयोगसे लीया हो, खबर पडनेपर श्रयातरका आहार भोगवे. ३
- (१८) ,, श्राय्यातरका घर पूछे विगर गवेषणा कीये विगर गोचरी जावे. ३ कारन—न जाने श्राय्यातरका घर कीनसा
  है. पहलेके आहारके सामेळ श्राय्यातरका आहार आ जावे, तो
  सव आहार परठना पडता है.
- ( ४९ ) ,, श्रय्यातरकी निश्रासे अश्रनादि च्यार प्रकारका आहार ग्रहन करे. ३

भावार्थ—सकानका दातार चलके घर वतावे. दलाली करे, तो भी साधुको आहार लेना नहीं कल्पै. अगर लेवे तो प्रायश्चि-त्रका भागी होता है.

- (५०)., ऋतुबद्ध चौमास पर्युषणा तक भोगवनेके छीये पाट, पाटला, तृणादि संस्तारक लाया हो, उसे पर्युषणाके बाद्य भोगवे. ३
- (५१) अगर जन्तु आदि उत्पन्न हुवा हो तो, दश रात्रिके चाद भोगवे. अर्थात् जन्तुवींके छीये दशरात्रि अधिक भी रख सके.
- (५२) ,, पाट पाटला वर्षादमें पाणीसे भीजता हो, उसे उठाके अन्दर न रखे. ३

(५३) ,, एक अकानचे छोने पाट पाटला लावा हो, फिर किसी कारणसे दुसरे अवानमें जाना हो, उस बखत विगर आधा दुसरे अवानमें ले जावे. ३

(५४) » जितने कालके लीय पाट पाटला तृण सस्तारक लाया हो, उसे कालमर्यादामे अधिक यिना आज्ञा भीगरे ३

(५५) 3, पाट पारका के मालिककी आज्ञा विगर दुस रैको देखे. 3

(५६) , पाट पाटला शब्या सस्तार विना दीये दुसरे प्राप्त विद्वार करे, ३

(५७) , जीवोत्पत्ति न होनेके कारण पाट पाटले पर कोइ भी पदार्थ छगाया हो उसे विनर उतारे धणीको पीछा देवे ३

( ५८ ) , जीय सहित पार पारला गृहस्थोका यापिस देवे. १

(५९) " गृहस्थोंका पाट पाटला आज्ञासे लाया, उसे कीर चौर ले गया. उसवी गवेपणा नहीं करे ३

भाषार्थ-वेदरकारी रखनेसे दुसरी दुष्टे पाट पाटला मील नेमें सुरकेली होगी?

(६०) को कोइ साधु साच्यी किंचित् मात्र भी उपधिन मतिलेखन करी रखे, रखाने रखते हुवेंको अच्छा समझे

उपर क्लिंड ६० बोलोंसे कोइ भी बांछ, साधु साभी सेवन करे, इसरोंसे सेवन वरावे अन्य सेवन करते हुवको अच्छा समसे, सहायता देवे उस साधु साम्बीयांको ल्यु मासिक माय-मित्र बोता के प्राथमित विभि पूर्ववद

इति श्री निशिषस्त्रके दुसरे उद्देशाका सचित्र सार.

### (३) श्री निशिथसूत्रका तीसरा उद्देशा.

(१) ' जो कोइ साधु साध्वी ' मुसाफिर खानेमें, वागव-गीचेमें, गृहस्थोंके घरमें, परिव्राजकोंके आश्रममें, चाहे वह अन्य तीथीं हो चाहे गृहस्थ हो, परन्तु वहांपर जोर जोरसे पुकारकर अश्रनादि च्यार प्रकारके आहारकी याचना करे, करावे, करतेको अंच्छा जाने. यह सूत्र पक वचनापेक्षा है.

(२) इसी माफिक बहु वचनापेक्षा.

(३-४) जैसे दो अलापक पुरुषाश्चित है, इसी माफिक दो अलापक स्त्री आश्चित भी समझना. यह च्यार अलापक सामान्य-पणे कहा, इसी माफिक च्यार अलापक उक्त लोक कुतूहल (कौतुक) के लीये आये हुवेसे अद्यानादि च्यार प्रकारके आहारकी याचना करे. ३. ५—६—७—८

पवं च्यार अलापक उक्त च्यारों स्थानपर सामने लाने अपे-क्षाका है, गृहस्थादि सामने आहारादि लावे, उस समय मुनि कहें कि—सामने लाया हुवा हमको नहीं कल्पे, इसपर गृहस्थ सात आठ कदम वापिस जावे. तव साधु कहे कि—तुम हमारे बास्ते नहीं लाये हो, तो यह अशनादि हम ले सक्ते हैं. पेसी माया-पुत्ति करनेसे भी प्रायक्षित्तके भागी होते हैं. एवं १२ सूत्र हुवे.

- (१३), गृहस्थोंके घरपर भिक्षा निमित्त जाते हैं, उस समय गृहस्थ कहे कि —हे मुनि! हमारे घरमें मत आइये. ऐसा कहनेपर भी दुसरी दफे उस गृहस्थके वहां भिक्षा निमित्त प्रवेश करे. ३
- (१४) ,, जीमनवार देख वहांपर जाके अश्चनादि च्यार आहार ग्रहन करे. ३

भावार्थ-इस वृत्तिसे छघुता होती है. लोलुपता बढती है. (१५), गृहस्योंके वहा भिक्षा निमित्त जाते हैं. वहा तीन घरसे ज्यादा सामने लाके देते हवे अञ्चनादिको प्रहन करे ३ भावार्य-इष्टिसे विगर देखी हुइ वस्तु तो मृति ग्रहण कर ही

नहीं सकते हैं, परन्तु कितनेक छोक चौका रखते हैं. और कीर देशों में पेसी भी भाषा है कि - यह मातपाणीका घर, यह बैठनेका घर. यह जीमनेका घर-ऐसे सज्ञा बाखी घरोंसे तीन घरसे उप रात सामने लाके देवे, उसे साधु बहन करे ३

(१६), अपने पायोंको (शोभानिमित्त) प्रमार्जे, अच्छा साफ करे३

(१७) अपने पावाँका द्वाचे, चपावे (१८) .. तैल, एत, सक्लव, चर्चीसे मालिस कराये. ३

(१९) लोड़ कोकणादि सुगन्धि द्रव्यसे लिप्त करे.

(२०) एउ ज्ञीतल पाणी, गरम पाणीसे पक्वार, बारबार धोवे 3

(२१), अलतादिक रगसे पावीकी रंगे. ३ भाषार्थ-निगर कारण श्रीभा निमित्त उक्त कार्य स्वय बरे, अनेरोंसे कराये, करते हवेको अच्छा समझे, अयवा सहायता देवे, बढ साधु दहका मागी होता है

इसी मापिक छे सुत्र (अलापक) काया (शरीर) आभि त भी समझना, और इसी साफिक छे सुन, जारीरमें गढगुम्बड आदि होनेपर भी समधना, ३३

( ३४ ) .. अपने शरीरमें मेद, पुनसी, गडगम्यह, जर्रथर,

हरस, मसा आदि होनेपर तीक्षण अखसे छेदे, तोडे, कारे 3

- (३५) पवं छेद भेद काटकर अन्दरसे रक्त, राद, चरवी, निकाले. ३
- (३६) ,, पत्र शीतल पाणी, गरम पाणी कर, विशुद्ध होनेपर भी धोवे. ३
- . (३७) पर्व विशुद्ध होनेपर भी अनेक प्रकार लेपनकी बातिका लेप करे ३. (३८) पर्व अनेक प्रकारका मालिस मर्दन करे ३. (३९) पर्व अनेक प्रकारके सुगंधि पदार्थ तथा सुगन्धि धूपादिकी जाती लगाके अपने शरीरको सुवासित वनावे ३.
- (४०) पर्व अपने शरीरमें किरमीयादिको अंगुलि कर निकाले. 3

यह सोलासे चालीश तक पचीश सूत्रोंका भावार्थ—उक्त कार्य करनेसे प्रमादनुद्धि, अस्वाध्यायनुद्धि शस्त्रादिसे आत्मधान, रोगवृद्धि तथा शुश्रूषावृद्धि अनेक उपाधिये खडी हो जाती है. वास्ते पायश्चितका स्थान कहा है. उत्सर्ग मार्गवाले मुनियोंको रोगादिकों सम्यक् प्रकार से सहन करना और अपवाद मार्गवाले मुनियोंको लाभालाभका कारण देख गुरु आज्ञाके माफिक वर्ताव करना चाहिये. यहांपर सामान्य सूत्र कहा है.

- ( ४१ ) , अपने दीर्घ-लम्बा नखोंको ( शोभा निमित्त ) कटावे, समरावे. ३
- ( ४२ ) ,, अपने गुहा स्थानके दीर्घवालोंको कटावे, कपा-चे, समरावे. ३
  - ( ४३ ) ,, अपनी चक्षुके दीर्घ वालोंको कटावे, समरावे.३
    - ( ४४ ) पर्व जंघोंका वाल ( केश ).
    - ( ४५ ) एवं काखका बाल.
    - ( ४६ ) दाढी मुंछोका वाछ.

( ४७ ) मस्तक्षये वाल, ( ४८ ) एत्रं कार्नोके वाल. ( ४९ ) वानकी अन्दरके वाल.

्वर प्राचित वाद्य वाह्य वाह्य के स्वर के स्वर

(५०), अपने दातोंको पक्यार अयवा वार्यवार वसै । ३ (५१) ज्ञीतल पाणी गरम पाणीसे धोवे. ३

(५२) अलतादिषे रगसे रगे. ३ भावार्थ-अपनी सुन्दरता-शोभा बढानेके लीपे उक्त कार्य

मरे, मरावे, करतेको सहायता देवे. (५३),, अपने दोटोंकों मसले, यसे ३

(५४) चापे, दवावे (५५) तैलादिका मालीस करे.

(५६) लोहब आदि सुगंधि इञ्च लगाये.

(५७) ज्ञीतल पाणी गरम पाणीले धोवे. ३ (५८) अलतादि रगले रमे, रमावे, रमतेको सदावता दैवे

भावना पूर्वयत् (५९). अपने उपरके होठीका खबापणा तथा होठीपर

(५९), अपने उपरके डोठॉका खबापणा तया द्वोठ के दीर्घेवालॉको काटे, समारे, सुन्दर चनाये. ३

(६०) एवं नेत्रांक भोषण काटे, समारे. ३ (६१) एवं अपने नेत्रों (आंखों )हो मसले.

(६२) मर्दन करे (६३) तैलाडिका मालीस करे

- (६४) लोदवादि सुगन्धी द्रव्यका लेपन करे.
- (६५) शीतल पाणी, गरम पाणीसे धोवे.
- (६६) काजलादि रंगसे रंगे, अर्थात् शोभाके लीये सुरमा-दिका अंजन करे. ३
  - (६७) " अपने भँवरोंके वालोंको काटे, समारे. ३
- (६८) पर्व पछवाडे तथा छातीके वालोंको काटे, समारे सन्दरता बनावे. ३
- (६९),, अपने आंखोंका मैल, कानोंका मैल, दान्तींका मैल, नखोंका मैल निकाले, विशुद्ध करे. ३

भावार्थ—अपनी शुश्रूषा निमित्त उक्त कार्य करनेकी मना है कारण—इसीसे प्रमादकी वृद्धि होती है. और स्वाध्यायादि धर्म इत्यमें विन्न होता है.

- (७०),, अपने दारीरसे परसेवा, मैल, जमा हुवा पसीना मैलको निकाले, विशुद्ध करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. ३ भावना पूर्ववत्.
- (७१) , प्रामानुत्राम विहार करते समय शीतोष्ण नि-वारणार्थे शिरपर छत्र धारण करे. ३

यहांतक शुश्रूषा संचन्धी ५६ वोल हुवे हैं.

- (७२)., सणका दोरा, कपासका दोरा, उनका दोरा, अर्कत्तूलका दोरा, वोड वनस्पतिके दोरोंसे वशीकरण करे. ३
- ( 9३ ),, गृहस्थोंके घरमें, घरके द्वारमें, घरके प्रतिद्वारमें, घरको अन्दरके द्वारमें, घरको पोलमें, घरके चोकमें, घरके अन्य स्थानोंमें आप लघुनीत (पैसाव ) वडीनीत (टटी) परठे, परटावे. परिततेको अच्ला समझे.

(७४) पर्न तमशानमें मुन्देनो जलाया हो, उसनी रागमें मुरदेनी विश्रामनी जनहा, मुस्देनी स्पूम बनाह हो, उस जनहा, मुसदेनी पिन (कप्तर्हो) मुसदेनी छत्री बनाह पहापर जाके इटी, पैनाव करे, कराब, क्रतिनो अच्छा समझे

(७०) पोल्से पनानेथी जगहा भाजीयारादिके स्थान गौ पत्हादिक रोग कारणसे हाम देते हो उस स्थानमें, सुपींका हैद करते हो उस स्थानमें, धानक गळे बनाते हो उस स्थानमें, इटी पैसाब करें

टटा पसाब कर ३ (७६ सचित्त पाणीशा कीचड दो, कर्दम दो, नीलण, फ़्री लण दो पैसे स्थानमें टटी पैसाब करें ३

लगा है। पन स्थानम टटा प्साय कर ३ '७७) नयी बनी गोशाला, नवी खोदी हुइ मही, महीदी स्नान, गृहस्थलोगी अपने काममें छी हो, या नभी ली हो पेसे

स्थानमें नदी पैसाव करें ३ ( ७८ ) उत्तरके युगोंका फल पढा हो, एव बढयूक्ष, पीपर बुभोंके नीच दगी पैसाव करें ३ इस युभोंका बीज सुमम और

वृक्षीके नीच टरी पेसान करे ३ इस वृक्षीता वीज सुन्नम आर बहुत हाते हैं (७९ इक्षु: साटा व क्षेत्रमें, शास्त्राहि धान्यक सेन्नमें,

(७९ इश्वा साटा व क्षेत्रमें, शास्त्रादि धान्यव सत्रमः बच्चनादि फूलांव वनमें, बपालादिने स्वानमें रही पैसाव वरे है

(८०) महक वनस्पति, साव व० मूला व० मालद व० खार व० बहु बीजा व॰ जीरा व० दमणय व॰ महम वनस्पतिने स्था

नामें रही पैसाब करे ३

(८१ अञ्चाकवन सीतवन, चम्पक वन, आम्रवन, अन्य भी तथा प्रकारका जडापर बहुतले पत्र, पुष्प, फल, वीजादि जी बींदी विराधना दीनी हो, पेसे स्थानमें टडी पेसाथ करे ३ तथा उक्त स्थानीमें टटी पेसाथ परठे, परिठावे, परिठवेबो अच्छा समझे. भावार्थ—प्रगट आहार निहार करनेसे मुनि दुर्लभवोधी पना उपार्जन करता है वास्ते टटी पेशावके लीये दुर जाना चाहिये.

(८२) ,, अपने निश्राके तथा परनिश्राके मात्रादिका भाजनमें दिनको, रात्रिको, या विकालमें अतिवाधासे पीडित, उस मात्रादिके लघुनीत, वडीनीत कर सूर्य अनुदय अर्थात् जहां-पर दिनको सूर्यका प्रकाश नहीं पडते हो, ऐसा आच्छादित स्थानपर परठे, परिठावे, परिठतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—द्रव्यसे जहां सूर्यका प्रकाश पडते हो, और भावसे परिठनेवाले मुनिके हृद्य कमलमें ज्ञान (परिठनेकी विधि) सूर्य प्रकाश कीया हो-ऐसे दोनों प्रकारके सूर्योद्य न हुवा मुनि परिठ तो प्रायक्षितका भागी होता है. कारण—रात्रिमें मात्रादि कर साधु सूर्योद्य हो इतना वखत रख नहीं सकते हैं: क्यों कि उस पेसाब आदिमें असंख्य संज्ञ्छिम जीवोंकी उत्पत्ति होती है. इस वास्ते उक्त अर्थ संगतिको प्राप्त करता है.

उक्त ८२ बोलोंसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साधु साध्वी-योंको लघुमासिक प्रायश्चित होता है. विधि देखो वीसवां उद्देशासे.

इति श्री निशिथस्त्र-तीसरा उद्शाका संचिप्त सार.

### (४) श्री निशिथसूत्र-चौथा उद्देशा.

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वीयों' राजाको अपने वश करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.
  - (२) पवं राजाका अर्चन-पूजन करे. ३
- (३) एवं अच्छा द्रव्यसे वस्त्र, भूषण, भावसे गुणानुवादादि बोलना. ३

- ( ७४ ) पर्य रमशानमें मुरदेको जलाया हो, उसकी रावमें मुरदेकी विधासकी जगहा, मुरदेकी स्थूम बनाइ हां, उस जगहा, मुरदेकी पंकि (कथरों ), मुरदेकी छत्री बनाइ-बहांपर जाके टटी, पैमाय करे, कराये, करतेको अच्छा समझे
- (७८) कोलसे बनानेकी जगदा, माजीगारादिके स्थान. गी, यादादिके रोग कारणसे डाम देते हो उस स्थानमें, तुसीवा हेर करते हो उस स्थानमें, धानके श्रुळे बनाते हो। उस स्थानमें, ददी पैसाय करे. 3
- ( ७६ सचित्र पाणीका कीचड हो, कर्दम हो, भीलण, पूर लण हो पेसे स्वानमें टटी पैसाव करे. 3
- ७७) नवी वनी योशास्त्रा, नवी सोदी हुई मट्टी, मट्टीकी लान, गृहस्थळोगों अपने काममें छी हो, या न भी ली हो देसे स्यानमें रही पैसाब करे. ३
- । ७८ ) उंधरके पृक्षीका फल पढा हो, एवं बडवुक्ष, पीपल-षुशोंके नीचे टटी पैसाब करे ३ इस बुशोका बीज सुक्षम और यहत होते है
- (७९ इक्षु (साटा के क्षेत्रमें, शाल्यादि धान्यके क्षेत्रमें, कसवादि फलांक वर्गम, कपासाविक स्थानमें टरी पैसाब करे. रै
- (८०) मडक वनस्पति, साक व॰ मूला व॰ मालक व॰ सार ष॰ बहु बीजा य॰ जीरा ष॰ दमध्य थ॰ महग वतस्पतिके स्था
- नोमें टरी पैसाब करे. 3
- (८१) अशोकवन,सीतवन, चम्पक वन, आग्नवन, अन्य भी तथा प्रकारका जढांपर बहुतसे पत्र, पुरुप, फल, बीजादि जी-बोंकी विराधना होती हो, पेसे स्थानमें टटी पैसाब करे. ३ तथा उक्त स्थानों में टरी पैसाब परहे. परितावे. परितनेको अन्छा समग्रे-

(२५),, अगर कोइ साध्वीयोंके विशेष कारण होनेपर साधुको साध्वीयोंके उपाश्रय जाना पडे तो अविधि (पहछे सा-ध्वीयोंको सावचेत होने योग संकेत करे नहीं) से प्रवेश करे. ३

भावार्थ-पकदम चले जानेसे न जाने साध्वीयों किस अव-स्थामें बैठी है.

(२६), साध्वी आनेके रहस्तेपर साधु इंडा, लड्डी,रजी-हरण, मुखबिखकादि कोइ भी छोटी वही वस्तु रखे. ३

भावार्थ—अगर साधु ऐसा जाने कि —यह रखे हुवे पदार्थको ओळंगके साध्वी आवेगी, तो उसको कहेंगे —हे साध्वी! क्या इसी माफिक ही पूजन प्रतिलेखन करते होंगे ? इत्यादि हांसी या अपमान करे. ६

- (२७) " क्लेशकारी वार्ते कर नये कोधको उत्पन्न करे. ३
- (२८) ,, पुराणा क्रोधको खमतखामणा कर उपशांत कर दीया हो, उसे उदीरणा कर क्रोधको प्रस्वस्तित बनावे. ३
  - (२९),, मुंह फाड फाडके हंसे. ३
- (३०),, पासत्थे (अष्टाचारी)को अपना साधु दे के उन्होंका संघाडा बनावे. अर्थात् उसको साधु देके सहायता करे.३
  - (३१) पत्रं उसके साधुको लेवे. ३
- (३२-३३) एवं दो अलापक 'उसन्न ' कियासे शिथिल-का भी समझना.
- (३४--३५) एवं दो अलापक 'कुशीलों ' खराव आचारवा-लोंका समझना.
  - (३६--३७) एवं दो अलापक 'नितिया' नित्य एक घरके

(४) पर्ष राजाका अर्थी होना. ३ इसी माफिक च्यार सूत्र राज्ञाके रक्षण करनेवाले दिवान∽

प्रधान आधित कहना. ५~८

रूसी माफिक च्यार सूत्र शगर रक्षण करनेवाले कोटबालका

भी कदना. ९-१२ इसी माफिक च्यार सूत्र निमामरक्षक (ठाकुरादि) आभित

कडना, १३-१६ यदं च्यार सूत्र सर्वं रक्षक फोजदारादिक आश्रित कडमा.

परं सर्व २० सूत्र हुवे. भाषार्थ—मुनि सदैप निःस्पृह होते हैं, मुनियारे लीये राजा

और रंक सददा हो होते हैं. " जहां पुत्रस्स करवार, सदा हुन्छस्स करवार " अगर राजाको अपना करेगा, तो कभी राताका कहना ही मानना होगा. पेसाडोनेसे अपने निष्यमं भी स्वलना पहुंचेगा पास्त मुनियोंको सदैय निःस्पृदतासे ही विचरना चाहिये (वहां समस्वमायका नियेख हैं.)

मत्वभावका निर्पेध है. ) (२६) "असंह औषधि (धान्यादि ) असण करे. १

भाषायँ—असद धान्य सचित होता है. तया सुंदादि सक् हितम त्रीयादि भी क्ष्मी कमी मिलते हैं. शास्त असंदित सीपयि स्वानेत्री मना है.

(२२) , आचार्योपाध्यायके विना दीये आहार करे रे

(२३), आचार्यापाध्यायके विना दीये विगर भोगवे. र

(२४),, कोइ गृहस्य पेसे भी होते हैं कि साधुवोंके लीये आहार पाणी स्थापन कर रखते हैं, पेसे घरोंको बाच पुछ, गवें- समान सूत्र साधुवींके लीये हैं. और यहांपर विशेष सूत्र साधु आपसमें पक दुसरेके पांवादि दावे-चांपे.

भावार्थ-विद्येष कारण विना स्वाभ्याय ध्यान न करते हुवे दयाने-चंपानेवाला साधु प्रायश्चित्तका भागी होता है. अगर किसी प्रकारका कारण हो ता पक साधु दूसरे साधुकी वैयावच्च करनेसे महा निर्जरा होती है. ५६ सूत्र मिलानेसे १५७ सूत्र हुवे.

(१५८) "उपधि प्रतिलेखनके अन्तर्मे लघुनीत, वडी-नीत परिठणेकी मृमिकाकों प्रतिलेखन न करे. ३

भावार्थ-रात्रि समय परिठनेका प्रयोजन होनेपर अगर दिनको न देखी मूमिकापर पैसाव आदि परिठनेसे अनेक त्रस स्यावर प्राणीयोंकी घात होती है.

- (१५९) मूमिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान प्रतिलेखन न करे. ३ पहेले रात्रिमें, मध्य रात्रिमें, अन्त रात्रिमें परिठनेके लीये.
- (१६०) " स्वल्प भूमिकापर टटी पैसाव परठे. ३ स्वल्प सुमिका होनेसे जल्दीसे सुक नहीं सके. उसमें जीवोत्पत्ति होती है. वास्ते विज्ञाल मूमिपर परठे.
  - (१६१) "अविधिसे परठे. ३
- (१६२) "टटी पैसाव जाकर साफ न करे, न करावे, न करते हुवेको अच्छा समझे. उसे प्रायश्चित्त होता है.
- (१६३) टटी पैसाब कर पाणीसे साफ न करके काष्ट, कं-करा, अंगुली तथा शीला आदिसे साफ करे, करावे, करतेकी अच्छा समझे. वह मुनि प्रायश्चित्तका भागी होता है. अर्थात् मल-को शुद्धि जल हीसे होती है. इसी वास्ते ही जैन मुनि पाणीमें चुना

भोजन एरनेवाले तथा नित्य विना कारण एक स्थानपर नियास करनेवाळीका समझना

(३८—३९) पत्र दा अलापक 'ससत्था' मयेगीके पाम संधंगी और पासत्थाबीक पाम पासत्था वननेवालीका समझग (४०) ॥ क्वे पाणीसे 'समक' पाणीसे मीजे हुवे पैसै

हार्यासे भाजनमेंस चातुडी (इरची) आदिसे आहार पाणी प्र हन करें ३ किम्थ (पूरा प्लान हो) सचित्त रजसे सचित्त मट्टीसे, ओसरे पाणीस नीमकरे, हरताळसे, मणसीक बोहळे। गीळी मट्टी, गेरुसे, वहाँसे, हॉंगजुस, अजनसे, स्वति मट्टीका) लोहसे, हुएस, तरकालीन आटासे, वन्यूसे, मूळसे, अपहरें, पुण्यसे, बोहसदि-पण २१ पदार्थ सचित, जीव सहित हो उसे

३ वह मुनि प्राथिशता आगी होता है इसी माफिक रेर पदार्थीसे भाजन सरदा हुया हो उस भाजनसे आहार पाणी महन करे ३ पय ८१ (८२), प्रामरक्षक पटेलादिको अपने वद्य करे, अर्थन बरे, अच्छा करे, अर्थी वन यव इसी उद्देशाय मार्थमें राजाके ज्यार सुक्र कहा था होसी माजिक समझता पय देशके राक्षी का ज्यार सुक्र पय सीमाजे राक्षीका ज्यार सुत्र पर राज्य

हाय खरडा हो, तथा सघडा होते हुवे आहार पाणी बहन करे

रसकोवा च्यार सुत्र पय सर्थ रसकोका च्यार सूत्र कुल र॰ सुत्र. भाषना पूर्वेचत् २०१ (१०२) ॥ अन्योग्य आपसर्थे पक साधु दुसरे साधुका पण

द्वाव-चारे पथ यावन पण दुसरे साधुवे बामानुप्राम विहार करते हुवे के शिरणर छत्र धारण करे, करावे जो तीसरा उदेशामें कहा है इसी माफिक यहा भी कहना परन्तु वहा पर समान सूत्र साधुवोंके लीये हैं. और यहांपर विदोष सूत्र साधु आपसमें पक दुसरेके पांवादि दावे-चांपे.

भावार्थ—विद्येप कारण विना स्वाभ्याय ध्यान न करते हुवे दबाने-चंपानेवाला साधु प्रायश्चित्तका भागी होता है. अगर किसी प्रकारका कारण हो ता एक साधु दूसरे साधुकी वैयावच्च करनेसे महा निर्जरा होती है. ५६ सृत्र मिलानेसे १५७ सूत्र हुवे.

(१५८),, उपिध प्रतिलेखनके अन्तमें लघुनीत, वडी-नीत परिठणेकी मूमिकाकों प्रतिलेखन न करे. ३

भावार्थ—रात्रि समय परिठनेका प्रयोजन होनेपर अगर दिनको न देखी मूमिकापर पैसाब आदि परिठनेसे अनेक त्रस स्यावर प्राणीयोंकी घात होती है.

(१५९) म्मिकाके भिन्न भिन्न तीन स्थान प्रतिलेखन न करे. ३ पहेले रात्रिमें, मध्य रात्रिमें, अन्त रात्रिमें परिठनेके लीये.

(१६०) ,, स्वल्प भूमिकापर टरी पैसाव परहे. ३ स्वल्प भूमिका होनेसे जल्दीसे सुक नहीं सके. उसमें जीवोत्पत्ति होती है. वास्ते विशाल भूमिपर परहे.

(१६१) " अविधिसे परठे. ३

(१६२) ,, टटी पैसाव जाकर साफ न करे, न करावे, न करते हुवेको अच्छा समझे. उसे प्रायश्चित्त होता है.

(१६३) टटी पैसाब कर पाणीसे साफ न करके काष्ट, कं-करा, अंगुली तथा शीला आदिसे साफ करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. वह मुनि प्रायश्चित्तका भागी होता है. अर्थात् मल-की शुद्धि जल हीसे होती हैं. इसी वास्ते ही जैन मुनि पाणीमें चुना

विगेरह डालके रात्रि समय जल रखते हैं. जायद रात्रिमें टरी पंसायका काम पढ जावें तो उस जलसे श्रुचि कर सके.\*

(१६४) = टटी पैसाय जाये पाणीसे शुचि न करे, न क-राये, न करते हुपेको जच्छा समझे. यह शुनि प्रायक्षितका भागी होता हैं.

(१६६) जिल जगहपर टरी पैलाब कीवा है, उस टडी पैसावक उपर शुच्चि करे. ३

(१६६) जिस जगह टरी पैसाय कीया है, उससे अति दूर जाके श्रुचि करे. ३ (१६७) टरी पैसाय कर शुचिक श्रीये तीन पसली अयांत

जररतसे अधिक पाणी करच करे. ३ भाषाधे—टटी पैसावफे लीचे पेस्तर सुक्षी जगह हो, वह भी विद्याल, निर्जिय देखना चाहिये. जहांपर टटी वेठा डी वहाँ में कुछ पापोंसे सरक शुचि यरना चाहिये. ताफे समूर्विधम नीवोंकी उत्पत्ति न हो. अशुचिका छोटा भी न छने और जस्दी सक भी

जावे, यह विधि यादका कथन है.
(१६८) ,, भावश्विक संयुक्त साधु कभी गुद्वाचारी सुनि-को कहे कि —है आर्य । अपने दोनों सावती में नीचरी चले, साध होमें अद्यानादि च्यार प्रकारका आहार खावे. किर यादमें वह

को कहै कि — है आये ! अपने दोनों सावबी में गीचरी चले. साथ हीमें अशनादि च्यार प्रकारका आहार खाने. किर पार्देस वह आहार मेट । विभाग कर । अलग अलग मंतन करेंगे. वेसे वर्च नोकी शुदाचारी ग्रुनि स्वीकार करें, करावे, करते को अच्छा समक्षेत यह मनि मायशिनका माभी होता है.

<sup>\*</sup> हुनीयं और तेरापनथी लोग राति समय पाणी नहीं रखते है. तो इस पाटडी पालन केंद्र कर सकते होंगे ? और रातिमें टटी पैसात होनेपर क्या करते होंगे ?

भावार्थ—सदाचारी जो दुराचारीकी संगत करेगा तो लो-गोंमें अप्रतीतिका कारण होगा. इति.

उपर लिखे १६८ बोलोंसे कोइ भी बोल साधु साध्वी सैवन करेंगे तो लघु मासिक प्रायश्चित्तके भागी होंगे. प्रायश्चित्तकी विधि वीसवां उद्देशासे देखे.

इति श्री निशिथस्त्र —चौथा उदेशाका संचिप्त सार.

#### —<del>></del>₩@@<del>\|</del><---

- (५) श्री निशिथसूत्र—पांचवां उद्देशा.
- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी 'सचित वृक्षका मूळ-वृक्षका सूळ जमीनमें रहता है, कन्द (झडों) जमीनमें पसरती है. स्कन्ध-जमीनके उपर जिसको मूळ पेड कहते हैं. उस मूळ पेडसे चोतरफ च्यार हाथ जमीन सचित रहती हैं. कारण—उस जमीनके नीचे कन्द (झडों) पसरी हुइ है. यहांपर सचित वृक्षका सूळ कहा है, वह उसी अपेक्षा है कि पसरी हुइ झडों तथा वह मूळ उपरकी सचित्त मूमि उपर कायोत्सर्ग करना, संस्तारक बि-छाना और वैठना-यह कार्य करे. ३
- (२) एवं वहां खडा होके एक वार वृक्षको अवलोकन करे <sup>तिया</sup> वार वार देखे. ३
  - (३) पर्व वहांपर वैठके अञ्चनादि च्यार आहार करे.
  - ( ४ ) एवं टरी पैसाव करे. ३
  - (५) एवं स्वाध्याय पाठ करे. ३
  - (६) एवं शिष्यादिको ज्ञान पढामे. ३
  - (७) एवं अनुज्ञा देवे. ३

- (८) पर्व आगमोंकी वाचना देवे. ३
- (९) एवं आममोंकी वाचना लेवे. ३ (१०) एव पढे हुवे भानकी आवृत्ति करे ३

भाषार्थ—षहस्यान जीव सदित है वहा वैठवे वाह भी कार्य नहीं करना चाहिये, अगर पेसे सचित्त स्थानपुर बैठके उक्त कार्य कोह भी साधु करेगा, तो प्रायक्षित्तका भागी होगा.

(११) 👚 अपनी चहर अन्य तीर्थी तथा उन्हिक गृहस्योंक पाम सीलावे 🤰

(१२) यव अपनी चहर दीर्घ छवी अर्थात् परिमाणसे अ

थिक हरे. ३ (१३) , निवके पत्ते, पोटल वृक्षके पत्ते, विल वृक्षके पत्ते शीतल पाणीसे, गरम पाणीसे धोके मक्षालके साफ करके मोत्रन

करे. ३ यह सूत्र फोइ विशेष अरणीयादिके प्रसगका है. (१४), कारणवशात सरचीना रजीहरण हैनेका वाम

पढे \* सुनि गृहस्थोंका वह वि-न्तुमारा रजोहरण हम रात्रिमें वापिल दे देंगे पेला करार वरनेपर राधिमें नहीं देवे ३ (१५) धव दिनवा करार कर दिनवो नहीं देवे ३

भाषार्थ-इसमे भाषाक्षी स्वलना होती है मृपायाद लगता है बास्ते मुनिको पेस्तरसे पेसा समय करार ही नहीं करना चाहिये

चाहिये

क कोइ तस्वर मुनिश्च रजोहरण पुनक के ज्या, रायर वरनेने चोर बहुता है

हि—मैं दिवसो खज्जारा मर द नहीं सच्च परनु ताहिक सबस मारना रोहरण

क नाज्या गोरी हारनी गृहरूपोन वरार वर मुनि रोहरण क्षाय है

हारा ताहिक दरगा

- (१६-१७) पवं दो सूत्र शाय्यातर संबंधी रजीहरणका भी समझना. जैसा रजीहरणका च्यार सूत्र कहा है, इसी माफिक दांडो, लाठी, खापटी, वांसकी सूइका भी च्यार सूत्र समझना. एवं २१.
- (२२) " सरचीना शय्या, संस्तारक, गृहस्थोंको वापिस सुमत कर दीया, फिर उसपर बैठे आसन लगावे. ३ अगर बै-ठना हो तो दुसरी दफे आज्ञा लेना चाहिये. नहीं तो चोरी ल-गती है.
  - (२३) एवं शच्यातर संवंधी.
  - (२४),, सण, उन, कपासकी लंबी दोरी भठे करे. ३
- (२५) ,, सचित्त (जीव सहित) काष्ठ, वांस, वैतादिका दांडा करे. ३
  - (२६) पर्वधारण करे (रखे)
  - (२७) एवं उसे काममें लेवे.

भावार्थ—हरा झाडका जीव सहित दंडादि करने रखने और काममें लेनेकी मना है. इसे जीवविराधना होती है. इसी भाफिक चित्रवाला दंडा करे, रखे, वापरे. २८-३०

इसी माफिक विचित्र अर्थात् रंग बेरंगा दंडा करे, रखे, वापरे. वह साधु प्रायधित्तका भागी होता हैं. ३१--३३

(३४) , ग्राम नगर यावत् सन्निवेशकी नवीन स्थापना है हो, वहांपर लाके साधु अशनादि च्यार आहार ग्रहन करे. ३

भावार्थ—अगर कोइ संग्रामादिके कटकके लीयें नया ग्रामा-दिककी स्थापना करते समय अभिषेक भोजन बनाते हैं, वहां मुनि जानेसे शुभाशुभका ख्याल तथा लोगोंको शंका होती हैं कि—यह कोइ प्रतिपक्षीयोंकि तर्फसे तो न आवा होगा? इत्यादि शकाने स्थानोंकी वर्जना चाहिये (३५) पव लोडाने आगर, नवाका, तक्षेत्रे सीसाके च

दोके, सुवर्णके, रत्नोंके, वस्रक आगरकी नवीन स्वापना होती ही बहा जाके साधु अद्यानादि आहार यहन करे ३ (३६) सुदसे बजानेकी बीणा करे ३

\*\*

(३७) दातोंसे बजानेकी बीणा करे ३ (३८) होठोंसे बजानेकी बीणा करे ३

(३९) नाक्से बजानेकी बीणा करे ३

( ४०) कालसे यजानेकी ( ४१) हाथोंसे यजानेकी

(४२) नलसे यजानेकी (४३) पत्र बीणा

(४४) पुष्प बीणा (४५) फल बीणा

(४६) बीज बीणा (४७) दरी तृष्णादिकी वीणा करे ३

इसी माफिक मुद्द बीणा बजावे वाधन हरि तृणादिकी बीणा बजावे के बारह सुत्र कहना एव ५९ (६०) , इसके सिवाय फिसी प्रकारकी बीणा जो अनु

(६०), इसवे सिवाय किसी प्रकारवी बीणा जो अनु दय शब्द विषयकी उदीरणा करनेवाले वाजित्र बजावेगा, बह साधु प्रायक्षितका सामो होगा

भाषायं—स्वाच्याय ध्यानमें विध्नवारक प्रमादशी वृद्धि करनेवाला शब्दादि विषय है इसीसे मुनियोंका हमशा दूर ही रहना चाहिये

- (६१) ,, साधु साध्वीयों के उद्देश (निमित्त) बनाये हुवे मकानमें साधु साध्वी प्रवेश करे. ३
- (६२) पर्वं साधुके निमित्त मकान लींपाया हो, छप्परवंधी कराइ हो, नया दरवाजा कराया हो—उस मकानमें प्रवेश करे. ३
- (६३) एवं अन्दरसे कोइ भी वस्तु साधुवोंके लीये बाहार निकाले, काजा, कचरा निकाल साफ करे, उस मकानमें मुनि भवेश करे, वहां ठहरे. ३

भावार्थ—जहां साधुवोंके छीये जीवादिका वाद हो पैसा मकानमें साधु ठहरे, वह प्रायश्चित्तका भागी होता है.

- (६४) , जिस साधुवोंके साथ अपना 'संभोग' आहा-रादि लेना देना नहीं है, और क्षांत्यादि गुण तथा समाचारी मिलती नहीं है, उसको संभोग करनेका कहे. ३
- (६५),, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण अच्छा मजबुत बहुतकाल चलने योग्य है. उसको फाडतोड टुकडे कर परठे, परठावे. ३
- (६६) एवं तुंबाका पात्र, काष्ठका पात्र, मद्दीका पात्र मज-बुत रखने योग्य, बहुत काल चलने योग्यको तोडफोड परठे. ३
- (६७) पर्व दंडा, लट्टी, खापटी, वांसस्चि, चलने योग्यको परठे. ३

भावार्थ—िकसी ग्रामादिमें सामान्य वस्तु मिली हो, और यह नगरमें वह ही वस्तु अच्छी मिलती हो, तव पुद्गलानंदी विचार करे—इसको तोडफोडके परठ दे, और अच्छी दुसरी वस्तु
" याच ले—इत्यादि परन्तु ऐसा करनेवाले साधुर्वोको निर्देय कहा
है. यह प्रायश्चित्तका भागी होता है.

वि-यह कोर प्रतिपक्षीयोधि तर्फसे तो न आया होगा रै स्त्यादि शकाके स्थानोदी वर्जना चाहिये. (३५) पर्व लोहाके आगर, नंबाका, तहकेके, सीसाये, च

दीपे, सुवर्णेपं, रात्नीयं, चश्चयं आगरकी नधीन स्थापना होती हों वहां जावे साधु अद्यानांक् आहार यहन वरे. ३ (३६), मुंहसे बजानेवी यीणा वरे. ३

(३६), मुद्दस बजानका याणा वरः (३७) दांतास बजानकी बीणा वरे ३

( ३८ ) होटोंसे बजानेची बीणा करे. ३ ( ३९ ) नाक्से बजानेची बीणा करे. ३

(४०) वायसे बजानेकी भ (४९) हार्योसे बजानेकी भ

(४१) दायास यज्ञानका " (४२) कळासे यज्ञानेकी " (४३) पत्र थीका "

(४४) पुष्प बीजा ,, (४५) प्रस्त बीजा ,,

( ४६ ) योज बीजा ,, ( ४७ ) दरी मुख्यादिकी बीजा करे. ३

इसी माफिन मुंड थीला बजावे, बावन हरि तृणादिकी बीणा बजावे के बारह सूत्र कहना. एव ६९

(६०),, इसवे भिवाय विभो प्रवारकी बीणा जो अनु दय शब्द विषयकी उदीरणा करनेवाले वार्जित्र बजावेगा, बह साधु प्रायक्षित्रका मागी होगा.

साधु भाषाध्यन्भवका माना हाता. भाषार्थ-स्वाध्याय च्यानमें विष्नवारक, प्रमादमी वृद्धि बरमेवाला प्रिट्योदि विषय है इसीसे मुनियोंकी हमेशा दूर ही रहता चारिये (७८),, रजोहरण उपर सुवे, अर्थात् रजोहरणको वेअ-दवीसे रसे, रखावे, रखतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—मोक्षमांग साधनेमें मुनिपद प्रधान माना गया है.
मुनिपदकी पहेचान, मुनि के वेषसे होती है. मुनिवेषमें रजोहरण, मुखविस्तका मुख्य है. इसका बहुमान करनेसे मुनिपदका
बहुमान होता है. इसकी बेअदबी करनेसे मुनिपदकी बेअदबी
होती है, वह जीव दुर्लभवोघी होता है. भवान्तरमें उसको रजोहरण मुखविस्तका मिलना दुर्लभ होगा. वास्ते इसका आदर,
सत्कार, विनय, भिक्त करना भव्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है.

उपर लिखे ७८ वोलोंसे कोइ भी बोल सेवन करनेवाले मु-नियोंको लघु मासिक प्रायश्चित्त होता है. प्रायश्चित्त विधि देखो चीसवां उद्देशामें.

इति श्री निशिथस्त्र-पांचवा उदेशाका संचिप्त सार.

#### —→\*(©©)\*←--

## (६-७) श्री निशिथसूत्र-छट्टा-सातवां उद्देशा.

शास्त्रकारोंने कर्मोंकी विचित्र गति बतलाइ है. जिसमें भा मोहनीय कर्मका तो रंग ढंग कुछ अजव तरहका ही बतलाया है. बढ़े वहे सत्वधारी जो आत्मकल्याणकी श्रेणिपर चडते हुवेको भी मोहनीय कर्म नीचे गिरा देता है. जैसे आर्द्रकुमार, अरणिकमुनि, नंदिपेण, कंडरीकादि.

उंचा चढना और नीचा गिरना-इसमें मुख्य कारण संगतका है. सत्संग करनेसे जीव उच श्रेणीपर चढता है, कुसंगत करनेसे जीव नीचा गिरता है सुसंगत और कुसंगत-दोनोंका स्वरुपको

अंगुलकी देदी और बाद अंगुलकी दशीयों एवं यथीश अंगुलका रजीदरणसे अधिक रखे, दुसरोंमे रखाये, अन्य रखते हुयेको अच्छा समक्षे, अथया महायता देवे. \*

(६९),, रजोदरणकी दशीयोंको अति सुक्षम (यारीक) करै. ३ मधम तो करणेमें ममाद बढता है, और उसकी अन्दर जीवादि फँस जानेसे विराधना भी होनी है,

(७०) रजोदरणकी दशीयोंपर पक्तभी बन्धन लगाये. १ (७१) पयं आंघानीयामें दढ़ी और दशीयों बन्धनके लीये तीन पन्धसे ज्यादा बन्धन लगाये. ३

( ७२ ) एवं रजोहरणको अविधिसे वन्धे. नीया उंचा, धि-यिल, सरुत इत्यादि. ३ ( ७३ ) एवं रजोहरणको काष्ट्रको भारीक माफिक विचर्मे

पण्य करे. जिससे पूर्ण तीरपर काला श्रीकालः नहीं जाये. जी-योकी यतना भी पूर्ण न हो सपे इत्यादि.

(७४) ,, रजोहरणको शिरकं नीचे (ओशीकाकी नगह) धरे. ३

(७५) ,, बहु मृल्यवाला तथा वर्णादिकर सबुक्त रजोड-रण रखे. ३ चीरादिका भय तथा ममन्य भावकी वृद्धि होती हैं-

(७६),, रजोहरणको अति दूर रखे तथा रजोहरण यिगर १धर उधर गमनागमन करे. ३ (७७),, रजोहरण उपर वैठे. ३ कारण रजोहरणको

(७७),, रजोहरण उपर नैठे. ३ कारण रजोहरणकी शासकारोने धर्मध्यज कहा है. शृहस्थोंको पूजने घोग्य है.

इंडिंग लोग इम नियमका पाठन कैम करते होंगे है कारणकि—दो दो हायके रॉव रजोहरण स्वते है. इम वीरताणीयर कुछ विचार करना चाहिये. ं (७८), रजीहरण उपर सुवे, अर्थात् रजीहरणको वेअ-द्वीसे रसे, रखावे, रखतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—मोक्षमांग साधनेमं मुनिपद प्रधान माना गया है.
सुनिपदकी पहेचान, मुनि के वेषसे होती है. मुनिवेषमें रजोहरण, मुखबिखका मुख्य है. इसका बहुमान करनेसे मुनिपदका
बहुमान होता है. इसकी बेअदबी करनेसे मुनिपदकी बेअदबी
होती है, वह जीव दुर्लभवोधी होता है. भवान्तरमें उसको रजोहरण मुखबिखका मिलना दुर्लभ होगा. वास्ते इसका आदर,
सत्कार, विनय, भिक्त करना भन्यात्मावोंका मुख्य कर्तव्य है.

उपर लिखे ७८ वोलोंसे कोइ भी बोल सेवन करनेवाले मु-नियोंको लघु मासिक प्रायश्चित होता है. प्रायश्चित विधि देखो चीसवां उद्देशार्में.

इति श्री निशिथस्त्र-पांचवा उदेशाका संचिप्त सार.

#### **--**₩©≥⊙₩←--

# (६-७) श्री निशिथसूत्र-छट्टा-सातवां उद्देशा.

शास्त्रकारोंने कर्मोंकी विचित्र गति बतलाइ है. जिसमें भार्यमोहनीय कर्मका तो रंग ढंग कुछ अजब तरहका ही बतलाया है. चंहे वहे सत्त्वधारी जो आत्मकल्याणकी श्रेणिपर चडते हुवेको भी मोहनीय कर्म नीचे गिरा देता है. जैसे आर्द्रकुमार, अरणिकमुनि, नंदिषेण, कंडरीकादि.

उंचा चढना और नीचा गिरना-इसमें मुख्य कारण संगंतका है. सत्संग करनेसे जीव उच्च श्रेणीपर चढता है, कुसंगत करनेसे जीव नीचा गिरता है ससंगत और क्रसंगत-दोनोंका स्वरुपको

अंगुलकी दंदी और बाठ अंगुलकी दशीयों पर्य बत्रीश अंगुलका रजोदरणसे अधिक रखे, दुसरींसे रकाये, अन्य रखते हुपेकी अच्छा समझे, अथवा सहायता देवे. \*

(६९), रजीवरणकी दशीयोंको जित सुक्षम (पारीक) करे. ३ मयम तो करणेमें प्रमाद बदता है, और उसकी अन्बर जीयादि फ्रेंस जानेसे विशाधना भी होती है. (७०) रजीवरणकी हशीयीयर एकभी बन्धन लगाये. ३

( ७१ ) एव ओघारीयामें दंही और दशीयों बन्धनके डीये तीन वन्धते स्वादा बन्धन जगाये. ३ ( ७२ ) एवं रजोहरणको अविधिले बन्धे. नीचा उंचा, धिन

(७२) पत रजाहरणका आवाधस वन्ध नाचा उचा, घर-चिल, सक्त इत्यादि. ३ (७३) पर्य रजोहरणको काष्ट्रकी भारीके भाक्तिक विचर्मे

बन्ध करे. जिससे पूर्ण तीरपर काला नीकाला नहीं जावे. जी-योंकी यतमा भी पूर्ण न हो सफे इत्यादि.

(७४), रजोदरणको दिरके नीचे (ओशीकाकी जगह) धरे. ३ (७५),, बहु मृल्यवाली तथा वर्णादिकर संयुक्त रजोद-

(७५), बहु मृत्यवाली तथा वर्णीदकर संयुक्त रजोह-रण रखे. ३ चौरादिका भय तथा समत्य भावकी वृद्धि होती हैं-(७६),, रजोहरणको अति दूर रखे तथा रजोहरण

(७६) ,, रजाहरणका आत दूर रख तथा रजाहरण विगर इधर उधर गमनाममन करे. ३ (७७) ,, रजोहरण उपर वैठे. ३ कारण रजोहरणको

(७७) , रजोहरण उपर वेठे. ३ कारण रजोहरणका शासकारोने धर्मध्यन कहा है. गृहस्योको पूजने योग्य है. \* दुरीये लोग इम नियमका पालन नेम कले होंगे ? कारणकि दो दो होयके

र्तव ग्जोहरण रखते है. इम बीरदाणीगर कुछ विचार करना चाहिये.

- (३) बामादिके कोट, अट्टाली, आठ हाथ परिमाण र-इस्ता, बुरजों, गढ, दरवाजादि स्थानों में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (४) पाणीके स्थान तलाव, कुँवे, नदीपर, पाणी लानेके रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेहरमें, पाणीका तीरपर, पाणीके उंच स्थानके मकानमें अकेली स्वीसे उक्त कार्यों करे. ३
- (५) शून्य घर, शून्य शाला, भग्न घर, भग्नशला, कुडाघर, कोष्टागार आदि स्थानोंमे अकेली स्त्री साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (६) तृणवर, तृणशाला, तुसोंके घर, तुसोंकीशाला, भुं-साका घर, भुंसाकी शालामें--अकेली स्त्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (७) रथशाला, रथघर, युगपात (मैना) की शाला, घरा-दिमें अकेली स्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (८) किरयाणाकी शाला, घर, वरतनोंकी शाला-घरमें अकेली स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (९) वेंलोंकी शाला-घर, तथा महा कुटुंबवालोंके विलास मकानादिमें अकेला स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३

भावार्थ—िक्सी स्थानपर भी अकेली स्त्री के साथ मुनि क्या वार्ता करेगा, तो लोगोंको अविश्वास होगा, मनोवृत्ति म-िलन होगी, इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है. वास्ते शास्त्रकारोंने मना कीया है.

(१०) रात्रिके समय तथा विकाल संध्या (श्याम्) समय अनेक स्त्रीयोंकी अन्दर, स्त्रीयोंसे संसक्त, स्त्रीयोंके परिवारसे प्रवृत्त होके अपरिमित कथा कहे. ३

भाषार्थ-दिनको भी स्त्रीयोंका परिचय करना मना है, तो

सम्यकुम्परस्ते जानना यह ज्ञानायरणीय वर्मेवरा स्योपद्याम है. ज्ञानके यादमें कुसमतवरा त्याग करना और सस्सेगवा परिचय वरना यह मोहनीय वर्मेका क्षयोपद्याम है. इस जगह आक्रकारीने कुमंगतवे कारणवो ज्ञानचे परित्यागकरणेका ही निर्देशकीया है.

अगर दोर्पफाल्डी वासनासे वासित मुनि अपनी आन्म समणता करते हुए के परिणाम क्यी गिर पढे तथा अङ्गर वार्य करे, उसको भी मायश्चित ले अपनी आत्माको निर्मल वनानेवा मपल इस छुटु और सातरे उद्देशासे वतलाया गया है, जिसको देखना हो वह गुरुमस्ता पूर्वक धारण कीये हुए ज्ञानवाले महा रमावास सुने, इस दोनी उद्देशींची भाषा करणी इस वास्ते ही

मुळतवी रख गर् है. इति ६-७ इस दोनों उद्देशोंने बोलोंनो सेवन करनेवाले साधु साची योंनो गुरु वातुर्मोसिक मायश्चित होगा.

याना गुरु चातुमासिक मायाश्रेस हागा. इति श्री संघुनिशिय सूत्रका श्रद्धा सातवां उद्देशाः

- (८) श्री निशिधसूत्रका चाठवां उदेशा.
- (१) 'जो कोई लाडु साड्ये' मुसाफिरसाना, उपान, गृहस्थोका घर वावत सापसों के आध्यम इतने स्थानों में मुनि अ वेसी की के साथ विदार करे, स्वाच्याय करे अञ्चलाहि च्यार प्रवारवा आहार वरे, ट्यी पैसाय जाने, और भी कीइ निष्दर रिमाण विकार मंदीन क्या स्वां करें 3

प्रवारका आहार करे, टटी पैसाव जावे, और भी कीह निष्दुर विषय विकार संबंधी कथा वार्ता करे. ३ (२) पव उपान, उचानके घर (बनला), उचानकी झाला. निज्ञाण, पर—सालामें अवेला सासु अकेली झीवे साथ पर्वीक

कार्य करे. ३

- (३) ग्रामादिके कोट, अट्टाली, आठ हाथ परिमाण र-इस्ता, बुरजों, गढ, दरवाजादि स्थानोंमें अकेला साधु अकेली स्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (४) पाणीके स्थान तलाव, कुँवे, नदीपर, पाणी लानेके रहस्तेपर, पाणी आनेकी नेहरमें, पाणीका तीरपर, पाणीके उंच स्थानके मकानमें अकेली स्थीसे उक्त कार्यों करे. ३
- (५) शून्य घर, शून्य शाला, भग्न घर, भग्नशला, कुडाघर, कोष्ठागार आदि स्थानोंमे अकेली स्त्री साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (६) तृणघर, तृणशाला, तुसोंके घर, तुसोंकीशाला, भुं-साका घर, भुंसाकी शालामें--अकेली स्त्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (७) रथझाला, रथघर, युगपात (मैना) की शाला, घरा-दिमें अकेली स्त्रीके साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (८) किरयाणाकी शाला, घर, बरतनोंकी शाला-घरमें अकेली खी के साथ उक्त कार्यों करे. ३
- (९) वेंलोंकी शाला-घर, तथा महा कुटुंववालोंके विलास मकानादिमें अकेला स्त्री के साथ उक्त कार्यों करे. ३

भावार्थ—िकसी स्थानपर भी अकेली स्त्री के साथ मुनि कथा वार्त्ता करेगा, तो लोगोंको अविश्वास होगा, मनोवृत्ति म-लिन होगी, इत्यादि अनेक दोषोंकी उत्पत्तिका संभव है. वास्ते शास्त्रकारोंने मना कीया है.

(१०) रात्रिके समय तथा विकाल संध्या (त्याम्) समय अनेक स्त्रीयोंकी अन्दर, स्त्रीयोंसे संसक्त, स्त्रीयोंके परिवारसे प्रवृत्त होके अपरिमित कथा कहें. ३

भाषार्थ-दिनको भी खीर्योका परिचय करना मना है, तो

राजिका क्देना द्वी क्या ? नीतिकारांने भी सुत्रील घटनोंको राजि समय अपने परसे बाहार जाना मना कोवा है दुढीये और तेरा परमी साधु राधिसे व्याल्यानके लिये संक्दों सीयोंको आमन्त्रण कर दुराषारकों क्यों बढांने हैं ?

(११), स्वान्छ तथा परमञ्जली साध्योजे साथ मा मानुसाम मिहार करते वयी आप आग कथी हाप्सी आग चले लाने पर आप चिंतावर समुद्रमे गिरा हुवा आतंष्यान दरता विद्वार करे तथा उन वार्या करते रहे ३ थड ११ सुनों में लैसे सुनियोंने लोगे कीवींने परिचयना नियेश बतलाया है इसी माफिक माध्यीयोंको पुरुषोंका परिचयन ही करता वाहिये

भाष्य भाष्यायाचा पुरुषाचा पात्यय नहा करता चाव्य (१२), साधु माध्यीयीय ससार सवयो व्यक्तन हो पाह अव्यक्तन हो, पाव्य हो, पार्टु साधुक उपायय आपीरात तथा मणूर्ण रात्रि उस मुहस्वीको उपाययमे रखे रहने देवे ३

(१३) पन अनर गृहस्थ अपनेटी दिल्लधहा रहा हो उसे मापु निपेध न करे, अनेरीसे निपध न कराव, निपेध न करते हुपे का अच्छा समझे वह मुनि मामधितका भागी होता है

अगार्थ—राधिमं गृहस्थांक रहनेस परिचय बहता है, सपड़ां होता हैं साधुयोन मक मूज समय कदान्य उन लोगोंनी हुर्गम होचे, स्वाध्याय प्यानमं विच्न होये इत्याद दोयोंडा समय है बास्ते गृहस्थोंका अपने पासमें राजियर नहीं रखना अगर वि हाल मकानमं अपनी विध्यायमे पहाद कप्तरा क्षेत्रा हो, अपने उपभागम आगत हो, उस मकानवी यह बात है. धेप मकानमं आयक लोग सामाधिक, पोषध तथा धर्मनागराण कर भी सकते हैं

(१४) जगर कोइ पेसा भी अवसर आ नावे, अयमा निवेध

करने पर भी गृहस्थ नहीं जाता हो तो उसकी निश्रायसे मकानसे बाहार निकलना तथा प्रवेश करना नहीं कल्पे. अगर ऐसा करे तो मुनि प्रायश्चित्तका भागी होता है.

(१५),, राजा—(प्रधान, पुरोहित, हाकिम, कीटवाल, और नगरशेंड संयुक्त) जाति, कुल, उत्तम पेसा क्षत्रिय जातिका राजा, जिसके राज्याभिषेकके समय अपने गोत्रजींको भोजन कराने निमित्त तथा किसी प्रकारके महोत्सव निमित्त अश्चनादि च्यार प्रकारका आहार निपजाया (तैयार कराया), उस अश्चनादि च्यार प्रकारका आहारसे साधु साध्वी आहारादि ग्रहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे

भावार्थ—द्रव्यसे वहां जानेसे लघुता होवे, लोलुपता वहे, वहुतसे भिक्षुक पक्तत्र होनेसे वस्त्र, पात्र, शरीरकी विराधना होवे, भावसे अपना आचारमें खलल पहुंचे. शुभाशुभ होनेसे साधुवों-पर अभावका कारण होवे इत्यादि अनेक दोषोंका संभव हैं. वास्ते मुनि ऐसा आहारादि ग्रहन न करे. अगर कोइ आज्ञा उल्लं-घन करेगा, वह इस प्रायश्चितका भागी होगा.

(१६) पर्व राजाकी उत्तरशाला अर्थात् वेठनेकी कवेरी तथा अन्दरका घरकी अन्दरसे अशनादि च्यार आहोर यहन करे. ३

(१७) अभ्वशाला, हाथीशाला, विचार करनेकी शाला, गुप्त सलाह करनेकी शाला, रहस्यकी वार्ता करनेकी शाला, मथुन कर्म करनेकी शाला, उक्त स्थानोंमे जाते हुवेका अश्चनादि च्यार आहार ग्रहन करे. ३

(१८), संग्रह कीया हुवा, संग्रह करते हुए पक्यानादि, तथा मेवा मिष्टान्नादि और दुध, दहीं, मक्खन, घृत, गुड, खांड, सद्धर, मिश्री, और भी भोजनकी जाति ग्रहन करे. ३

यचा हुवा आहार, नाखतों यचा हुवा आहार, अन्य तीर्थीयोंके निमित्त, कृपणोंके निमित्त, गरीव छीगोंके निमित्त-पेसा आ-हारादि यहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे भावना पूर्ववत पष्टदयां सूत्रकी माफिक समझना.

उपर लिखे १९ बोलोंसे कोइ भी बोल, साधु साध्वी सेवन करेगा, उसको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित विधि देखो बीसवां उद्देशार्थे.

इति श्री निशियसत्र—स्राठवां उदेशाका संचिप्त सार-

#### (६) श्री निशिथसूत्रका नीवां उद्देशा.

- (१) 'जो कोइ साधु साध्यी' राजपिंड (अद्यनादि आ-दार ) मदन करे, महन कराव महन करते हुवैकी अच्छा समझे.
- भाषार्थ-सेनापति, प्रधान, पुरोदित नगरशेठ और मार्थ-बाह-एस पांच अग संयुक्तको राजा कहा जाता है.
- (१) उन्होंके राज्याभिषेक समयका आहार लेनेले शुमा-श्रम होनेमें साध्योका निमित्त कारण रहता है.
- (२) राजाका बलिष्ठ आहार विकारक होता है, और
- राजाका आहार बचे, उसमें पंडा लोगीका विभाग होता है. यह आदार लेनेसे उन लोगोंको अंतराधका कारण होता है, प्य राजपिंह भोगवे. 3
- (३), राजाके अन्नेउर (जनानागृह भें प्रवेश करें, षरावे. फरतेको अच्छा सम्रोहे.

भावार्थ—साधु हमेशां मोहसे विरक्त होता है. वहां जानेपर रूप, लावण्य, शूंगार तथा मोहक पदार्थ देखनेसे मोहकी वृद्धि होती हैं. प्रश्न, ज्योतिष, मंत्रादि पूछनेपर साधु न वतानेसे को-पायमान होवे, राजादिको शंका होवे-इत्यादि दोषोंका संभव है.

(४) , साधु, राजा के अन्तेउर-गृहद्वार जाके दरवा-नसे कहे कि—हे आयुष्मन् ! मुझे राजाका अन्तेउरमें जाना नहीं कल्पे. तुम हमारा पात्र लेके जाओ, अन्दरसे हमे भिक्षा ला दो. पेसा वचन वोले. ३

(५) इसी माफिक दरवान वोले कि—हे साधु! तुमको राजाका अंतेउरमें जाना नहीं कल्पे. आपका पात्र मुझे दो, में आपको अन्दरसे भिक्षा लांदुं. पेसा वचन साधु सुने, सुनावे, सुनतेको अच्छा समझे.

भावार्थ-विगर देखे आहार लेना नहीं कल्पे. सामने लाया आहार भी सुनिको लेना नहीं कल्पे.

(६), राजा जो उत्तम जातिवाला है. उनके राज्याभिषेक समय भोजन निष्पन्न हुवा है, जिसमें द्वारपालोंका भाग है, पशु, पश्लीका भाग, नोकरोंका भाग, देवताका भाग, दास दासीयोंका भाग, अश्वींका भाग, हाथीयोंका भाग, अरवी निवासीयोंका भाग, हुभिक्ष-जिसको भिक्षा न मिलती हो, दुश्कालादिक गरीवोंका भाग, ग्लान—चमारोंका भाग, वादलादि वरसातसे भिश्लाको न जा सके, पाहुणा आया हुवा उन्होंका भाग, इन्होंके सिवाय भी-केइ जीवोंका भागवाला आहार है. उसे यहन करे, करावे, करतेको अच्ला समझे.

भावार्थ—उक्त जीवोंको अन्तराय पढे जिससे साधुवोंसे द्वेष करे, अप्रीतिका कारण होवे इत्यादिः करनेको झाला, राजाक पीने योग्य पाणीकी शाला, राजाक धा

रण बरने योग्य थख, आमूपणकी शाला, इस छे शालाओं ती या-समान बरी ही पूछा न हो, गयेवणा न बरी हो, परन्तु ज्यार पांच रोज गुहस्योंके घर गोंचरीचे लीचे प्रवेश करें ह समयार्थ-उक छे ग्रालाओंकी व्याचना कीचे विमा गोंचरी जावे ता बदाच अनजानपण उसी ग्रालाओं से चला जाये, अब राजा-दिसो अमतीतिका चारण होता है. उस समय विपादिसा प्रयोग हुवा हो तो साधुषा अविश्वास होता है. इस वास्ते ग्राह्मारोगि प्रथमसे ही श्वालायीन सावचेत कीया है. ताके क्लिपी प्रकारने

(८),, राजा याचन नगरले याद्वार जाता दुवा तथा नगरमें प्रयेश करते हुथेको बेलनेको जानेक छीये प्रक कदम भर मैका मनसे अभिकाण करे कराये, करते हुथेका अच्छा समझे

दोपका समय ही न रहे.

(९) पर्य कीयों सर्वांग त्रिभूपित, गुगार कर आती जातीकों मेत्रोंसे देखने निमित्त एक कदम भरनेको अभिकाश करें १ (१०) वाजातिक स्वादिका जिलार गया, वहापर

(६०), राजादिक शृगदिका शिवार गया, वहापर अदानादि च्यार प्रकारका आहार बनाया उस आहारक्षे आप प्रदन करें.

(११) = राजाय कोइ मेटजा-निजराणा आया है, उस समय राजसभा प्रयत्र हुइ है असलत पर रहे हैं, वह सभा वि जैन नहीं हुई विमाग नहीं पढ़ा. अगर कोई नवी जुनी दोनेवाली है उस हालतों साधु आहार पाणीक लीये गौचरी जांधे, अरा नादि च्यार आहार प्रदन करे. 3

- (१२) जहांपर राजा ठहरे हैं, उसकी नजदीकमें, आसपा-समें साधु ठहर स्वाध्याय करे, अशनादि च्यार आहार करे, लघु-नीत चडीनीत परठे, औरभी कोइ अनार्य प्रयोग कथा कहे. ३
- (१३) "राजा वाहार यात्रा निमित्त गया हुवाका अध-नादि च्यार आहार बहन करे. ३
  - (१२) पर्व यात्रासे आते हुवेका आहार लेवे. ३
  - (१५-१६) एवं दो सूत्र नदीयात्रा आतो जातोंका.
    - (१७-१८) एवं दो सूत्र गिरियात्राका.
- (१९) एवं क्षत्रिय राजाका महा अभिषेक होते समय ग-मनागमन करे, करावे. ३
- (२०) पवं अंपानगरी, मथुरा, वनारसी श्रावस्ति, साकेतपुर, कपिलपुर, कोशांवी मिथिला, हस्तिनापुर, और राजगृहइस नगरोंमें अगर राज्याभिषेक चलता हो, उस समय साधु दोय
  वार तीनवार गमनागमन करे, करावे, करतेकों अच्छा समझे.

भावार्थ—सामान्य साधुवोंको ऐसे समय गमनागमन नहीं करना चाहिये. कारण—शुभाशुभका कारण हो तथा राजादिको वादी प्रतिवादीके विषय शक उत्पन्न हुवे. इसलीये मना है.

- (२१), राज्याभिषेकका समय क्षत्रियोंके लीये बनाया भोजन, राजाबोंके लीये, अन्य देशोंके राजाबोंके लीये, नोकरोंके लीये, राजबंशीयोंके लीये, बनाया हुवा आहार मुनि बहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. कारण यह भी राजिषंड ही है.
- (२२),, राज्याभिषेक समय, जो नट-स्वयं नाचनेवाले, नटवे-परको नचानेवाले, रसीपर नाचनेवाले,झालीपर कूद्नेवाले, १६

क्रनंबी शाला, राजांब पीने योग्य पाणीवी जाला, राजांबे था रण वरने योग्य वस्त, आसूपणकी शाला, इस हे जालांबी या-

सनान करी हो, पूछा न हो, संववणा न करी हो, परन्तु क्यारं पास रोज गृहस्योपे घर गोचरीके कीये प्रवेश करे. है
भाषाय-उत्त छे शालाओंकी याचना कीये विना गोचरी जाये
ता कहाव अनजानपणे उसी शालाओंसे चला जाते. तब राजादिक्षी अमतीतिका चारण होता हैं. उस समय विवादिका मयीग
हुवा हो तो सायुवा अधिश्यास होता है. इस बास्ते शालाकारीन
प्रयमते ही मुनियोंको सायचेत कीया है. ताके किसी प्रवारित
होपना समय ही न रहे.
(८) गुराजा याचत जगरसे याहार जाता हुवा तमा

नेका मनसे अभिकाषा करे, कराये, करते हुयेको अच्छा समरें (९) पर्य कीयो सर्वाग रिज्यूचित, गुगार वर आसी जावीमी नेनोंसे देपनी निमित एक कर्यम भरतेको अभिकाषा करें है (१०) ,, राजादिक मृतादिका जिलार गया, बहायर

नगरमें प्रवेश करते हुयेको देखनेको जानेके सीये एक कदम भर-

(१०) , राजादिक मृतादिका शिकार नवा, वहापर अशानादि क्यार प्रकारका आहार यनाया उस आहारसे आप भ्रष्टन करे

(११), राजाय काइ मेटणा-निजराणा आया है। उसे समय राज्यमा पक्ष्य हुद है मसलत वर रहे हैं, यह सभा वि-जेन नहीं हुद, विभाग नहीं पढ़ा. अगर कोइ नथो जुनी होनेयाली है उस हालतमें माधु आहार पाणीने कीये भोचरी जाये, अदा मादि ज्यार आहार यहन करे. 3 इस २६ वोलोंसे कोइ भी वोल साधु साव्योयों सेयन करे, कराव, करतेको अनुमोदन करे, अर्थात् अच्छा समझे. उस साधु साध्योयोंको गुरु चातुर्मासिक प्रायधित होगा. प्रायधित विधि देखो वीसवा उद्देशामें.

इति श्री निशियस्त्र—नौवा उदेशाका संचिप्त सार.

### (१०) श्री निशिथसूत्र—दशवा उद्देशाः

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी ' अपने आचार्य भगवानको तथा रत्नप्रयादिसे वृद्ध मुनियोंको कठोर (स्नेष्ट रहित) वचन योलं. ३
- (२), अपने आचार्य भगवान तथा रत्नत्रयादिसे वृद्ध सुनियोंको कर्कश (मर्भभेदी) वचन बोले. ३
  - (३) एवं कठोर (कर्कश) कारी वचन योले. ३
  - ( २ ) एवं आचार्य भगवान्की आज्ञातना करे. ३

भावार्थ-आञ्चातना मिथ्यात्वका कारण है.

(५) ,, अनन्तकाय संयुक्त आहार करे ३

भावार्थ—वस्तु अचित्त है, परन्तु नील, फूल, कन्द, मुला-दिसे प्रतिवद्ध है. ऐसा आहार करनेवाला प्रायधितका भागी होता है.

- (६), आदाकर्मी आहार (साधुके छीये ही बनाया गया हो) को प्रहन करे. ३
- (७) "गतकालमें लाभालाभ सुख दुःख हुवा. उसका निमित्त प्रकाशे. ३

यांसपर खेळनेवाले, महा -सुष्टियुद्ध करनेवाले, आड-ए वेटा कर-नेवाले, क्या कहनेवाले, पावडे ब्राह्म ब्रोह्म गानेवाले, बादरेकी माफिक गृदनेवाले, खेळ तमासा चरनेवाले, छत्र धरनेवाले इन्होंके लीवे अदासादि साहार बनाया हो, उस आहारसे माधु

महन करे. ३ कारण-अन्तरायका कारण होता है (२३), राज्याभिषेक समय, जो अन्य पाछनेवाले, हस्ती

पालनेवाले, महिष पालनेवाले, चुपम पालनेवाले, पर सिंह, व्या घ, छाली मृग, भ्यान, सुचर, सेह, इकडा, तीतर, वर्टेबर, लावग, वर्षों, हस, मयूर, शुक्तादि पोपण करनेवाले, रुग्होंने क्रीन गरे-नेवाले, तथा रिक्षेत्रो किराने जीजानेवाले, रुग्होंने क्रीये व्यार प्रवारण आहार निष्पन्न कीचा हुया आहार साधु प्रहम करे. प राषे, करतेवो अच्छासमग्रे बहु सुनिधायश्चितवा भागी होगा है.

(२४) ,, राज्याभिषेक समय, जो सायेशहक कीये, पग चपी करनेवाडोंके छीये, मर्दन करनेनाडांडे छीये, तिडादिका माछील करनेवाडोंके छीये, स्नान मञ्जल करानेवाडोंक डीये, गुनारत्जानेवाडोंडे छीये, स्नाम, छन, यद्ध सूपण घरण करने नेवाडोंड छीये दीचक, तरवार, धनुष्य, भाडादि घारण करने बाडोंने छीये दीचक, तरवार, धनुष्य, भाडादि घारण करने बाडोंने छीये, अग्रनादि च्यार प्रकारना आहार बनाया, उस

आहारमें मुनि आहार महन करें भावना पूर्ववन् (२८), राज्याभिषेक समय जो वृद्ध पुरत्तोंके लीवे हत

(२८), राज्याभिषक समय भी वृद्ध पुरेगीरु छाव छव नपुसर्वोक्षे छोबे, क्चुकी पुरुषोक्षे छोबे, द्वारपाळीक छोबे, दह धारकोक्षे लोबे बनाया आहार साधु बहन करे ३

(२६) ,, राज्याभिषेक समयजो कुन्ज दातीयोंके छीये. यावत पारसदेशकी दातीयोंके छोवे वनावा हुवा आहार, मुनि ग्रहन करे ३ भावना पूर्ववत अन्तराय होता है. इस २६ बोलोंसे कोइ भी बोल साधु साध्वीयों सेयन करे, कराव, करतेको अनुमोदन करे, अर्थात् अच्छा समझे. उस साधु साध्वीयोंको गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त होगा. प्रायश्चित विधि देखो बीसवा उद्देशामें.

इति श्री निशियस्त्र—नौवा उदेशाका संचिप्त सार.

### (१०) श्री निशिथसूत्र—दशवा उद्देशाः

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी' अपने आचार्य भगवानको तथा रत्नत्रयादिसे वृद्ध मुनियोंको कठोर (स्नेष्ट रहित) वचन योहे. ३
- (२),, अपने आचार्य भगवान तथा रत्नत्रयादिसे बृद्ध सुनियोंको कर्करा (मर्मभेदी) वचन बोले. ३
  - (३) एवं कठोर (कर्कश) कारी वचन बोले. ३
  - (४) पर्व आचार्य भगवान्की आशातना करे. ३

भावार्थ-आज्ञातना मिथ्यात्वका कारण है।

(५) ,, अनन्तकाय संयुक्त आहार करे. ३

भावार्थ-वस्तु अचित्त है, परन्तु नील, फूल, कन्द, मुला-दिसे प्रतिवद्ध है. ऐसा आहार करनेवाला प्रायश्चितका भागी होता है.

- (६), आदाकर्मी आहार (साधुके छीये ही बनाया गया हो) को प्रहन करेर ३
- (७) ,, गतकालमें लाभालाभ सुख दुःख हुवा. उसका निमित्त प्रकाशे. ३

- (८) पथ वर्त्तमान काल्का
- (०) एवं अनागत वाल्का निमित्त कहै, प्रकाश करें
   भावार्य निमित्त प्रकाश करनेसे स्वाच्याय ध्यानमें विष्न होये, राग प्रेषको बुद्धि हाय, अप्रतीतिका कारण-इत्यादि दोषों
- का नंमय है. (१० ¹, अन्य किसी आचार्यका शिष्यको भरसमें (अ समे) बाल देवे, चिसको व्यक्त कर अपनी तर्परतानेकी कोशीय करे. 3
- (११) ॥ पर्व महिष्यको भरम (ब्रम) में द्वाल, दिशासुध्य बनावे अपने साय ले काये तथा बख, पात्र, ज्ञानसूत्रादिका लीभे दे, भरमाके ले काये ३
- (१२), विस्ती आचार्यने पास कोइ गुहस्य दीक्षा लेता हा, उमको आचार्यजीवा अनगुणवाद बोल (यह तो लघु है होनाचारी है, अहान है-इत्यादि) उस दीक्षा लेनेवालाका बित
- अपनी तर्फ आरुपित करें ३ (१३) पत्र पत्र आचार्यसे अटचि कराके दुसरेंकि साथ भे जवा वे
- भागाये—ऐसा अङ्ग्य कार्य करनेसे तीसरा महात्रतका भग होता हैं साधुवीकी मसीति नहीं रहती हैं. एक पेसा कार्य करनेसे दुसरा भी देखादेखी तथा हेपके भारे करेगा, ता लाभुपयोदा तथा तीयकरिक मांगवा भग होणा
- (१४), साधु साध्नीयां आपसम्मं वलेश हो गया हो ता उस वलेशवा कारण प्रमट कीये विना, आलोचना कीया वि गर, प्रायभित कीये नियर समतवामणा कीया विगर तीन रा विक उपरात रहे तथा साध्ये भीशन करे ?

भावार्थ--विगर खमतखामणा रहेंगा, तो कारण पाके फिर भी उस क्लेशकी उदीरणा होगा.

(१५) "क्लेश करके अन्य आचार्य पाससे आये हुवेको तीन रात्रिसे अधिक अपने पास रखे. ३

भावार्थ — आये हुवे साधुको मधुर वचनों से समझावे कि-हें भद्र! तुमको तो जहां जावेंगा, वहां ही संयम पालना है, तो फिर अपने आचार्यको ही क्यों छोडते हो, वापिस जावे, आचार्य महाराजकी वैयावच्च, विनय, भिक्त कर प्रसन्न करो. इत्यादि हित शिक्षा हे, क्लेशसे उपशान्त बनाके वापिस उसी आचार्यके पास भेजना. पेसा कारणसे तीन रात्रि रख सक्ते है. जयादा रखे तो पायश्चित्तका भागी होता है.

- (१६) "लघु प्रायश्चित्तवालेको गुरु प्रायश्चित कर्है. ३ (द्वेपके कारणसे).
- (१७) एवं गुरु प्रायश्चित्तवालेको लघु प्रायश्चित्त कहे. ३ ·(रागके कारणसे)
  - (१८) एवं लघु प्रायधित्तवालेको गुरु प्रायधित देवे. ३
- (१९) गुरु प्रायश्चित्तवालेको लघु प्रायश्चित्त देवे. ३ भा-यना पूर्ववत्.
- (२०),, लघु प्रायश्चित्त सेवन कीया हुवा साधुके साथ आहार पाणी करे. ३
- (२१),, लघु प्रायश्चित्तका स्थान सेवन कीया है, उसे आचार्य सुना है कि अमुक साधुने लघु प्रायश्चित्त सेवन कीया है. फिर उसके साथ आहार पाणी करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

(२२),, पय सुनलेने पर तथा स्वय जानलेनेपर आलो चना करने योग्य प्रायश्चित्तकी आलोचना नहीं करे यह हेतु उसके साथ आहारपाणी करे 3 (२३) सक्लप-अमुक दिन आलोचना कर प्रायक्षित ले

वैंगा परन्तु समतक आलोचना कर प्रायक्षित नहीं लीया है, वहातक उसे दोचित साधुके साथ आहार पाणी करे करावे, करतेको अपछा समझे जैसे ज्यार सुत्र लचु प्रायक्षित आक्रित कवा दै, इसी माफिक च्यार सूत्र (२४-२-, २६-२७) शुरुवाय श्चित आधित क्षद्रमा इसी माफिक च्यार सुत्र (२८-२९-३०-३१/ कपु और गुरु दोनां सामेलका कहना 🗴

( ३२ ) , लघु मायश्चित्त तथा गुरु प्राथशित्त, लघु माय भित्तका हेतु, गुरु मायश्चित्तका हेतु छचु मायश्चितका सफल्प, गुरु प्राथिसका संकल्प सुनक, हृदयमें धारके किर भी उस प्राय भित्त सब्क साधुके लाथ एक मंडलपर भोजन करे करावे कर

तेको अच्छा समझ

भाषाध-कोइ साधु पायश्चित स्थान सेथन कर आलीवता नहीं करते हैं उसके साथ दुसरे साधु आहार पाणी करते हो ता उसै एक कीस्मवी सहायता विलती है दुसरी द्वें दोव सेव ममें शका नहीं रहेती है दुसरे साधु भी व्यव्छदी हो प्रायधित सेवन करनेमे दाका नहीं लावेंगा तया दोवित साधुवीक साथ भोजन करनेवालींम एकादा व्यास होगा इत्यादि इसी बास्ते × एक प्राचीन प्रतिमें गुरु प्रायन्ति और रुपु प्रायक्षितम भी +पार एवं निपा हुना ह विर पक सबबन यह भी च्यार विक प हो सन्त है तथा लघु प्रा॰का हतु शुरुपा॰ सक्ल्म लघुपा॰ सरुल्य गुरु पा॰ ≈तु रुषु शुरु होर्नोवा इतु तथा दोर्नोका tकल्प यह भी न्यार <u>स</u>त्र है

दोषित साधुवेको हितबुद्धिसे आलोचना करवाके ही उन्होंके साथ आलाप संलाप करनेकी ही शास्त्रकारोंकी आज्ञा है.

(३३),, सूर्योदय होनेके बाद तथा सूर्य अस्त होने के पहला मुनियोंकी भिक्षावृत्ति है. साधु नीरोगी है, और स्योदय होनेमें तथा अस्त न होनेमें कुच्छ भी शंका नहीं है. उस समय भिक्षा ग्रहन कर, छायके भोजन करनेको वैठा, तथा भोजन करते वखत स्वयं अपनी मतिसे तथा दुसरे गृहस्थोंके वचन श्रवण करनेसे ख्याल हुवा कि—यह भिक्षा सूर्योदय पहला तथा सूर्य अस्त होनेके वाद में ग्रहन की गइ है. (अति बादल तथा पर्वता-दिकी व्याघातसे) ऐसी दांका होनेपर मुंहका भोजन थुंकके साफ करे, पात्राका पात्रामें रखे, हाथका हाथमें रखे. अर्थात् उस सव आहारकों एकान्त निर्जीव सूमिपर विधिपूर्वक परठे, तो भगवा-नकी आज्ञाका अतिकम न हुवे, (परिणाम विशुद्ध है . अगर रांका होनेपर भी आप भोगवे तथा अन्य किसी साधुवोंको देवे, तों वह मुनि, रात्रिभोजनके दोषका भागी होता है. उसे चातुर्मा-सिक प्रायश्चिच देना चाहिये.

(३४) ,, इसी माफिक साधु निरोगी है, परन्तु स्योदय होने में तथा अस्त होनेमें शंका है, यह दो सूत्र निरोगीका कहा इसी माफिक दो सूत्र रोगी साधुवोंका भी समझना (३५-३६)

भावार्थ—िकसी आचार्यादिकी वैयावच्चमें शीव्रतासे जाना पढ़े, छोटे गामों में दिनभर भिक्षाका योग न बना, दिवसके अन्त-में किसी नगरमें पहुंचे, उस सभय वादल वहुत है, तथा पर्वतकी ज्याघात होनेसे पेसा मालुम होता है कि—अबी दिन होगा तथा पहले दिन भिक्षाका योग नहीं बना. दुसरे दिन सूर्योदय होते ही क्षण जपश्मानेके लीये तथा विशेष पिपासा होनेसे, छास आदि लेनेका काम पढे, उस अपेक्षा यह विधि बतलाई है. सा-मान्यतासे तो साधु दुसरी तीसरी पीठपीमें ही भिक्षा करते हैं.

(३७), काँह साजु साध्वीयोजी राजि समय तया बैकाल (प्रतिकमणका स्वत ) सप्तय अगर आहार पाणी संयुक्त उगालो १ गुजरुको ) आये, उपको निर्जीय सूमिपर परठ देनेसे आहाक भैग नदी दोता दै. अगर पीछे अक्षण करे, करावे, करतेको अच्छा सम्रोहे.

सम्रह. (३८),, किली बीमार साधुको सुनके उसकी गवेपणा न करे. ३

( ३९ ) असुक गाममें साधु बीमार है, वेसा सुन आप दुसरे रहस्तेसे बला जाये, जाने कि.—में उल गाममें जाउंगा तो बीमार साधुकी सुद्धे वैयावन करना पड़ेगा.

भाषार्थ—पंता करनेसे निदेयता होती है. साधुकी वैयावन फरनेमें महान् लाम है. साधुकी वैयायन साधुन करेंगा, तो दुसरा कौन करेंगा ?

(४०), कोई साधु पीमार साधुके लीचे दवाइ पावनेको श्वहस्यों है। वहां गया, परन्तु यह दवाइ न मिली तो उस साधुने आवार्यादि बुद्धीको कहा देना चादिने कि -मेरे अनतायका उ- दय हैं कि इस सीमार मुनिये बोग्य दवाइ मुंह न मिली. अगर वार्य हैं कि इस सीमार मुनिये बोग्य दवाइ मुंह न मिली. अगर वार्य हैं का स्वाप्त मेरान न कहे यह मुनि मायक्रितका मांगी होता हैं. कारण-आचार्यादि सो उस मुनिये विश्वस्पर वेटे हैं.

(४१) ,, द्वाप न मिलनेपर साधु पश्चाताय न करे. जैसे – अदी ! मेरे केसा अन्तराय कर्मका उदय दुवा है कि — इतनी यावना करनेपर भी इस चीमार साधुके वेशन्य दवाइ न सिली स्वासि

्भायार्थ—जितनी दवाइ मिले, उतनी लाके वीमारको देना-न मिलनेपर गवेषणा करना. गवेषणा करनेपर भी न मिले ती पश्चात्ताप करना. कारण बीमार साधुको यह शंका न हो कि-सब साधु प्रमाद करते हैं. मेरे लीचे दवाइ लानेका उद्यम भी नहीं करते है.

(४२) ,, प्रथम वर्षाऋतु-श्रावण कृष्णप्रतिपदार्भे प्रामानु-आम विहार करे. ३

( ४३ ) ., अपर्युषणको पर्युषण करे. ३

( ४४ ) पर्शुषणको पर्शुषण न करे.

भावार्थ-आषाढ चौमासी प्रतिक्रमणसे ५० दिन भाष्रपद शुक्लपंचमीको पर्शुषण होता है. पर्शुषण प्रतिक्रमण करनेसे ७० दिनोंसे कार्तिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है अगर वर्त्तमान चतुर्मासमें अधिक मास भी हो, तो उसे काल चूलिका मानना चाहिये।

(४५), पर्युषण (सांवत्सरिक) प्रतिक्रमण समय गौके बालों जितने केश (बाल) शिरपर रखे. ३

भावार्थ – मुनियोंका सांवत्सरिक प्रतिक्रमण पहला द्विरका

रोच करना चाहिये।

( ४६ ) ,, पर्युषण-संवत्सरीके दिन इतर स्वल्प विन्दु मात्र आहार करे. ३

भावार्थ-संवत्सरीके दिन शक्ति सहित साधुवींको चौयि-हार उपवास करना चाहिये.

( ४७ ) " अम्य तीथीयों तथा अन्य तीथीयोंके गृहस्थोंके साथ पर्युषण करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

भाषाय-जैसे जैन मुनियोंके वर्ष्यण होते हैं, इसी माफिक अग्य तीर्थी स्रोग भी अपनी ऋषि पंचमी आदि दिनकी मुकर कीया है. यह अन्यतीर्थी कहे कि-हे मुनि ! तुमारा पर्मुपण ह-मको कराये और हमारा पर्युपण तुम करो. पेसा करना साधु माध्यीयोको नहीं कल्पै

(४८),, आपादी चातुर्मासीके वाद माधु साध्वी यद्य, पात्र प्रदन करे. ३

भाषार्थ - जो घछादि छेना हो, यह आपाद चातुर्मांसी प्रति-ममण करनेके पेस्तर ही बहन कर लेना. बाद में कार्तिक बातु-र्मासी तक वद्य नहीं ले सबते हैं.+

उपर लिखे ४८ बोलींसे कोइभी बील सेवन करनेवाले साधु साध्यीको गुरु चातुमांसिक प्रावश्चित्त होता है. प्रावश्चित्त विधि वेको धीसवां उद्देशार्मे.

इति श्री निशिधसूत्र-दशवां उद्देशाका संचिप्त सार.

(११) श्री निशिथसृत्र-इग्यारवां उद्देशाः

- (१) ' जो कोइ साधु साध्वी ' लोहाका पात्र करे, करावें, करतेको अच्छा समग्रे.
  - (२) पर्व लोहाका पात्राको रखे.

+ समनायागसूत्र--"समणे भगत महावीरे ग्लीमड सद माम वडक्की सत्तीर-एडिं शइदिएहि समेरिं वासावास पञ्जोसमेद" अर्थान् आपाद चानुर्मासीन पचारा दिन भौर वार्तिक भारुमीमिके मीलर दिन पहला मावन्मरिक प्रतिक्रमण करना साधुवींकी कल्पे.

- (३) पर्व लोहाका पात्रामें भोजन करे तथा अन्य काममें लेवे. ३
  - (४) पत्रं तांबाका पात्र करे.
  - (५) धारे-रखे.
  - (६) भोगवे. ३
  - (७) एवं तरुवेका पात्रा करे.
  - (८) धारे.
  - (९) भोगवे. ३ एवं तीन सूत्र सीसाके पात्रोंका १०-१११२. एवं तीन सूत्र कांसीके पात्रोंका १३-१४-१४. एवं तीन सूत्र
    रेपाके पात्रोंका १६-१७-१८. एवं तीन सूत्र सुवर्णके पात्रोंका १९२०-२१. एवं जातिरुप पात्र २४. एवं मिणपात्रोंके तीन सूत्र, २५२६-२७. एवं तीन सूत्र कनकपात्रोंका २८-२९-३०. दांत पात्रोंके
    ३३. सींग पात्रोंके ३६. एवं वस्त्र पात्रोंके ३९. एवं वर्भ पात्रोंके तीन
    सूत्र ४२. एवं पत्थर पात्रके तीन सूत्र ४५. एवं अंकरत्नोंके पात्रोंका तीन सूत्र ४८. एवं शंख पात्रोंके तीन सूत्र ५१. एवं वस्त्ररत्नों
    के पात्र करे, रखे, उपभोगमें छेवे. ३ इति ५४ सूत्र.

भावार्थ—मुनि पात्र रखते हैं. वह निर्ममत्व भावले केवल मैयमयात्रा निर्वाह करनेके लीये ही रखते हैं. उक्त पात्रो धातुके, ममत्वभाव वहानेवाले हैं. चौरादिका भय, संयम तथा आत्मवानिके मुख्य कारण हैं. वास्ते उक्त पात्रोंकी मना करी हैं. जैसे ५५ सूत्रों उक्त पात्र निर्पेषके लीये कहा हैं, इसी माफिक ५४ सूत्र पात्रोंके वंधन करनेके निर्पेषका समझना. जैसे पात्रोंका लोहका वन्ध करें, लोहके वन्धनवाला पात्र रखें, लोहाका वन्धन वाला पात्र उपभोगमें लेवे यावत् वस्तरनों तकके सूत्र फहना. भावार्थ पूर्ववत्, १०८

(१०९),, पात्रा याचने निमित्त दोष कोश उपरांत गमन करे, गमन कराये, गमन करनेको अच्छा समग्ने. ३ (११०) एवं दोय कोश उपरांतसे मामने दोय कोशशी अन्दर लायके देवे, उस पात्रको मुनि बहन करे. ३

(१११), भीजिनेश्वर देवॉन सुवधर्म (हादद्यांगरए), चारियधमें (पंचमहावतरप', इम धमेका अवगुणवाद बोले, निदा

करे, अयदा करे, अकीर्त करे. ३ (११२) " अधम, मिच्यात्त्र, यहा, होम, ऋतुदान, पिंड-दान, इत्यादिकी प्रशासा-तारीफ करे. ३

बोंकी भद्रा विपरीत हो जाती है. यह अपनी आतमा और अनेक पर आत्माधीको हुवाते हुव और दुन्कर्म उपार्धन करते हैं. (११३), जो कोइ साधु साध्वी, जो अन्यतीयी तापसा-दि और गृहस्य लोगोंके पायोंको मसले, थपे, पुंजे, बाबत तीसरा उद्देशार्मे पार्थेसे लगार्थः बामानुबाम विद्वार करते हुवेके शिरपर

भाषार्थ-धर्मकी निन्दा और अधर्मकी तारीफ करनेसे जी

छत्र करनेतक ५६ सूत्र यहांपर साधु आश्रित है, यहांपर अन्यती-र्यी तथा गृहस्य आश्रित है. इति १६८ सूत्र हुये. (१६९) ., साधु आप अन्यकागाहि भयोत्पत्तिके स्थान

साके भय पामे.

(१७०) अन्य साधुवों को भयोत्पत्तिके स्थान ले जाय के मर्वोत्पन करावे

(१७१) स्वयं उत्तहलादि कर विस्मय पामे.

(१७२) अन्य माधुर्वोको विस्मय उपजावे. (१७३) स्वयं संयमधर्मसे विवरीत वने.

(१७४) अन्य साधुवोंको विपरीत वनावे, अर्थात् अपना स्वभाव संयममें रमणता करनेका है, इन्हसे विपरीत वने, हांसी दंडा, फिसादादि करे, करावे, करतेको सहायता देवे.

(१७५.) ,, मुंहसे वजानेकी वीणा करे, करावे, करने हु-वेको सहायता देवे.

भावार्थ—भय, कुत्इल विपरीत होना, सव वालचेटा है, संयमको वाधाकारी है. वास्ते साधुवोंको पहलेसे ऐसा निमित्त कारणही नहीं रखना चाहिये. यह मोहनीय कर्मका उदय है. रसको वढानेसे वढता जावे, और कम करनेसे कमती हो जावे, वास्ते ऐसे अकृत्य कार्य करनेवालोंको प्रायश्चित वतलाया है.

(१७६) "दोय राजावोंका विरुद्ध पक्ष चल रहा है. उस समय साधु साध्वीयों वारवार गमनाममन करे. ३

भावार्थ—राजावींको शंका होती है कि—यह कोई परपक्ष-वाला साधुवेप धारण कर यहांका समाचार लेनेको आता होगा. तथा शुभाशुभका कारण होनेसे धर्मको—शासनको नुकशान होता है.

(१७७),, दिनका भोजन करनेवार्लोका अवगुनवाद पोले. जैसे एक सूर्यमें दोय वार भोजन न करना इत्यादि.

(१७८),, रात्रिभोजनका गुणानुवाद बोले, जैसे रात्रि-भोजन करना बहुत अच्छा है. इत्यादि.

(१७९), पहले दिन भोजन ग्रहन कर, दुसरे दिन दि-नको भोजन करे. तथा पहली पोरसीमें भिक्षा ग्रहण कर चौथी पोरसीमें भोजन करे. ३

(१८०) एवं दिनकी अशनादि च्यार आहार ग्रहन कर राम्निमें भोजन करें. ३ (१८१) रात्रिमें अञ्चलादि च्यार आहार प्रदेश कर दिनका भोजन करे. ३

(१८२) पर्य रात्रिमें अञ्चलादि ख्यार आहार प्रह्न कर रात्रिमें भोजन करे, कराये, करतेको अच्छा समझे.

भाषार्थ -- रात्रिमें आहार ग्रहम करनेमें तथा रात्रिमें भोजन करनेमें सुरम जीवोको विराधना होती है, तथा प्रयम पोरसीमें काया आहार, बरम पोरसीमें भोगवनेसे कन्यातिकार होव छ-

गता है.
(१८३), कोइ गाडागाडी कारण बिगर अधनादि च्यार प्रकारका आहार, राश्चिम धाली रखे, रखाये, रखतेकी

अच्छा समग्ने.
(१८४) अति कारणसे अशुनादि च्यार आहार, राजिने यासी रखा हुपाको हुनदे दिन विश्दुसात्र स्वयं सोगये, अन्य साधुको देवे. ३

भावाप-कवी गोवरीमें आहार अधिक आगया, तथा गोवरी कानेके बाद साधुवीको धुवारादि बेमारीके काराजर्क आहार वह गया, पवल कमती हो, परवेकका स्थान दूर है, तथा वमनीर वर्षांद वर्ष रही है. पेसे कारणसे वह वथा हुवा आहार रह भी आये तो उसको दुसरे दिन नहीं भोगवमा चाढिके, रावि सन्द राचनेका अस्तर हो, तो राखकें मसल देना चाढिने ताबे उसकें अयोरित को साम कार्यांचा हुवा अग्रनादि आ-हारको ग्रुनि सानेकी इच्छा भी करे, उसे यह प्राथमित चत-लाग है.

(१८५) ,, कोइ अनार्थळोक मांस, मदिरादिका भीजन स्ययं अपने छीये तथा आये हुये पाहुणे (महिमान) के लीये वनाया हो, इधर उधर छाते, ली जाते हो, जिसका रूप ही अदर्शनीय है. जहांपर ऐसा कार्य हो रहा है, उसीकी तर्फ जानेकी अभिलापा, पिपासा, इच्छा ही साधुवोंको न करनी चाहिये. अगर करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. वह मुनि पापश्चितका भागी होगा. कारण-यह जातेमें लोगोंको शंकाका स्थान मिलेगा.

(१८६) ,, देवोंको नैवेश चढानेके लीये, जो अशनादि आहार तैयार कीया है, उसकी अन्दरसे आहार ग्रहन करे. ३ यह लोकविरुद्ध है. कदाच देवता कोपे तो नुकशान करे.

(१८७),, जो कोइ साधु साध्वी जिनाज्ञा विराधके अपने छंदे चलनेवाले है, उसकी प्रशंसा करे. ३

(१८८) ऐसे स्वच्छंदे चलनेवालोंको वन्दे. ३ इसीसे स्वच्छंदचारीयोंकी पृष्टि होती है.

(१८९), साधुवों के संसारपक्षके न्यातीले हो, अ न्यातीले हो, आवक हो, अन्य गृहस्य हो, परन्तु दीक्षाके योग्य न हो, जिसमें दीक्षा बहन करनेका भानभो न हो, ऐसा अपात्रको दीक्षा देवे. ३

भावार्थ-भविष्यमें वडा भारी नुकशानका कारण होता है.

(१९०) , अगर अज्ञातपनेसे पेसे अपात्रको दीक्षा दे दी हो, तत्पन्नात् ज्ञात हुवा कि-यह दीक्षाके छीये अयोग्य है. उसको पंचमहात्रतरुप वडीदीक्षा देवे. ३

(१९१) अगर वडीदीक्षा देनेके वाद ज्ञात हो कि-यह संयमके छीये योग्य नहीं है. ऐसेको ज्ञान, ध्यान देवे, सूत्र-सिद्धांतकी वाचना देवे, उसकी वैयावच करे, साथमें एक मंडले-पर भोजन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे. भावना पूर्वेत्रत् (१९२) , यद्य सहित साधु, वद्य सहित साध्वीयोंकी अन्दर निवास करे. ३

(१९३) एउं वस सहित, वस रहित

(१९४) बस्र रहित, वस्र सहित.

(१९५) वस्त रहित, बल रहितकी अन्दर निवास करे, करावे, करतेको अच्छा समझे,

भावार्य — सापु, सारतीयोंकी विसी प्रकार से सामेल रहना नहीं करने कारण-अधिक परिचय होनेसे अनेक तरहका वुक हान है और स्थानामगुरकी चतुर्वभीने अधिवाय अगर कोर विद्याप कारण हो- जैसे किसी अनार्य प्रायको अगर कार विद्याप कारण हो- जैसे किसी अनार्य प्रायको अगर कार अगर कार अगर कार कार्य प्रायको प्रवास हो, वुसरी तर्पेस साप्त हो साप्त हो साप्त हो हो साप्त हो प्रायक्त भाफिक रह भी सकते हैं तथा बखादि चौर हरण कारण हो प्रसा विद्याप कारणसे रह भी सकते हैं.

(१९६), रात्रिमें वासी रखके पीपीलिका उसका यूर्ण, झुढी यूर्ण, बलवालुणादि पदार्थ भोगव ३ तथा प्रथम पोरसीमें लाया चरम पोरसीमें भोगव १ तथा प्रथम-जोत्स पर्नतसे पद्धक सरजाता, महस्थलवी रेतीमें खुचके प्रस्ता, खाड-चाइमें पद्धके सरना इस क्यारीमें फ्रम घर मरना, बीचडमें फ्रस कर मरना, पाणीमें द्वक सरना, बाणीमें प्रवेश करना म्हणदिमें कृदके मरना, अग्रिमें प्रवेश कर तथा कृद कर अग्रिमें पढ़ने मरना, विषमसण कर मरना, श्रद्धके पास्त कर सरना, पाद इस्पिने यदा हो सरना, मत्युत्व पास्त्र समुख्य होना. पशु मरके पशु होना अंत:करणमें मायशल्य रखके मरना, फांसी लेके मरना, महाकायावाले मृतक पशुके कलेवरमें प्रवेश हो मरना संयमादि शुभ योगोंसे अष्ट हो, अर्थात् विराधक भावमें मरना, हिन्हके सिवाय भी जो वालमरण मरनेवालोंकी प्रशंसा तारीफ करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

उपर लिखे १९७ वोलोंसे एक भी बोल सेवन करनेवाले साधु-साध्वीयोंको गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त होता है. प्रायश्चित्त विधि देखो वीसवां उद्देशामें.

इति श्री निशिथसूत्र-इग्यारवां उद्देशाका संचिप्त सार.

## (१२) श्री निशिथसूत्र-वारहवां उद्देशा.

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी ' 'कलूणं' दीनपणाको धारण करता हुवा त्रस-जीव गी, भेंसादिको तृणकी रसी (दोरी)से बांधे. प्यं मुंज रसीसें बांधे. काष्टकी चाखडी तथा खोडासे वन्धन करे, वर्मकी रसीसे, रज्जुकी रसीसे, स्तकी रसीसे, अन्य भी किसी मकारकी रसीसे, त्रस जीवोंको बांधे, वधावे, अन्य कोइ साधु वांधते हो, उसको अच्छा समझे.
- (२) पत्रं उक्त वन्धनोंसे वन्धा हुवा त्रस जीवोंको खोले, खोलावे, खोलतोंको अच्छा समझे.

भावार्थ—कोइ सायु, गृहस्थोंके मकानमें ठेरे हुवे है. वह गृहस्य जैन मुनियोंके आचारसे अज्ञात है. गृहस्य कहे कि—हे सुनि! में अमुक कार्यके छीये जाता हुं. मेरे गी, भेंसादि पशु, जंगलसे आजाये, तो यह रसी (दोरी) यहां रसता हुं हुम उस राज्यसेंगे यांच देता, तया यह थेंगे हुने गी, संसादि राज्यसें छोड़ देना. उस समय धुनि, मकानमें रहनेके कारण पेसो दोनता कार्यि कि-अगर इसका कार्यमें नहीं करेगा, तो धुने मजानमें ठेर नेकों न देंगा, तथा प्रकानसे निकाल देंगा, तो मुने मजानमें ठेर नेकों न देंगा, तथा प्रकानसे निकाल देंगा, तो में कहां ठेरेगा रैं पीती दोनवृत्तिको धारण कर. धुनि, उस गृहद्यका थवन स्थीशर कर, उक्त रसीयों से चल-भाणी जीयोंकों विधेत तथा छोड़े तो माय कि सत्ता आगी होता है, तारवर्ष यह है कि-धुनियोंको सदेव निश्चहता-निभंधता रखना चाहिये, महान न मिले तो जगड़ी हुल नोचे भी ठेर जाना, परन्तु पेसा पराधीन हो, पृहद्योंका कार्य न करता चाहिये,

मन पाठवा तेताहारची क्षेत्र जिन्हुन विश्वा अर्दे कर जो इस्तारी जह वर कुतर बकता है वह लोग करते हैं हि — 'कंक्स' अनुहास काल हित बोरी ने वर्षे वर्षी, जो एक हर्ते हैं कि — 'कंक्स' अनुहास काल हित बोरी ने वर्षे वर्षी, जो एक हर्ते के लोग के काल सम्मनने हित्ती पण उनाता है . यो छोजन वाल प्रश्लोरों हुन्य कर्दा ने 'बहुतक पहुक गये है कि —हत्तारों गीछ सात तुत्र महत्वने अंतर क्या करता केर मार्टिसारी हुन्य कर्दा के प्रात्त कर सात कर सात केर सात कर सात करता केर सात कर सात

द्विद्यान् िचार वर सके हैं हि—अगाम् नेमिमाव तीर्वेगर, मिने दिवार समय हमारी पण्ड, पद्मीवेशि जड़ाला कर, कंटीरो औरिनाल दीव वा पास्त्रत्व, पार्ट्यान्त मिने कर मह हम ताचारे नवाणा अन्याद क्रात्नित्व देशमें परि-नाम प्राय चराया अभावन् वीर्यपुष्ट कोद्यालाने बनावा और तीर्वेशित दुर्व समने सुवारित्ते अञ्चलका स्वानस्त्रका चौषा रून्य बन्दालाएं हैं। पंत्री होने हिंग आपास्त्रे कहते हैं हि—अनुका वर्ष वस्त्र कर सार वह शोग कि स्वानके प्रवट उदस्ते दंग भी देने, तो आर्थ मनुष्य जब वेने मान बनेलां हैं।

- (३) " प्रत्याख्यान कर वारंवार भंग करे. ३
- (४) ,, पत्येक वनस्पति मिश्रित भोजन करे. ३
- (५) , किसी कारणसे चर्म रखना पढे, तो भी रोमस-हित चर्म रखे.
- (६), तृणका बना हुवा पीडा (पाट—वाजोट) पला-लका बना पीडा, गोंवरसे लींपा हुवा पीडा, काष्टका पीडा, वे-तका पीडा, गृहस्थोंके चस्रादिसे आच्छादित कीया हुवा पर स्वयं वैठे, अन्यको चैठावे, वैठते हुवेको अच्छा समझे.

भावार्थ — उसमें जीवादि हो तो हिएगोचर नहीं होते हैं. वैठनेसे जीवोंकी विराधना होती हैं. इत्यादि दोपका संभव है.

- (७), साध्वीकी पीछोवडी (चहर) अन्यतीर्थी तथा उन्होंके गृहस्योंसे सीचावे. ३ इसीसे अन्य तीर्थीयोंका परिचय वहता है, पराधीन होना पडता है. उसके योग सावद्य होते है. इत्याहि.
- (८),, चर्मां, जितनी पृथ्वीकायका आरंभ स्वयं करे, अन्यके पास आदेश दे करवावे, करते हुवेको अच्छा समझे. प्वं अप्काय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकायका ९-१०-११-१२
- (१३),, सचित वृक्षपर चढे, चढावे, चढतेको अच्छा
  - (१४) " गृहस्थोंके भाजनमें अञ्चनादि आहार करे. ३
  - (१५) " गृहस्थोंका वस्त्र पेहरे. ३

भावार्थ—वस्त्र अपनी निश्रायमें याचके नहीं लीया है, गृ-हस्थोंका वस्त्र है, वापरके वापिस देवे. उस अपेक्षा है. अर्थात् गृहस्थके वस्त्र मांगके ले लीया, फिर वापिस भी दे दीया, ऐसा करना साधुवोंकों नहीं कल्पै. (१६) ॥ मृहस्योकि पर्छम, पथरणे आदिएर सुवे-शयन

(१७) ,, मृहस्योंको ऑपधि बतावे, मृहस्योंके लीवे औ पधि करे.

(१८), साधु भिक्षाको आनेके पस्तर साधु तिमित्त हाथ, चादुकी, कडछी, माजन कचे पाणीसे धोकर साधुकी अ शनादि च्यार आहार देथे. पेसे साधु बहन करे.

(१९) ॥ अन्यतीर्थी तथा गृहस्य, भिक्षा देते समय हाय, चादुदी, भाजनादि वचे पाणीसे था देवे और साधु उसे प्रदन करे. 3

(२०), काष्ठके बनाये द्वय पुतलीय, अन्य, गजादि पत्र

भाषायँ---जीवोंकी विराधना होती है.

बखरे बनाये. चोडेने बनाये लेप, लीष्टादिसे दातके बनाये खीलुने, मिन, चह्रकातादिसे बनाये हुवे मूचनादि, पत्यरक बनाये मकानादि, ग्रंथित पुष्पमालादि, वृष्टित-बीठसे बीठ मिलाक पुष्पददादि, सुवर्णादि धातु भरतसे बनाये पदार्थ, बहुत पदार्थ प्रवत्र कर चित्र विचित्र पदार्थ, पत्र छेदन कर अनेक मोदक (मादक) पदार्थ, जिसको देखनेसे मोहनीय धर्मकी उदीरणा हो ऐसा पदार्थ देखनेकी अभिलापा करे, करावे, करतेको अच्छा समझे

भावार्य-ऐसे पदार्थको देखनेको अभिलामा करनेसे स्वा ध्याय ध्यानमे व्याचात, प्रमादकी वृद्धि, मोहनीय कर्मकी उद्दी रणा, यायत् सयमसे पतित होता है

(२१),, काक्डीयों उत्पन्न होनेके स्थान, 'वाच्छा 'वरी आदि फलोत्पत्तिवे स्थान, उत्पलादि कमलस्थान, पर्वतका निर्जरणा, उज्जरणा, वापी, पुष्करिणी. दीर्घ वापी, गुजागर वापी, सर (तलाव), सरपंक्ति-आदि स्थानोंको नेत्रोंसे देखनेकी अभिलापा करे. ३ भावना पूर्धवत्.

(२२),, पर्वतके नदीके पासके काच्छा केलीघर, गुप्तघर, वन-एक जातिका वृक्ष, महान् अटवीका वन, पर्वत-विषम पर्वत.

(२३) याम, नगर, खेड, कविठ, मंडप, द्रोणीमुख, पट्टण, सोना—चांदोका आगर, तापसोंका आश्रम, घोपी निवास कर-नेका स्थान, यावत् सन्निवेश.

(२४) यामादिमें किसी प्रकारका महोत्सव हो रहा हो.

(२५) यामादिका वध (धात) हो रहा हो.

(२६) यामादिमें सुन्दर मार्ग वन रहा है, उसे देखनेको जानेका मन भी करे. ३

(२७) ग्रामादिमें दाह (अग्नि) लगी हो, उसे देखनेकी अभिलाषा मनसे भी करे. ३

(२८) जहां अश्वकीडा, गजकीडा, यावत् सुवरकीडा

(२९) जहांपर चौरादिकी घात होती हो.

(३०) अभ्वका युद्ध, गजयुद्ध, यावत् श्रूकर युद्ध होता हो.

(३१) जहांपर बहुत गी, अश्व, गजादि रहेते हो, पेसी गौशालादि.

(३२) जहांपर राज्याभिषेकका स्थान है, महोत्सव होता हो, कथा समाप्तका महोत्सव होता हो, मानानुमान-तोल, माप, लंब, चोड जाननेका स्थान, वार्जींच, नाटक, नृत्य, वीना वजा-नेका स्थान, ताल, ढोल, मृदंग आदि गाना वजाना होता हो.

(३३) चीर बील, पारधीबीका उबद्रवस्थान वैर, खार माचादिसे हुवा उपद्रव युद्ध, महासंग्राम क्लेशादिक स्यानोंको (३४) नाना प्रकारच महोत्सवकी अन्दर बहुतसी स्रीयी, पुरुषी मुखक बृद्ध, मध्यम वयवाल, अनक प्रकारवे वहा मूपण, चदनादिसे दारीर अल्बृत बनाव चड् नृत्य, घड् गान घड

हास्य विनाद रमत, खल, तमासा करते हुव निविध प्रकारका अधनादि भोगवते हुवेका देखने जानेका अनसे अभिलाप करें, धराय धरतेया अच्छा समझे ( ३८ ) , इस जीव भवधी रुप ( मनुत्य स्तीवा ), परलोव

सम्भी रूप, ( देव-देवी, पशु आदि ) देख हुव न देख हुवे, सुने हुय, न सुने हुव, पेसे व्योकी अन्दर रितत मृश्छित, एक ही देवनेकी भनसे भी अभिलापा करे 3 भागाय-उपर लिख सब क्सिमक रप. माहनीय कर्मकी

उदीरणा करानवाल है जील एक दफ देखनेसे हरसमय यह ही हृदयमें निवास कर ज्ञान ध्यानमें विश्ल करनेवाले बन जाते हैं बास्ते मुनियांका किसी प्रकारका पदार्थ देखनकी अभिरापा सक भी नहीं करना चाहिये

(३६), प्रथम पारसीमें अधानादि ज्यार प्रकारका आ हार लाक उस चरम पोरसी तक रख है

(३७) जिस याम नगरमें आहार ग्रहन कीया है, उ

सको दो बाशसे अधिव छे जाव ३ (३८) " विसी शरीरके कारणसे गोवर लाना पढता हो

पहले दिन लाक दूसरे दिन शरीरपर बांधे

(३९) हिज्ञमा साने गानिसे वासे

- ( ४० ) रात्रिमें लाके दिनको बांधे.
- ( ४१ ) रात्रिमें लाके रात्रिमें वांधे.

भावार्थ—ज्यादा वखत रखनेसे जीवादिकी उत्पत्ति होती है, तथा कल्पदोष भी लगता है. इसी माफिक च्यार भांगा लेप-णकी जातिकाभी समझना. भावार्थ—गड गुंवड होनेपर पोटीस विगेरे तथा शरीरके लेपन करनेमें आवे, तो उपर मुजव च्यार भांगाका दोषको छोडके निरवद्य औषध करना साधुका कल्प है. ४५

- ( ४६ ) ,, अपनी उपधि ( वस्र, पात्र, पुस्तकादि ) अन्य-तीर्थीयोंको तथा गृहस्थोंको देवे, वह अपने शिर उठाके स्थानां-तर पहुंचा देवे.
- (४७) उसे उपिध उठानेके वदलेमें उसको अशनादि च्यार मकारका आहार देवे, दीलावे, देतेको अच्छा समझे.

भावार्थ — अपनी उपिध गृहस्थ तथा अन्यतीर्थीयोंको देनेमें संयमका व्याघात, गृहस्थोंकी खुशामत करना पहे, उपकरण रूटे त्रे, सचित्त पाणी आदिका संघटा होनेसे जीवोंकी हिंसा होवे, उसके पगार तथा आहारपाणीका वंदोवस्त करना पहे. इत्यादि दोष है.

(४८) ,, गंगा नदी, यमुना नदी, सीता नदी, पेरावती नदी ओर मही नदी —यह पांची महानदीयों, जिसका पाणी कितना है (समुद्र समान) ऐसी महा नदीयों एक मासमें दोय वार, तीन वार उतरे, उतरावे, अन्य उतरते हुवेको अच्छा समझे.

भावार्थ—वारवार उतरनेसे जीवोंकी विराधना होवे तथा किसी समय अनजानते ही विशेष पाणीका पूर आजानेसे आपघात. संयमघात हो, इत्यादि दोष लगते है. उपर लेखे ४८ बाटांसे यह भी वोट सेवन करनेवाले साधु, साध्योगोंको लघु चातुर्भासिक ग्राविस होता है प्राविस्त विभि देखों योशवा उदेशामें. इति थी निश्चियनुके बारहवा उदेशाका सचित्र सार.

----

(१३) श्री निशिथसृत्र-तेरहवा उद्देशाः

(१) ' जो कोइ साधु साम्बी ' अन्तरा रहित सथिस पृथ्वी कायपर यैठ-सुवे खडा रहै, स्वाध्याय ध्यान करे ३

(२) सचित्त प्रव्यक्ति रज उडी हुइ पर बैठ, यावत् स्वाध्याय करे ३

(३) एव सचित्त पाणोसे क्रिग्ध पृथ्मीपर वैठ, यावत. स्वाध्याय करे इ

(४) पय सचित-तरकाल खानसे निवली हुए शिला तथा शिलाका तोडे हुवे छोटे छोटे परवरपर वेडे, तथा कोबडले, कच रासे ओधादिको उत्पत्ति हुए हो, काष्ट्रके पाट-पाटलादिम लीधा। त्पत्ति हुए हो, इडा प्राणी (विद्वित्यादि) योज, हरिकाप ओसका पाणी, मकडीजाला, निल्ला-फुल्ला, पाणी, कथी मही, माकड, ओवींका झाला सपुक हो, उत्पर बेटे, उटे, सुवे, यावद स्वा ध्याय करे वराये, करतेओ जच्छा नमझे

(५) ॥ धरकी देहलीपर, घरके उनरे (दरनाजाका मध्य माग) उसलपर स्नान करनेके पाटेपर, बैठे सुवे, शब्या करे,

यावत् बडा बैठके स्वाध्याय-च्यान करे ३ (६) एव ताटी, भाँत, शिला, छाटे छोटे पत्यरे विगरेसे

आच्छादित मूमिपर श्रयन करे, यावत् स्वाध्याय ध्यान करे ३

(७) , एक तर्फ आदि भींतपर दोनों तर्फ आदि आदि भींतपर पाट-पाटला रखके वैठे, मोटी इंटोंकी राशिपर तथा और भी जिस जगा चलाचल (अस्थिर) हो, उस स्थानपर वैठ यावत स्वाच्याय करे. ३

भाषार्थे—जीवोंकी विराधना दोवे, आप स्वयं गिर पढे, आत्मघात, संयमघात दोवे, उपकरणादि पडनेसे तूटे फूटे— इत्यादि दोप लगता है.

(८), अन्यतीयीं तथा गृहस्य लागोंकी संसारिक शिल्प-कला, चित्रकला, यस्रकला, गणितकलादि (७२) स्लाघाकरणरुप नोडकला, स्लोकवंधकी कला, चोपड, शेत्रंज, क्यंकरी रमनेकी कला, ज्योतिपकला, वैद्यककला, सलाह देना, गृहस्थके कार्यमें पहु बनाना, क्लेश, युद्ध संग्रामादिकी कला वतलाना, शिल-वाना, स्वयं करे, अन्यसे करावे, करतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—मुनि आप संसारमें अनेक कलावोंका अभ्यास कीया हुवा है, फिर दीक्षा लेनेपर गृहस्थोंपर स्नेह करते हुवे, उक्त कलावों गृहस्थोंको शीखावे, अर्थात् उस कलावोंसे गृहस्थ-लोग सावध वेपार कर अनेक क्लेशके हेतु उत्पन्न करेंगे. वास्ते सुनिको तो गृहस्थोंको एक धर्मकला, कि जिससे इसलोक पर-लोकमें सुखपूर्वक आत्मकल्याण करे, ऐसा ही वतलानी चाहिये.

- (९) ,, अन्यतीर्थीयोंको तथा गृहस्थोंको कठिन शब्द बोले. ३
- (१०) एवं स्नेह रहित कर्कदा वचन बोले. ३
- (११) कठोर और कर्कश वचन बोके. ३
- (१२) , आशातना करे.

(१३) कौतुक कर्म (दोरा राखडी) (१४) मृतिकर्म रक्षादिकी पोटली कर देना (१५), प्रभू, हानि छाभका प्रभ्र पृछे

(१६) अन्यतीर्थी गृहस्य पृछनेपर पेसे प्रश्नोका उत्तर, अर्थात् हानि लाभ बतावे

(१७) एव प्रश्न विधा सब, सृत बेतादि निकालनेका मभ प्रक्ते ( १८ ) उक्त प्रश्न पूछनेपर आप यत्तरुषि तथा शीखावे

(१९) भूतकाल सबन्धी (२०) भविष्यका उसवश्ची

(२१) वर्तमानकाल सवन्धी निमित्त भाषण करे ३

(२२) लक्षण—इस्तरेखा पगरेखा, तिल मसा लक्षण आदिका शुभाशुभ वताचे

( २३ ) स्थप्मधे फल प्ररूप (२४ अष्टापद-पक जातकी रमत, जैसे दोवजी आदिका खलना शीलावे

( २० ) रोहणी देवीको साधन करनेकी विचा शिखाये

( २६ / हरिणगमैपी देवको साधन करनेका मन शिलाम

(२७) अनेक प्रकारकी रससिद्धि जडीबुट्टी रसायन धतावे

(२८) लपजाति - जिससे वशीवरण होता हो

(२९) दिग्मूद हुवा अ यतीर्थी गृहस्थोंको रहस्ता वतलावे अर्थात् क्लेशादि कर कितनेक आहमी आगे चले गये हो, और कितनेक आदमी उन्होंको मारनेके छीये जा रहे हो, उस समय मुनिको रहस्ता पृछे, तथा

- (३०) कोई शिकारी दिग्मूट हुवे रहस्ता पूछे, उसे मुनि रहस्ता बतावे, तथा दुसरे भी अन्यतीर्थी गृहस्थोंको रहस्ता बतावे. कारण—वह आगे जाता हुवा दिग्मूटतासे रहस्ता मूल नावे, दूसरे रहस्ते चला जावे, कष्ट पडनेपर मुनिपर कोप करे इत्यादि.
- (३१) धातु निधान, अन्यतीर्थी—गृहस्थोंकी वतलावे. आप गृहस्थाणेमें निधान जमीनमें रखा, वह दीक्षा लेते समय किसीको कहना भृल गया था, फिर दीक्षा लेनेके वाद स्मृति होनेपर अपने रागीयोंको वतलावे तथा दीक्षा लेनेके वादमें कहांपर ही निधान देखा हुवा वतावे. कारण—वह निधान अनर्थका ही हेतु होता है, मोक्षमार्गमें विद्यसूत है.

भावार्थ—यह सब सूत्र अन्यतीर्थीयों, गृहस्थोंके लीये कहा है. मुनि, गृहस्थावास अनर्थका हेतु, संसारश्रमणका कारण जाण त्याग कीया था, फिर उक्त क्रिया गृहस्थलोगोंको बतलानेसे अपना नियमका भंग, गृहस्थ परिचय, ध्यानमें व्याघात इत्यादि अनेक नुकशान होता है. वास्ते इस अलाय वलायसे अलग हो रहना अच्छा है.

- ( ३२) ,, अपना शरीर ( मुंह ) पात्रेमें देखे.
- (३३) काचमें देखे.
- ( ३४ ) तलवारमें देखे.
- ( ३५ ) मणिमें देखे.
- ( ३६ ) पाणीमें देखे.

(३७) तैलमें देखे

( ३८ ) दीलागुलमें दख

( ३९ ) चरवीमें देख

भागार्थ—उक्त पदार्थीमें मुनि अपना शरीर श्रंह) दो देखें देखाये, देखतोंको अच्छा समझे देखनेसे श्रुथूपा यदती है सुन्द रता देख हर्ष, मिलनता देख शोक्से रागप्रप उत्पन्न होते हैं. सुनि इस शरीरको नाश्यन्त हो समझे इसकी सहायतासे मोस

(४०) , दारीरका आराग्यताच लीचे बमन (उल्टी)करे है

(४१ / पथ विरेचन ( जुलाब ) लेवे ३

( ४२ ) यमन, विरेचन दानीं करे ३

( ४३) आरोग्य शरीर होनेपर भी दयाइया ले हर शरी रका बल-धीर्यकी पृद्धि करे ३

भाषार्थ—शरीर है तो नयमका साधन है उसना निर्धो हमें लीये तथा बेमारी आनेपर विशेष कारण हो तो उक्त कार्य कर समें परनतु आरीश वारीर होनेपर भी ममादत्री दृष्णि कर अपने तान-धानमें व्यापात करे, वराये करतेनो अच्छा समसे यह मुनि प्रायक्षितका भागो हाता है

समस यह मुनि प्रायाध्यक्का भागा हाता ह (४४) । प्रामत्या साधु, साध्यीयों (शिथिलावारी) स्थमको एक पास रखने वेचल रजोहरण मुख्यस्त्रिया धारण

वर रखी ही येसे माधुर्योको वन्दन-नमस्वार वरे ३ (४५) यथ पासत्थायांको प्रकासा∽तारीफ स्त्राया वरे ३

( ४६ ) एव उसन्न-मूळगुण पनमहामत, उत्तरगुण पिडिय गुद्धि आदिये दोपित साधुर्योको कन्दन करे ३

- (१७) एवं प्रशंमा करे. ३ एवं दो सूत्र कुशीलीया-अष्टाचारी साधुवीका.
- ( ४८-४९ ) एवं दो सूत्र नित्य एक घरका पिंड ( आदार ) तथा शक्तियान होनेपर भी एक स्थान निवास करनेवालींका.
- (५०-५१) एवं दो सूच संसक्ता-पासत्या मिलनेसे आप पासत्य हो, संवेगी मिलनेस आप संवेगी हो, ऐसे साधुवींका.
- (५२-५३) एवं दो सूत्र कथगा-स्वाध्याय ध्यान छोडके दिनभर खीकया, राजकथा, देशकथा तथा भक्तकथा करनेवालींका.
- (५४-५५) एवं दो सूत्र पासणिया-ग्राम, नगर, वाग, वगीचे, धर, बाजार इत्यादि पदार्थ देखते फिरे, ऐसे साधुवींका
- (५६-५७) एवं दो सूत्र ममत्वींपाधि धारण करनेवालींका.
- (५८-५९) एवं दो सूत्र संप्रसारिक-जहां जावे. वहां मम-त्वभावसे प्रसारा करते रहे, गृहस्थोंके कार्यमें अनुमित देता रहे.

(६०-६१) ऐसे साधुवोंको वंदन करे, प्रशंसा करे. ३

भावार्थ—यह सब कार्य जिनाज्ञा विरुद्ध है. मोक्षमार्गमें विद्य करनेवाला है, असंयमवर्धक है. इस अकृत्य कार्योंको धारण करनेवाले वालजीव, मुनिवेषको लज्जित करनेवाला है. पेसेका बन्दन-नमस्कार तथा तारीफ करनेसे शिथिलाचारकी पृष्टि होती है. उस अष्टाचारी साधुवोंको एक किसमकी सहायता मिलती है. वास्ते उक्त साधुवोंको वन्दन नमस्कार करनेवाला भी प्रायश्चित्तका भागी होता है.

(६२),, घृत्रीकर्म आहार—गृहस्थोंके वालवचोंको खेलाके

आहार ग्रहन करे. ३

(६३),, दूर्तीकर्म आहार—उधर इधरका समाचार वहे ये आहार प्रहन वरे. ३

(६४),, निमित्त आहार—ज्योतिष प्रवादा करने आहार. ३ (६५), अपने जाति, बुळका अभिमान करमे आहार ३

(६६),, रक भिजारीकी माफिक दोनता करके,, ह

(६७),, दैयव-औपधिममुख यतलायके आहार लेये. है

(६८-७१), क्यांक-आपाध्यमुख यतलायक आहार लग- र (६८-७१), क्षोध, मान, माया, लोग करके आहार लेवे रे

(७२) n पहला पीछे हातारका गुण को तेन कर आहार लेखे ३

(७३), विवादेवी साधन करनेकी विवा बताके ॥ ३ (७४), मंत्रदेव साधन करनेका प्रयोग बताके ॥ ३

(७६),, जूर्ण-अनेक औषधि सामेल कर रसायण यसाये,,३

( ७६ ) ,, योग-वशीकरणादि प्रयोग यतकायकें ,, रे भावाय--उत्त १५ प्रकारके कार्य कर, गृहक्योंकी खुशामत कर आहार केना नि स्पूरी मुनिको नहीं कर्म.

उपर छिले ७६ बोलोंसे एक भी बोल सेवन करमेवालोंकी लगु चातुर्मासिक प्रायधित होता है. प्रायधित विधि देखी बी-सवा उद्देशामे

इति श्री निशिषस्य-नेरहवां उदेशाका सचित्र सार-

## (१४) श्री निशियसूत्र—चौदवां उद्देशाः

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी' को गृहस्थलोगपान-मूल्य-लाके देवें तथा अन्य किसीसे मूल्य दिलावे. देतेको स-हायता कर मूल्यका पात्र साधु साध्वीयोंको देवे, उस अकल्पनीय पात्रको साधु साध्वी यहन करे, शिष्यादिसे ग्रहन करावे, अन्य कोइ ग्रहन करते हुवे साधुको अच्छा समझे.
- (२) एवं साधु साध्वीके निमित्त पात्र उधारा लाके देवे, उसे गहन करे. ३
  - (३) पर्वं सलटा पलटा करदेवे. ३
- (४) एवं निर्वेलसे सवल जवरजस्तीसे दिलावे, दो भा-गीदारोंका पात्रमें एकका दिल नहीं होनेपर भी दुसरा देवे तथा सामने लायके देवे, उसे ग्रहन करे. ३
- (५) ,, किसी देशमें पात्रोंकी प्राप्ति नहीं होती हों, और दुसरे देशोंमें निरवध पात्र मिलते हो, वहांसे साधु, गणि (आ-पार्थ) का उद्देश, अर्थात् आचार्यके नामसे, अपने प्रमाणसे अ-धिक पात्र ग्रहन कीया हो, वह पात्र आचार्यको आमंत्रण न करे, आचार्यको पूछे विगर अपनी इच्छानुसार दुसरे साधुको देवे, दिलावे. ३

भावार्थ—सत्य भाषाका भंग, अविश्वासका कारण, साथमें केरेशका कारण भी होता है.

(६),, छघु शिष्य शिष्यणी, स्यविर-वयोवृद्ध साधु भाष्वी, जिसका हाथ, पग, कान, नाक, होठ आदि अवयव छेदा हुवा नहीं है, वेमार नहीं है, अर्थात् वह शक्तिमान् है, उसको परिमाणसे अधिक पात्र देवे, दिलावे, देतोंको अच्छा समझे. (७) कथैचित् हाथ, पग, थान, नाक, होठ छेदाया हुवा

है, विमी प्रकारकी अति वेमारी हो, उसकी परिमाणसे अधिक पाथ नहीं देवे, नहीं दिलावे, नहीं देते हुवेकी अच्छा समग्रे भाषार्य--आरोग्य अवस्थामें अधिक पात्र देनेसे होतूपता बढे, उपाधि बढे, 'उपाधिकी पोट समाधिसे न्यारी,' अगर

रोगादि कारण हो, तो उसे अधिक पात्र देनाही चाहिये. वेमार रोगबालाको सहायता देना, मुनियोका अवश्य कर्तव्य है. (८),, अयोग्य, अस्यिर, रखने योग्य न हो, स्वस्य स मय चलने वाबील न हो, जिसे यतना पूर्वक गौचरी नहीं सामके,

मेला पात्रकी धारण करे. 3 (९) अच्छा सजवृत हो, स्विर हो, गीवरी लाने योग्य हो, सुनिको धारण करने योग्य हो. येक्षा पात्रको धारण न करे रे भाषाथै--अयोग्य, अस्थिर चात्र सुन्दर है तथा मजबूत पात्र

देखनेमे अच्छा नहीं दोसता है. परस्त मुनियोको अच्छा लरा धका ख्याल नहीं रखना चाहिते.

(१०), अच्छा वर्णवाला सुन्दर पात्र मिलने पर वैराग्यका डोंग देखानेके शीये उसे विवर्ण करे ३ (११) विवर्णपात्र मिलनेपर मोहनीय मक्तिकी खुइ करनेको सवर्णबोला करे. ३

भाषाये—जैसा भिले, वसिसे ही गुजरान कर लेना चाहिये.

(१२) ,, नवा पात्रा ग्रहन करके तैल, घृत, मन्नलन, चरबी कर मसले लेप करे. ३

( १३ ) ,, नवा पात्रा बहन कर उसके छोड़ब इब्य, क्रोकण

ड़ेन्य और भी सुगन्धी सुवर्णवाला द्रव्य एकवार वारवार लगावे लेप करे. ३

(१४) , नवा पात्राको अहन कर, शीतल पाणी, गरम पाणीसे पकवार वारवार धोवे. ३

पर्व तीन सूत्र, वहुत दिन पात्रा चलेगा, उस लीये तैलादि, होद्रवादि पाणीसे धोवेका समझना. १५-१६-१७

(१८) " सुगन्धि पात्र प्राप्त कर, उसे दुर्गन्धि करे. ३ (१९) दुर्गन्धि पात्र प्राप्त कर उसे सुगन्धि करे. ३

(२०) सुगन्धि पात्र बहुन कर तैल, घृत, मक्खन, चरवीसे (२१) एवं लोझवादि द्रव्यसे.

(२२) शीतल पाणी. उष्ण पाणीसे धीवे.

पर्व तीन सूत्र हुर्गन्धि पात्र संबंधि समझना, २३-२४-२५

एवं छे सूत्र सुगन्धि, दुर्गन्धि पात्र बहुत दिन् चलनेके लीये ी समझना. २६-२७-२८-२९-३०-३१ भावना पूर्ववत्.

(३२), पात्रोंको आतापमें रखना हो, तो अंतरा रहित व्वीपर आतापमें रखे. ३ (३३) पृथ्वी (रन) पर आतापमें रखे. ३

(३४) संसक्त पृथ्वीपर आतापमें रखे.

(३५) जहांपर कीडी, मंकोडा, मट्टी, पाणी, नीलण, फूलण, जीवोंका झाला हो, पेसी पृथ्वीपर पात्रा आतापमें रखे. ३. कारण-

(३६) ,, घरके उंवरापर दरवाजेके मध्यभागपर, उस्रल, खटा आदिपर पात्रोंको आताप लगानेको रखे. ३

(३७) सुट्टीपर, भींतपर, शिलापर, सले अवकाशमें पार्वाकी आताप लगानेको इस्वे ३ ( ३८ ) आदि भीतके मंदपर, छत्रोके शिवरवर, मांचापर, मालापर, प्रामादपर, हवेलीपर और भी किसी प्रकारकी उंची

क्षगाहपर, विगमस्यानपर, मुस्कीलले रखा जाये. महकीलले उठाया जाये, लेने रमते पडजानेका संभव हो, येसे स्थानीमें पात्रीको आताप लगानेको रखे. ३ भाषार्थ-पात्रा रखते उतारते आप स्वयं पीसलके पढे,

तो आत्मधात, संयमधात तथा पात्रा मृटे फुटे तो आरंभ बढे. उसको अच्छे करनेमें यकत नारच करना पढे रूथादि दोपका सभव है.

(३९),, गृहस्यफे यह पात्रामें प्रध्वीकाय (लुगादि) भरा हवा दें उसकी निकालके मुनिको पात्र देवे, उस पात्रको मुनि ग्रहम करे. ३ (४०) पर्य अप्काय.

(४१) पर्य तेउकाय. ( राख उपर अंगार रख ताप करते है.) ( ४२ ) चनस्पति.

( ४३ ) पर्य कन्द, मूल, पत्र, पुरूप, फल, बीज निकाल पात्रा

देवे, उस पात्रको मुनि बहन करे. ३ जीव विराधना होती है. ( ४४ ) ,, पात्रामें औषधि ( गहुं, जब, जबारादि ) पड़ी हो.

उसे निकालके पात्र देवे, बह पात्र मुनि बहन करे. ३ (४५) एवं त्रस पाणी जीव निकाले ३ ( ४६ ) , पात्रको अनेक प्रकारको साधुके निमित्त कोरणी

कर देवे, उसे मुनि बहन करे. ३ (४७) ,, मुनिके गृहस्यावासके न्यातीले अन्यातीले, धावक अश्रावक मुनिके छीये बाममें तथा बामांतरमें मुनिके नामसे पात्राकी याचना करे, वह पाब मुनि बहन करे, ३

(१८) एवं परिषदकी अन्दर उठके कहिकि—हे भद्रश्रो-तावों ! मुनिको पात्राकी जरुरत है, किसीके हो तो देना. इत्यादि याचना कीया हुवा पात्र बहन करे. ३

( ४९ ) ,, मुनि पात्र याचना करनेपर गृहस्य कहे—हे सुनि! आप ऋतुयद्ध ( मास कल्प ) यहांपर ठेरे. हम आपकों पात्रा देवेंगे पेसा कहने पर वहांपर मुनि मासकल्प रहे. ३

(५०) पर्य चातुर्मासका कहनेपर, मुनि पात्रोंके निमित्त चातुर्मास करे. 3

भावाध-गृहस्थलोग मृल्य मंगावे, तथा काष्टादि कटवाके नया पात्र बनावे. इत्यादि.

इस उद्देशामें पात्रोंका विषय है. मुनिको संयमयात्रा निर्वाह करनेके लीये हट (मजवृत) संहननवाले मुनियोंको एक पात्र र- खनेका हुकम है. मध्यम संहननवाले तीन पात्र रखके मोक्षमा- गंका साधन कर शके. परन्तु उसके रंगनेमें सुवर्ण, सुगन्धि कर- नेमें अपना अमूल्य समय खरच करना न चाहिये. लाभालाभका कारण तथा हिनम्ध रहनेके भयसे रंगना पडता हो, वह भी यतनासे करसके है.

इपर लिखे ५० वोलोंसे एक भी वोल सेवन करनेवाले मु-नियोंको लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त होता है. प्रायश्चित्त विधि देखो वीसवां उद्देशार्मे.

इति श्री निशिथसत्र-चौदवां उद्देशाका संचिप्त सार.

१ श्रोपप्रहिक, कमंडल (तीरपणी ) पडिगादि भी रखसके है.

( १५ ) श्री निशिथसृत्र—पदरहवा उद्देशा. (१) 'ओ कोइ साधु माञ्ची 'अन्य साधु साध्वी प्रत्ये

निष्टुर यचन बोले (२) पव स्नेह रहित कर्नज्ञ वचन बोले

(३) कटोर, कर्रेश थचन बोले, बोलाय, बोलतेको अवहा समग्रे

(४) एव आद्यासना करे ३ भावार्थ-पेसा बोलनेसे धर्म स्नेडका नाहा और कलेशकी षुद्धि होती है भुनियोंका वचन प्रियकारी मधुर होना चाहिये

(५), सचित्र आम्रफल मक्षण करे ३

(६) एव सचित्त आव्रफलको यसे ३ (७) एव आव्रफलनी गुटली आव्रफलने दुकडे (कातळी)

आव्रफलको एक शासा (डाली) छतु आदिको सूसे ३ (८) आज्ञपत्त्वी पेसी मध्यभागका खुले ३

( ९ ) सचित्र आन्न मतिबद्ध अर्थात् आन्नफल्की फाक्रीकारी हुइ, परम्तु अवीतक सचित्त प्रतिबद्ध है उसकी साथ ह

(१०) एव उक्त जीव सहितको श्रुसे ३ (११) सचित जीव प्रतिबद्ध आप्रफल डाला, शासादि

अभग वरे ३ (१२) पष उसे चुसे ३

माधार्य--जीव सहित आग्रफ्लादि भगण करनेसे जीव विराधना होती है हृदय निर्देश हा जाता है अपने बहन किया

हुया नियमवा भग होते हैं (१३), अपने पाय, अन्यतीर्थी, अन्यतीर्रै मसलाये, द्वाये, चंपाये. ३ एवं यायत् तीसरा उद्देशामें ५६ स्त्र स्वअपेक्षाका कहा है, इसी माफिक यहां साधु, अन्य तीर्थी, अन्यतीर्थी गृहस्थोंसे कराये, करानेका आदेश देये, कराते हुवेकी अच्छा समझे. यायत् यामानुयाम विहार करते समय अपने शिरपर छत्र थारण करवाये. 3

भावार्थ — अन्यतीर्थी लोगोंसे कुछ भी काम नहीं कराना चाहिये. वह कार्य पश्चात् शीतल पाणी विगेरेका आरंभ करे, करावे इत्यादि. ६८

- (६९) , आराम, मुसाफिरखाना, उद्यान, खीपुरुषको आराम करनेका स्थान, गृहस्थोंका गृह तथा तापसींके आश्रमकी अन्दर छघुनीत (पैसाव) बडीनीत (टटी) परिटे
- (७०) ,, पर्व उद्यानके वंगला (गृह) उद्यानकी शाला, निजान, गृहशाला इस स्थानोमें टटी, पैसाव परठे. ३
- (७१) कोट, कोटके फिरणी रहस्ता, द्रवाजा, ब्रुरजींपर देटी पैसाव परठे. ३
- (७२) नदी, तलाव, कुवाका पाणी आनेका मार्गे, पाणी नीकलनेका पन्य, पाणीका तीर, पाणीका स्थान (आगार) पर टेटी, पैसाव परठे, परठावे. ३
- (७३) शुन्य गृह, शुन्य शाला, भन्नगृह, भन्नशाला, कुडगर, भूमिमें गृह, भूमिकी शाला, कोठारका गृह-शाला. इस स्थानोर्मे टर्टी, पैसाव परठे. ३
- (७४) तृण गृह, तृण शाला, तुस गृह-शाला, मूसाका गृह-शाला, इस स्थानोमें टटी, पैसाव करे ३, परठे. ३
  - (७५),, रथ रखनेका गृह-शाला, युगपात-सेविका, मैना

( ७६ ) करियाणागृह-शाला, दुवान, धानुक बरतन रखनेका गृह—शाला (७७) वृषम बाधनेका गृह, शाला तथा बहुतसे लोके नियास करते हो पेसा गृह, शालामें टरी, पैसाब परठे, अर्थात्

उपर लिखे स्थानोमें टटी, पैसाब करे, कराय, करतेको अच्छा समझे भाषार्थ-गृहस्थोंको दुगछा धर्मकी हीलना बाबत् हुर्लभ

बोधीपणा उपार्जन करता है. मुनियोंका टटी पैसाय करनेकी जैंगलर्मे खब दर जाना चाहिये जहापर को इ गृहस्य लोगोंका गमनागमन न हो, इसीसे शरीर भी निरागी रहता है

( ७८ ) ,, अपने लाइ हुइ भिक्षासे अज्ञनादि च्यार आहार, अन्यतीर्थी और गृहस्थोंको देवे दिलावे, देतेका अच्छा समझे

(७१) एव वस्त्र, वात्र, क्वल, रजाहरण देवे ३ भावनाप्रीयत्

(८०),, पासन्थे साधुवीको अञ्चनादि च्यार आहार

(८१) वस्र, पात्र, क्षेत्रल रज्ञोहरण देवे ३ ८२-८३ ) पासत्याने अशनादि च्यार आहार और यस्त्र,

पात्रा, क्वल रजीहरण बहन करे 3

धन उसम्रोका च्यार सुत्र ८४ ८५-८६ ८७

पय हुशीलीयोंका च्यार सुत्र ८८-८९-९०-९१ पच नितीयोका च्यार सुत्र ९२-९३-९४-९५ पय ससकोंका क्यार सुत्र ९६ ९७-९८ ९९

पन क्यागेंका च्यार सूच १००-१०१-१०२-१०३ पव ममत्त्रवालांका च्यार सन्न १०४-१०५-१०६-१०७ पर्वं पासणियोंका च्यार सूत्र १०८-१०९-१११-१११. भावना पूर्ववत् समझना.

उक्त शिथिलाचारीयोंसे परिचय करनेसे देखादेख अपनी प्रवृत्ति शिथिल होगी. लोकशंका, शासनहीलना, पासत्थावोंका पोषण इत्यादि दोषोंका सभव है.

(११२), जानकार गृहस्थ साधुवोंके पूर्व सज्जनादि, वसकी आमंत्रणा करे, उस समय मुनि उस वसकी जांच पूछ, गवेषणा न करे. ३

(११३) जो वस्त्र, गृहस्थ लोक नित्य पहेरते हो, स्नान, मजानके समय पहेरते हो, रात्रि समय स्त्री परिचय समय पहेरते हो तथा उत्सव समय, राजद्वार जाते समय (बहुमूल्य) पहेरते हो, ऐसे वस्त्र ग्रहन करे.

भावार्थ—सज्जनादि पूर्व स्नेह कारण वहु मूल्य दोषित वख देता हो, तो मुनिको पेस्तर जांच पूछ करना चाहिये. तथा नि-त्यादि वस्र छेनेसे, वह बस्र अशुचि तथा विषय वर्धक होता है.

(११४) ,, साधु, साध्वी अपने शरीरकी विभूषा करनेके छीये अपने पावोंको एकवार मसले, दावे, चंपे, वारवार मसले, दावे, चंपे, एवं विभूषा निमित्त उक्त कार्य अन्य साधुवोंसे
करावे, अन्य साधु उक्त कार्य करतेको अच्छा समझे, तारीफ
करें, सहायता करें, करावे, करतेको अच्छा समझे. एवं यावत्
तीसरे उद्देशायें ५६ सूत्रों कहा है, वह विभूषा निमित्त यावत्
यामानुत्राम विहार करते अपने शिरछत्र धरावे. ३ एवं १६९

(१७०), अपने शरीरकी विभूषा निमित्त वस्त्र, पात्र, कंवल, रजोहरण और भी किसी प्रकारका उपकरण धारण करे, धारण करावे, करतेको अच्छा समझे.

( ७६ ) करियाणागृह-शाला, दुकान, धातुर्व बरतन रमनेषा गृह—शाला (७०) पृषम बांधनेका गृह, द्याला तथा बहुतसे लोक नियाम करते हो पेमा गृह, शालामें टटी, वैसाव परहे, अर्थात उपर लिखे स्थानोमें हटी, पैसान करे, कराये, करतेको

अच्छा मग्रहे. भाषाय-गृहस्थोको दुगछा, धर्मकी सीलना, वायत पुर्लम बोधीपणा उपार्जन करता है मुनियोंको टटी, पैलाय करनेकी जैगलमें ख्य दर जाना चाहिये. जहापर कोइ गृहस्य लोगोंका

गमनागमन न हो, इसीसे शरीर भी निरोगी रहता है. (७८),, अपने लाइ हुइ भिक्षासे अज्ञानादि च्यार आहार,

अन्यतीयीं और गृहस्थोंको देश, दिलाये, देतेको अच्छा समसे (७९) पय थक्ष, पात्र, वंचल, रक्षोहरण देवे ३ भावनाप्रवेयत्-

(८०),, पासन्धे साधुवीको अज्ञनादि च्यार आहार

(८१) यस्त्र, पात्र, क्ष्मल रज्ञोहरण देवे ३

८२-८३ ) पासत्थाने अञ्चनादि च्यार आहार और वज्र, पात्रा, क्यल, रजीहरण प्रधन करे 3

पत्र उसझोका च्यार सूत्र ८४ ८५-८६-८७ धय कुशीलीयोंका च्यार सूत्र ८८-८९-९०-९१ पव नितीयोंका च्यार सुत्र ९२-९३-९४-९५ पव ससकोका क्यार तथ ९६ ९७-९८ ९९

पव कथगोका च्यार सूत्र १००-१०१-१०२-१०३

**पव ममत्ववालोका च्यार सत्र १०४-१०५-१०६-१०७** 

भावार्थ—जहां जैसा पदार्थ, वहां पसी भावना रहेती हैं. बास्ते पसे स्थानों में नहीं ठेरे अगर गौचरी आदिसे जाना हो तों कार्य होनेसे शीघ्रतासे लोट जाये.

- (४) , इक्ष (सेलडीके सांठा) को चूसे. याधत पंदरहवे उद्देशमें आम्रफलके आठ सूत्र कहा है, इसी माफिक यहां भी समझना. भावना पूर्ववत्. ११
- (१२),, अटयी, अरण्य, विषमस्थान जानेवालोंका तथा अट-चीमें प्रवेशकरते हुवेका अञ्चनादि च्यार प्रकारका आहार लेवे. ३

भावार्थ—कोइ काष्ठवृत्ति करनेवाला अपना निर्वाह हो, इतना आहार लाया है, उसे दीनतासे मुनि याचनेपर अगर आहार मुनिको दे देवेंगा, तो फिर उसे अपने लीये दुसरा आरंभ करना होगा, फलादि सचित्त भक्षण करना पढेगा या वडे किष्टसे अटवी उहुंचन करेंगा. इत्यादि दोषोंका संभव है.

- (१३),, उत्तम गुणोंके धारक, पंचमहाव्रत पालक, जितें-द्रिय. गीतार्थ, जैन प्रभावक, क्षांत्यादि गुण संयुक्त मुनियोंको पासत्थे, त्रष्टाचारी आदि कहे, निंदा करें- ३
  - (१४) शिथिलाचारी, पासत्थावींको उत्तम साधु कहे. ३
- (१५) गीतार्थ, संवेगी, महापुरुषोंसे विभूषित गच्छको पासत्योंका गच्छ कहे. ३
  - ं (१६) पासत्थोंके गच्छको गीतार्थीका गच्छ कहै. ३

भावार्थ—हेषके वदा हो अच्छाको बुरा, रागके वदा हो खराको अच्छा कहे. यह दृष्टि विपर्यास है. इससे मिध्यात्वकी पुष्टि, दिश्यिलाचारीयोंकी पुष्टि, उत्तम गीतार्थोंको अपमान, शा-सनको होलना—इत्यादि अनेक दोषोंका संभव होता है.

(१७१) वर्ष बसादि धोषे, साक करे, उत्त्वल करे. घटा मटा उस्तरी दे, बढीवन्य साक करे, करावे, करतेकी अच्छा समोत.

(१७२) पर्य बस्मादिकी सुगीध पदार्थ लगावे, धूप देकर सुगिष्ध बनावे. ३ भाषाध-विसूपा कसेवत्थका हेतु हैं. विषय उत्पन्न कर-

नेका मूल कारण है. संवमलें घट करनेमें अप्रेसर है. हत्यादि दोपोंका नंभव हैं. उपर लिखे १७२ वोलोंने एक भी बोल सेवन करनेवाले

मुनियोंको लघु चातुमांसिक मायधित होता है. प्रायधित विधि देखों योसवा उदेशासे.

इति था निशिवस्त्र-पंदरना उद्देशाका संचिप्त सार.

(१६) श्री निशियसूत्र—सोलवा उद्देशा.

(१) ' जो कोंद्र साधु साध्वी ' युवस्य श्रव्या-जवांपर इपती क्रीडाकर्म करते हो, ऐसे स्थानमें मयेश करे, कराये, क-मोको अच्छा समग्रे

हसेको अष्टा समझ. भाषार्थ-न्यहां जानेसे जनेक विषय विकारकी छेडरीं उरपन्न डोती है. पूर्व कीये हुये विखास स्मृतिमें जाते हैं इत्यादि नेपटा संभव है

(२) " शृहस्योंके कचापाणी पढ़ा हो, पेसे स्थानमें प्रयेश करे. ३

(३) एवं अग्निके स्थानमें प्रवेश करे.

भाषार्थ-वय, पात्र, छीन लेव, मार पीट करे हैप यह, यावत् पतित करे. अगर स्वयं द्यक्तिमान्, विद्यादि चम-त्कार, स्विर संदननयोला, उपकार लाभालाभका कारण जा-नता हो, यह जा भी सक्त है.

(२७) ,, दुगंछणिक कुल.

(१) स्वल्प काल सुवा सुतकवाला घरः

(२) दीर्घ काल शुद्रादि इन्होंके घरसे अञ्चनादि च्यार प्रकारका आहार ब्रहन करे. ३

(२८) एवं वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण ब्रहन करे. ३

( २९ ) एवं शब्या ( मकान । संस्तारक ब्रहन करे. ३

भावार्थ—उत्तम जातिके मनुष्य, जिसकुरुसे परेज रखते हो, जिसके दायका पाणी तक भी नहीं पीते हो, ऐसे कुलका आहार पाणी लेना, साधुकं वास्ते मना हैं-

( ३० ) " दुगंछणिक कुलमें जाके स्वाध्याय करे. ३

(३१) एवं शिष्यको वाचना देवे.

(३२) सदुपदेश देयं.

(३३) स्वाध्याय करनेकी आज्ञा देवे.

(३४) दुगंछणिक कुल (घर) में सूत्रकी वाचना लेवे.

(३५) स्वाध्याय (अर्थ ) लेवे.

( ३६ ) स्वाध्यायकी आवृत्ति करे.

भावार्थ-चांडालादि तथा सुवासुतकवालोंके घरमें सदैव अस्वाध्यायही रहेती है. वहांपर सूत्र सिद्धांतका पठन पाठन करना मना है. तथा दुगंछ अर्थात् लोकव्यवहारमें निंदनीय कार्य करनेवाला, जिसकी लोक दुगंछा करते हैं, पास न वैठे, न वै-

(१७), काह माधु पद गच्छते वलेडा वर पहासे विगर पमतरामणा वर, निवछ दुमरे गच्छमें आये, दुसरे गच्छवाले उस वलेडाी साधुवा अपनेगस अपन गच्छमे रखे उसे अद्यानादि च्यार आहार देव, दिलाव, देतेवो अच्छा समझ

सायांच-पलश्चवृत्तिवाले लाशुवि लीये कुछ भी रोकावर म होगा तो एक गण्डमें करेशकर तीसरे गण्डमे आयेगा, एक गण्डमा करेशी साधुवी दुनरे मण्डवाले रललंगे तीजस गण्डम साधुवी भी दुसरे गण्डवाले रललंग इनस करेशकी उत्तरीतर पृद्धि होगी, शासनकी हीलना आत्मकरपायका नाग्न, शास्वादि पृणीका उच्छद आदि अनेक हानि होगी

(१८) पय वलेशी साधुवींना आहार प्रदेन करे (१९-२०) वसादि देये लेवे

( २१ २२ ) शिक्षा देवे, लेव

(२३ २४) स्म सिद्धातकी वाचना देवे, लवे

भावार्थ—पेसे क्लेक्सी लाधुबोंका परिचयतक करनेसे, चेपी

रोग छगता है बास्ते दूरही रहेना चाहिये यक लाधुसे दूर र हैगा ता बूलदवों भी क्षान रहेना (२५) लाधुबांके विद्वार करने योग्य जनपद देश मोजुद होते हुए भी गहुत दिन उर्लचने योग्य अरण्यको उक्षय

अर्नाय देश (राट देशांदि) में विदार करे ३ भावार्थ-अपना शारीरिक सामर्थ्य देखा विगर करनेसे रहस्तेमें आदाकर्मी आदि दोष तथा सयमसे पतित दोनेका

रहस्तम आदाकमी आदि होप तथा नयमसे पतित होनेका सभव हैं (२६) जिस रहस्तमें चौर, धाडायती, अनार्ये धृतदि हो,

(२६) जिस रहस्तमं चौर, घाडायती, अ पसे रहस्ते जावे ३ (४७) सचित्त दिला, छोटे छोटे पत्थरेपर, तथा श्रस जीय, स्थावर श्रीय, नीलण, फूलण. कची पृथ्यी, झालादिपर टटी, पैसाव परहे, परटावे.

- (४८) घरका उंचरा, स्थूभ, उसले, ओटले.
- ( ४९ ) खन्धा, भींत, होल, लेलू, उर्ध्वस्थानादि.
- (५०) इंटो, स्तंभ, काष्टके ढगपर, गोवरपर.

(५१) खाड, खाइ, स्थुभ, मांचा, माला, प्रासाद, हवेली आदि जो उध्वे हो, उसपर जाके टटी, पैसाव परठे, परिठावे, परिठायतेको अच्छा समझे. भावना पूर्ववत् जीवोत्पत्ति, लोका-पवाद तथा शासनहीलना इत्यादि दोपींका संभव हैं।

उपर लिखे ५१ बोलोंसे एक भी बोलको सेवन करनेवाले सुनियोंको लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त होता है. प्रायश्चित विधि देखो बीसवा उद्देशामें.

इति श्री निशिथस्त्रके सोलवा उद्देशाका संचिप्त सार.

## (१७) श्री निशियसृत्र-सत्तरवा उद्देशा.

- (१) 'जो कोइ साधु साध्वी 'कुतृदृछ निमित्त त्रस प्राणी-योंको-जीवोंको तृणपादा (वन्धन ) मुंजकी रसी, वेतकी रसी, स्तकी रसी, वर्मकी रसीसे वांधे, वंधावे, वांधतेको अच्छा जाने.
- (२) पर्व उक्त वंधनसे वन्धे हुवेको छोडे. ३ भावना पूर्ववत्. पसी कुत्हल करनेसे परजीवोंको तकलीफ अपने प्रमाद, ज्ञान, ध्यानमें विन्न होता है.

टाये, ऐमा पामत्या, हीणाचारी, आदार, दर्शनसे भट तथा ?

(३८) एव सस्तारक पर रखे. ३

मतीतियालाको ज्ञान ध्यान देना तथा उससे बहन करना मन

गृहस्थोपे लाधमें वैठके भागवे ३

थोंसे सपट्टा कर विगर समायां जाने ३

( ४५ ) सहापर पृथ्नीरज हा बहापर (४६) पाणीसे क्रिम्ध अगाहपर

वाहकि अभिलापही नहाने.

आशामे अधिक उपकरण रखे 3

दै यहा प्रथम लोव व्यवहार शुद्ध रचना वतलाया है. साव योगायोग, और लाभालाम, इल्य, सेन्नका मी विचार करनेका है

भाषार्थ-ऐसे स्थानपर रखनेसे वीवीलिका आदि जीबीकी विराधना होये की दीवों आवे काग, कुता अपहरण करे, स्नि म्धता चीवट लगनेसे जीवात्पति होये-इत्यादि दीपका समय है (४०), असनादि च्यार आहार अन्यतीर्घी तथा

( ४१ ) चोतरफ अन्य तीधी गृहस्य, बक्की माफिक और आप स्वय उसने मध्य भागमें बैठके आहार वरे ३ भाषार्थ-साधुको गुप्तपणे आहार करवा चाहिये, जीवसे

(४२) , भाषार्थापाध्यायज्ञीक शब्या, सस्तारकके पा

(४३),, शास परिमाणसे तथा आचार्यापाच्यायकी

(४४) , आन्तरा रहित प्रश्वीकायपर दनी पैसाब परहे

3/2

(३७) ,, अशमादि स्वार आहार छावे पृथ्वी उपर रखे

( ३९ ) अधर खुटीपर रखें, छोवापर रख, छातपर रखें ।

५६ सूत्र. एवं साध्वी साध्वीयोंके पाव अन्यतीर्थी गृहस्योंसे दवावे, चंपावे, मसलावे. यावत् तीसरे उदेशा माफिक ५६-५६ वोल कहेना, च्यार अलापकके २२४ सूत्र कहना. कुल २३९.

भावार्थ—साधु या साध्वी, कोइ भी कोशीश कर अन्यतीर्थी तथा उन्होंके गृहस्थोंसे साधु, साध्वीयोंका कोइ भी कार्य नहीं कराना चाहिये. कारण-उन्होंका सर्व योग सावध है. अयत-नासे करनेसे जीवविराधना हो, शासनकी लघुता, अधिक परिचय, उन्होंके प्रत्ये पीछा भी कार्य करना पड़े, इसमें भी राग, हैपकी प्रवृत्ति बढे इत्यादि अनेक दोषोंका संभव है. वास्ते साधु-वोंको नि:स्पृहतासे मोक्षमार्गका साधन करना चाहिये.

(२४०) ,, अपने सहश समाचारी, आचार व्यवहार अ-पने सरीखा है, ऐसा कोइ ग्रामान्तरसे साधु आये हो, अपने ठेरे है, उस मकानमें साधु, उतरने योग्यस्थान होनेपरभी उस पा-हुणे साधुकों स्थान न देवे. ३

(२४१) एवं साध्वीयों, यामांतरसे आइ हुइ साध्वीयोंको स्थान न देवे, ३

भावार्थ-इससे वत्सलताकी हानि होती है, लाकोंकी ध-र्मेसे श्रद्धा शिथिल पडती है, हेवभावकी बृद्धि होती है. धमस्ने-हका लोप होता है.

(२४२) ,, उंचे स्थानपर पड़ी हुइ वस्तु, तक शिक्ते उतारके देवे, पेसा अशनादि वस्तु साधु लेवे. ३

(२४३) मूमिगृह, कोठारादि नीचे स्यानमें पडी हुइ वस्तु देवे. उसे मुनि ग्रहन करे. ३

(२४४) कोठी, कोठारादि अन्य स्थानमें वस्तु रख, लेगि दि कीया हो, उसको खोलके वस्तु देवे, उसे मुनि लेवे. ३

(५ भोगये. (६)पेहरे.

(७ इन्हल निमित्त लोहा, तांया, तहवा, सोता, चांदी, सुवर्णके लोलुने विश्व करे. ३ (८) धारण करे. ३

(९) उपभ्रोगमें लेवे ३ (१०) पर्व द्वार (अठारसरीः अदहार (नीसरी) तीनसरी सर्वर्ण नारसे द्वार करे. ३

(११) धारण करे. ३ (१२) भोगवे ३

(१३) चर्मके आभरण यावत् विचित्र प्रकारके आभरण

करे. ३ (१४) धारण करे. ३

(१५) उपभोगमें लेके. ३ भावार्थ-छुन्दल निमित्त कोइ थी कार्य करना कर्मबन्धका

हेतु है. प्रमादकी वृद्धि, ज्ञान, ज्यान, स्वाध्यायमें व्यापात होता है. (१६) ,, पक साधु दुसरा साधुका पाव अन्यतीयीं तय मृद्धधींसे चंपान, दावाने, यावत् तीसरे उदेशाके ५६ बोल यहां-

मृहस्पेसि चंपाने, दानाने, यानम् तीसरे उदैशानेः ५६ बोळ यहां-पर करना परं पक बाधु, साध्यीयीके पान, अन्यतीयी ता मृहस्पेसि स्यारे, चंपाने, सास्तानीः एवं ५६ बुर, पर्व पक सार्पा साधुके पान अन्यतीयीं गृहस्थीसे दनाये, चंपाने, मसळाने. एवं जीवोंकों अवीतक शस्त्र, नहीं प्रणम्या है, जीव प्रदेशोंकी सत्ता नष्ट नहीं हुइ है, अर्थात् वह पाणी अचित्त नहीं हुवा है, ऐसा पाणी साधु गहन करे. ३ #

(२५२) , कोइ साधु अपने शरीरको देख, दुनीयाको कहिक-मेरेम आचार्यका सर्व लक्षण है. अर्थात् मुझे आचार्यपद हो-ऐसा कहे. ३

भावार्थ-आत्मकाचा करनेसे अपनी कींमत कराना है.

(२५३) ,, रागदृष्टि कर गाँव, वार्जित्र बजावे, नटोंकी माफिक नाचे. कूदे, अञ्चकी माफिक हणहृणाट करे, हस्तीकी माफिक गुलगुलाट करे, सिंहकी माफिक सिंहनाद करे, करांचे ३

भावार्थ—मुनियोंको ऐसा उन्माद कार्य न करना, किण्यू शांतवृत्तिसे मोक्षमार्गका आराधन करना चाहिये।

(२५४),, भेरीका शब्द, पटहका शब्द, मुंतका धान्य, मादलका शब्द, नदीवोपका शब्द, झलरीका शब्द, पाद्रगीका शब्द, डमरु, महूया, श्रंख, पेटा, गोलरी, और भी धांप्रैद्रियमी आक्षित करनेकी अभिलापा मात्र भी करे. ३

(२५६),, बीणाका शब्द, त्रिपंचीका शब्द, पूजाका, पापची बीणा, नारकी बीणा, तृंबीकी बीणा, क्रमानका शब्द, के कि बीचा-नार आविका शब्द, बीचे की बीणा-नार आविका शब्द, बीचे की बीणा-नार आविका शब्द, बीचे की बीचा की उत्तर का कि बीचे की कि बीचे की कि बीचे की कि बीचे की की कि बीचे की की कि बीचे की की कि बीचे की कि बीचे की कि बीचे की की कि बीचे की की कि बीचे की की कि बीचे कि बीचे की कि बीचे की कि बीचे कि बीचे क

(२५६) ,, नाम शुरुद, यांचीनामधः शुरुद, प्रमनामाधि,

के एक उर्पत्क बोहरा बेह्मा अनेता वादण होग्य बेह्मा प्राप्त विवास होते. होते उर्पार्टी कि उपकी है। जनी है दूरक, यहसीकी दाला र मन बान वार्तम.

यात, मयसपात, जीशादिका उपसदंन होता है. पीच्छा लेप कर नेमे आरंभ होता है. (२१५),, पृथ्वीकायपर स्वाष्ट्वा अञ्चलाहि ब्यार आ

(२४६) ,, पृथ्वीकायपर रता हुवा अद्यानाह व्यार व हार उठाये मुनिकी देवे, वह आहार मुनिग्रहन करे, ३

(२४६) पर्य अध्वायपर.

( २४७ ) यथं तेउकायपर.

(२४८) धनस्पतिकाय पर रखा हुवा आहार देवे, उसे

सुनि महत वरे. ३ भाषांच-पेसा आहार क्षेमेसे ओवोंकी विराधना होती हैं-आसाका भेग व्यवहार अग्रद्ध है.

(२५९) ,, अति जच्ज, गरमागरम आहार पाणी वेते स-मय गुहस्य, हायले, गुहसे, सुपडेले, ताडके पखेले, पसते, ग्रा-स्वापे, ग्रायाके कंडले हथा, क्यापे जिससे वायुकायकी विरा धना होती है, पेसा आहार सुनि ग्रहत करे. ६

धना होती है, येसा आहार मुनि महन करे. ६ (२५०),, अति उष्ण-गरमागरम आहार पाणी मुनि धारन करे.

प्रहन कर. भावार्य-उसमें अधिकायके जीव प्रदेश होते हैं. जीसलें जीव दिसा का पाप लगता है

(२-१) , उसामणका पाणी, बरतन घोषा हुवा पाणी, बावल घोषा हुवा पाणी, बोर घोषा हुवा पाणी, तिल० तुवल ब्रव० भूसा० लोडादि गरम वर बुगाया हुवा पाणी, वाडीवा पाणी, आम घोषा हुवा पाणी हुदोदक को उन परायों घोषांको ज्यादा बलत नहीं हुवा है, जिसका रस नहीं बदला है, जिस यकी प्रवलता, विषयविकारको उत्तेजन, स्वाध्याय-ध्यानकी

ज्याघात, इत्यादि अनेक दोषों उत्पन्न होते हैं (२६८) जो कोइ साधु साध्वी, अनेक प्रकारके इस लोक संवंधी मनुष्य-मनुष्यणीका शब्द, परलोक संबंधी देवी, देवता, तिर्यंच, तिर्यंचणीके शब्द, देखे हुवे शब्द, विगर देखे हुवे शब्द, सुने हुवे शब्द, न सुने हुवे शब्द, यावत पेसे शब्द सुन उसके उपर राग, हेप, मूच्छित, गृद्ध, आसक्त हो, श्रोत्रेद्रियका पोषण रे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

उपर लिखे २६८ वोलोंसे एक भी बोल कोइ साधु साध्वी विन करेंगा, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित होगा. प्रायश्चित विधि देखो वीसवा उद्देशामें.

इति श्री निशिथसूत्र-सत्तरवा उद्देशाका छंत्रिप्त सार.



## (१८) श्री निशिथसूत्र-त्रठारवा उद्देशा.

(१) ' जो कोइ साधु साध्वी ' विगर कारण नौका (नावा में बैठे, बैठावे, बैठतेकी अच्छा समझे.

भाषार्थ-समुद्रकी स्हेल करनेको तथा कुतुहलके लीचे नी-

- (२), साधु साध्त्रीयोंके निमित्त नौका मृत्य खरीद कामें वैठे, उसे प्रायश्चित होता है.
  - कर रखे, उस नौकापर चढे. व (३) एवं नौका उधारी लेवे, उसपर बैठे. ३.
    - ( प्र ) सलटो पलटो करी हुइ नौकापर बैठे. ३ - न्नारहस्तीसे हैं, उस नौकापर

और भी किसी प्रकारके तालको यावत अवल करनेकी अभिलाम मात्र भी दाने. (२५७) ,, शंख शब्द, वांस वेणु, खरमुखी आदिके श<sup>ब्द</sup>

सुननेको अभिलाषा करे. ३ (३५८) , केरा बाहुबीका) लाइ यावत् तलाव आदिका

यहापर जीरसे निकलाता हवा शब्द. ( २५९ ) "काच्छा गद्दन, अटवी, पवेतादि विषम स्थानसे

अनेक प्रकारके होते हुवे शब्द " ( २६० ) "बाम,नगर, यादत् मक्रिवेशके कोलाहत शब्दः"

(२६१) बाममें अग्नि, यायत सन्निवेशमें अग्नि आदिते मन

दान शब्द. (२६२) प्रामका यद-नाश, यावत सन्नियेशका बदका হাত্ত্ব.

(२६३) अभ्वादिका कीटा स्थानमें होता हुवा शन्द-

( २६४ ) चौरान्तिकी धातके स्थानमें होता हुवा शन्दः

(२६५) अञ्ब, गनाविके युद्धस्थानमें "

(२६६) राज्याभिषेकके स्थानमें, कथगोके स्थान, परदा-विके स्थान, होते हवे शब्द.

( २६७ ) "बालकोंके विनोद विलासके शब्द "

उपर लिखे सब स्थानोर्ने बोर्डेब्रियसे अथण कर, राग प्रेप उत्पन्न करनेवाले शब्द, मुनि सुने, अन्यको सुनावे, अन्य कीर सुनताही उसे अच्छा समझे.

भावार्थ -वेसे शब्द अवण करनेसे राग हेवकी वृद्धि, प्रमा-

साधुवींको बैठनाही नहीं चाहिये. अगर बैठना हो तो जल्दीसे पार हो, ऐसी नौकामें बैठे, नदीका दुसरा तट दृष्टीगोचर होता हो, ऐसी नौकामें बैठे. बेठती बखत मुनि सागारी अनदान कर नौकामें बैठे. जैसे नौकामें बैठनेके पहलाभी गृहस्थोंकी दाक्षिण्य-तासे गृहस्थोंका काम न करे, इसी माफिक ही नौकामें बैठनेके वाद भी गृहस्थका कार्य न करे. जैसी मुनिकी दृष्टि नौकावासी जीवींपर है, बैसीही पाणीके जीवोंपर है. मुनि सबजीवोंका हित चाहाते है. बहांपर गृहस्थका कार्य, साधु दाक्षिणतासे न करे यह अपेक्षा है. कारण मुनि उस समय अनदान किया हुवा अपना जीनाभी नहीं इच्छता है.

- (१८),, साधु नौकामें, दातार नौकामें.
- (१९) साधु नौकामें दातार पाणीमें.
- (२०) साधु पाणीमें, दातार नौकामें.
- (२१) साधु पाणीमें, दातार पाणीमें.
- (२२) साधु तथा दातार दोनों नोकार्मे
- (२३) साधु नौकामें दातार कर्दमर्भे.
- (२४) साधु कर्दममं, दातार नौकामें.
- (२५) साधु तथा दातार दोनों कर्दममें. नौका और ज-छके साथ चतुर्भगी—२६-२७-२८
- (२९) नौका और स्थलके साथ चतुर्भगी समझना. ३० ३१ ३२ ३३ जल और कर्दमसे चतुर्भगी. ३४ ३५ ३६ ३७ जल और स्थलके साथ चतुर्भगी. ३८ ३९ ४० ४१ कर्दम और स्थलके साथ चतुर्भगी. ४२ ४३ ४४ ४५. उक्त १८ वा सूत्रसे ४५ वा सूत्र तक दातार आहार पाणी देवे तो साधुर्वोको लेना नहीं कल्पै.

(७) जलमें रही हुइ गौकाको खेंचके साधुके लीये स्थलमें स्ताचे, उस मौकापर चटे. 3 (८) पर्व स्थलमें रही नौकाको जलको अंदर साधुके नि-मिस लाये, उस नौकापर बढे. ३

(९) जिस नौकाकी अन्दर पाणी भरागया हो, उस पा-णीको साधु उल्ले (बाहार फेंके) ३

(१०) कादयमें खुंची हुइ बाँकाको कर्दमसे निकालें. रै (११) किसी स्थानपर पडी हुइ मौकाको अपने छीये म-गयाके उसपर चडे-३

(१२) उर्ध्वगामिनी नीका पाणीके सामने जानेवाली, अ-धोगामिनी नौका, पाणीके प्रमें जानेवाली नौकापर चढे. रे

(१३) नौकाकी एक योजनकी गतिके टाइमर्ने आदा यो-सम जानेवाली नौकापर बैठे (१४) रसी पकड नीकाको आप स्वयं चलाये.

(१५) न चलती हुइ नौकाको दढाकर, येसकर, रसीकर आप स्वयं चलावे. ३

(१६) नौकामें आते हुवे पाणीको पात्रासे, कमंदलसे उ-लच बाहार फेंबे. ३ (१७) नौकाके छिद्रसे आते हुवे पाणीको हाथ, पग भीर

कोर भी प्रकारका उपकरण करके रावे. ३ भावार्थ-प्रथम तो जहांतक रहस्ता हो, वहांतक नौकामें साधुवोंको वैठनाही नहीं चाहिये. अगर वैठना हो तो जल्दीसे पार हो, ऐसी नौकामें वैठे, नदीका दुसरा तट दृष्टीगोचर होता हो, ऐसी नौकामें वैठे. वैठती बखत मुनि सागारी अनदान कर नौकामें वैठे. जैसे नौकामें वैठनेके पहला भी गृहस्थोंकी दाक्षिण्य-तासे गृहस्थोंका काम न करे, इसी माफिक ही नौकामें वैठनेके वाद भी गृहस्थका कार्य न करे. जैसी मुनिकी दृष्टि नौकावासी जीवाँपर है, वैसीही पाणीके जीवाँपर है. मुनि सवजीवाँका हित चाहाते है. बहांपर गृहस्थका कार्य, साधु दाक्षिणतासे न करे यह अपेक्षा है. कारण मुनि उस समय अनदान किया हुवा अपना जीनाभी नहीं इच्छता है.

- (१८),, साधुनौकामें, दातार नौकामें.
- (१९) साधु नौकामें दातार पाणीमें.
- (२०) साधु पाणीमें, दातार नौकामें.
- (२१) साधु पाणीमें, दातार पाणीमें.
- (२२) साधुतथा दातार दोनों नोकार्मे
- (२३) साधु नौकामें दातार कर्दममें.
- (२४) साधु कर्दममं, दातार नौकामें.
- (२५) साधु तथा दातार दोनों कर्दममें. नीका और ज-रुके साथ चतुर्भगी—२६-२७-२८
- (२९) नौका और स्थलके साथ चतुर्भगी समझना. ३० ३१ ३२ ३३ जल और कर्दमसे चतुर्भगी. ३४ ३५ ३६ ३७ जल और स्थलके साथ चतुर्भगी. ३८ ३९ ४० ४१ कर्दम और स्थलके साथ चतुर्भगी. ४२ ४३ ४४ ४५. उक्त १८ वा सूत्रसे ४५ वा न् सूत्र तक दातार आहार पाणी देवे तो साधुर्वोको लेना नहीं कल्पे.

यकी एक ही पेट (गाँउ) कर लेते हैं. बास्ते उस समय आहा पाणी लेना नहीं कल्पै भावना पूर्ववत्. यहां पन्धीलोग कीतनी कुयुक्तियों लगाते है वह सब मिध्या है. साध परम ह्याहर होते हैं. सब जीवॉपर अनुकपा है. (४६) ., मूल्य लाया हुवा वस्र बहन करे, ३

(४७) एवं उधारा लावा हवा वस.

(४८) सलट पलट कीया हवा वस

(४९) निर्वलसे सवल जयरदस्तीसे दिलावे, दो विभागी पकका दिल न होनेपर भी दुलरा देवे, और सामने लाके देवे

पेला बख प्रहम करे. ३

भावार्थ-भृत्यादिका यस लेना मुनिको नहीं करेंप. (५०) " आचार्यादिके लीचे अधिक वस प्रहत कीया ही

वह आचार्यको विगर आभवण करके अवने मनमाने नाधुकी देवे. ३

(५१) ,, उन्नु साधु साध्वी, स्वविर (वृद्ध) साधु साध्वी जिसका हाथ, पंग, कान, नाक आदि शरीरका अवयय छेदा हुवा नहीं, बेमार भी नहीं है, अर्थात् सामर्थ्य होनेपर भी उसकी म

माणसे अधिक वस देवे. दिलावे. देतेको अच्छा समझे. (५२) पर्व जिसके हाथ, पाव, नाक कानादि छेदा हुवा

हो, उसे अधिक वस न देवे, न दिलावे, न देतेको अच्छा समझे.

९ तीन वस्त्रका परिमाण है। एक वस्त्र २४ हायवा होता है। साध्नीक न्यार (४) वसका परिसण है

भावार्थ-वैमारमुनिके रक्तादिसे वस्त्र अशुचि हो, वास्ते अधिक देना वतलाया है.

(५३) ,, चस्र जीर्ण है, धारण करने योग्य नहीं है, स्व-रुपकाल चलने योग्य है, ऐसा वस्र ग्रहन करे. ३

(५४) नया वस्त्र, धारण करने योग्य, दीर्घकाल चलने योग्य है, ऐसा वस्त्र न धारे. ३ भावना पात्र उद्देशाकी माफिक.

(५५) ,, वर्णवन्त वस्त्र ग्रहन कर, विवर्ण करे. ३

(५६) विवर्णका सुवर्ण करे. ३

(५७) नया वस्त्र ग्रहन कर उसे तैल, घृत, मक्खन, चरबी लगावे. ३

(५८) एवं लोद्रव, कोकण. अवीरादि द्रव्य लगावे. ३

(५९) शीतल पाणी, गरम पाणीसे पकवार, वारवार धोवे. ३

( ६०-६१-६२ ) नया वस्र ब्रहन कर बहुत दिन चलेंगा इस अभिप्रायसे तैलादि, लोद्रवादि, द्रव्य लगावे, शीतल पाणी गरम पाणीसे धोवे ३

(६३) नया सुर्गधि वस्त्र प्राप्त कर उसे दुर्गन्धी करे.

( ६४ ) दुर्गन्धि वस्त्र प्राप्त करः उसे सुगन्धि करे.

( ६५ ) सुगंधि वस्र ग्रहन करः उसे तैलादि.

( ६६ ) लोद्रवादि लगावे.

( ६७ ) ज्ञीतल पाणी, गरम पाणीसे घोवे. एवं तीन सूत्र दु-गैधि वस्र प्राप्त कर-

Charles I delle

(६८-६९-७०) एवं छे सूत्र बहुत दिनापेक्षा भी कहना. ( ७६ ) सूत्र हुवे.

- (७७) ॥ अन्तरारहित पृथ्वी (मस्ति) पसे स्वान्तें यस्रको आताप देखे 3
  - ( ७८ ) पर्य मचित्र रज्ञपर बस्त्रको आताप देवे
    - (७९) कच पाणीसे स्निग्ध पृथ्वीपर बखनी आताप देवें है
- (८०) मचित्त शिला वाकरा, वालडीये त्रीवांकासाला, काष्ट्रमण्डीत जीय, इडा बीतादि जीव व्याप्त मूर्विपर वस्नती भारताप देये ३
  - (८१) घरके उबरेपर, देहलीपर
- (८२) भितपर छोने खदीवापर यावन् आव्छादित सूमि पर वद्यको आताप देवे ३
- (८३) माचा, माला प्रामाद, शिखर हवडी, निसरणी भावि उर्धस्थानपर बचका आताप वेवे
- भाषाय-पेसे स्थानांपर वसका आताप देनेमें देते हैते स्वय आप गिर पढे, वस वायुके मारा विर पढे उसे भारमधात संयमचात, परतीववात-रायादि दार्थाका समय है
- (८४) , वस्तरीअन्दर पूर्व पृथ्वोकाय वन्धी हुर्यी दसको निवास वर देवे ३ उस बसको ग्रहन वरे ३
- (८५) वय अप्टाय कवा जल्से भीजा हुवा तथा पाणीके सम्रोति
  - नघटेसे (८६) पथ तेउनाय सघरसे
    - (८७) पव बनस्पतिकायसे
      - (८७) यव वनस्यातकायस
      - (८८) एव औषधि, धान्य, बीजादि
- (८९) पत्र त्रस प्राची-जीवोंसहित तथा गमनागमन कर तथके

भावार्थ—साधुको कपडे निमित्त पृथ्य्यादि किसी जीवोंको नक्लीफ होती हो, ऐसा वस्र लेना साधुवीको नहीं कल्पे.

(९०), साधुवोंके पूर्व गृहस्थावास संबंधी न्यातीले हो, अन्यन्यातीले हो, आवक हो, अआवक हो, वह लोग ग्राममें तथा ग्रामान्तरमें साधुके नामसे याचना—जैसे महाराजको वस्र चा-हिये, महाराजको वस्र चाहिये, आपके वहां हो तो दीजीये—इत्यादि याचना कर देवे, धैसा वस्र साधु लेवे. ३

भावार्थ—साधुको वस्त्रकी जरुरत हो तो आप स्वयं याचना करे, परन्तु गृहस्योंका याचा हुवा नहीं लेवे.

(९१),, न्यातीलादि परिषदकी अन्दरसे उठके साधुके निमित्त बस्रकी याचना करे, वह बस्र साधु ग्रहन करे. ३

भावार्थ—िकसी कपडेंवालीका देनेका भाव नहीं हो, परन्तु 'एक अच्छा आदमीकी यावनासे उसे शरमींदा होके भी देना प-दता है. वास्ते साधुको स्वयंही यावना करनी चाहिये.

(९२),, साधु वस्नकी निथाय ऋतुवद्ध (मासकल्प)

(९३) एवं बस्रके लीये चातुर्मास करे. ३

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

भावार्थ — मुनि, वस्तकी याचना करनेपर गृहस्य कहे कि — है मुनि! तुम अबी यहांपर मासकल्प ठेरें, तथा चातुर्मास करें, हम आपको वस्त्र देंगे, और वस्त्र देशान्तरसे मंगवा देंगे, ऐसा वचन सुन, मुनि मासकल्प तथा चातुर्मास ठेरे. अगर ठेरना होतो अपने कल्प तथा परउपकारके लीचे ठेरना चाहिये. परन्तु कपडेंकी खुशमंदीके मातेत होके नहीं ठेरे, ऐसा निःस्पृही बीत-रागका धर्म है.

उपर लिखे ९३ बोलोंसे कोइ साधु साध्वी पक वोल भी से-धन करे. कराथे करतेकी अच्छा समझेगा, उसकी लघु चातुर्मी सिक प्रायभित्त होगा. प्रायमित विधि देखी बीसवा उद्देशामें-

इति श्री निशियसत्र—श्रठारवा उदेशाका संविध सारः

<del>~~</del>∞®~~

(१६) श्री निशिथसूत्र उन्नीसवा उद्देशाः

(१) <sup>'</sup>जो कोइ साधु साध्वी ' बहु मूस्य वस्तु-थस्न, पात्र,

कम्बल, रजोहरण तथा औपधि आदि, कोर् गृहस्य बहु मूल्यवाला षस्तुका सुरूप स्वयं लावे, अन्यके पास सुरूप मंगधाके तथा अन्य माधुके मिमिस मृत्य लाते हुवेको अच्छा समझे. यह वस्तु वह मूल्यवाली मुनि प्रवन करे, कराये, करतेकी अच्छा समझे

भाषार्थ-वह मुल्यवाली घरनु प्रदेश करमेसे प्रमावभाव बढ़े, चौरादिका भय रहे, इत्यादि.

- (२) पर्श बहु मृख्यवाली वस्तु उधारी क्षाके देवे, उसे मुनि प्रदुत करे. ३
  - (३) सलटा पलटाके दैवे, उसे मुनि ग्रहन करें. ३
  - ( ध ) निर्वेशसे जबरदस्ती सवट दिलावे, उसे महन करे. ह (५) दो मानीदारोंकी वस्तु, पकका दिल देनेका न होने-

पर भी दुसरा देवे, उसे मुनि बहन करे.

(६) वह मूल्य वस्तु सामने लाके देवे. उसै ग्रहन करे, ३

भावना पूर्ववत्.

(७), अगर कोइ बेमार साधुके लीवे बहु मूल्य औष-

धिकी खास आवश्यकता होनेपर तीन दात (माना) से अधिक महन करे. 3

(८),, यहु मूल्य वस्तु कोइ विद्योष कारनसे (औषधा-दि) ग्रहन कर ग्रामानुग्राम विद्यार करे. ३

भावार्थ—चौरादिका भय, ममत्वभाव वढे तस्करादि मार पीट करे, गम जानेसे आर्त्तध्यान खडा होता है. इत्यादि.

(९) , यहु मूल्य वस्तुका रुप परावर्त्तन कर गृहस्य देवे, जैसे कस्त्री अंवरादिकी गोलीयों वना दे गाल दे, ऐसेको प्रहन करे. ३

भावार्थ—जहांतक वने वहांतक मुनियोंको स्वल्प मूल्यका वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, औपधिसे काम लेना चाहिये. उपलक्षणसे पुस्तक, पाना आदि स्वल्प मूल्यवालेसे ही काम चलाना चाहिये.

(१०) , स्याम, प्रातःकाल, मध्यान्ह, और आदिरात्रि, यह स्थारों टाइममें एक मुहुर्त्त (४८ मिनीट) अस्वाध्यायका काल है. इस स्थारों कालमें स्वाध्याय (सूत्रोंका पठन, पाठन) करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

भावार्थ — इस च्यारों टाइममें तिर्थग्लोक निवासी देव फिर रते है. देवतावोंकी भाषा मागधी है. अगर उस भाषामें तुटी हो तो देव कोपायमान हो, कवी नुकशान करे.

(११), दिनकी प्रथम पोरसी, चरम पोरसी, रात्रिकी प्रथम पोरसी, चरम पोरसी, इसमे अस्वाध्यायका काल निकालके होष च्यारी पोरसीमें साधु साध्वीयों स्वाध्याय न करे, न करावे, न करतेको अच्छा समझे.

(१२),, अस्वाच्यायके समय किसी विशेषकारणते नीन पृच्छना (प्रमा) से अधिक पृष्ठे. ३ भावाये –अधिक पृछना हो तो स्वाच्यायके कालमें पृष्ठना

चाहिये. (१३) यह रुण्डाह-अगन्ते साम प्रश्नवर (तथा) में अ

(१३) एव इष्टिवाद--अगकी सात पृष्कृता ( प्रश्न ) से अ-धिक पृष्ठे, ३

(१४),, च्यार महान् महोत्सवकी अन्दर स्वाध्याय करे १ पया—इम्र मदोत्सव, चैत शुक्त १५ का, स्कन्ध महोत्सव, आ पाढ शुक्त १५ का. यक्ष महोत्सव, भावपद शुक्त १५का, भृत-महोत्सय कार्तिक शुक्त १५ का. इस च्यार दिनोंसे मूळ सुनीवा पठन पाठन करना साध्योंकी नहीं क्टरी. »

(१५), न्यार महा प्रतिपदा—वैशास करण १, भाषण हृष्ण १, आभ्वित कृष्ण १, मागशर कृष्ण १, इस च्यार दिनोंमें मूल सुपेंका पठन पाठन करना नहीं कृष्णे.

(१६) " स्वाध्याय पीरमीमें स्वाध्याय त करे. ३

(११) स्थाध्यायका च्यार काल है. उसमें स्वाध्याय म करे.?

भावाये--स्वाप्याय-- सन्व तुवसविध्वक्ताणं ' मुनिको स्थाम्याय प्यानमं हो अम्र रहना चाहिये चिनवृति निमेळ रहें. भामदका नाम कर्मोका क्षय और सद्गतिकि यासीका मील्य का-रण स्वाप्यावही है.

 भी स्थानामधी सुन- बहुई स्थान-भाकित मुख्य १५ को यम म दाल्य स्था है टक धम्मा वालिन्त्रण्या प्रतिशदा माग परिवा होती है इस बस्त दानी मागसादा पद्मान देश हुन दाना पुलिया, शांवा प्रतिशहाधी अन्याज्यात् र-मता नाहित तरू वर्षान्यन्त्र

- (१८) ,, जहांपर अस्वाध्याययोग्य पदार्थ टटी, पैसाव, हाड, मांस, रौद्र, पंचेंद्रियका कलेवरादि ३४ अस्वाध्यायसे कोइ भी अस्वाध्यायही, वहांपर स्वाध्यायकरे, करावे, भावना पूर्ववत.
- (१९) ,, अपने अस्वाध्याय टरी, पैसाव, रौद्रादि श-रोर-अशुचि हो, साध्वी भृतुधर्ममें हो, गड, गुम्बडके रसी ची-कती हो-इत्यादि अपने अस्वाध्याय होते स्वाध्याय करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.
- (२०), हठेले समीसरणकी वाचना न दी हो, और उ-परके समोसरणकी वाचना देवे, अर्थात् जिसको आचारांगसूत्र न पढाया हो, उसे स्यगडांगसूत्रको वाचना देवे. ३ स्यगडांगजी स्त्रकी वाचना दी, उसे स्थानांगसूत्रको वाचना देवे. ३ एवं यावत् कमसर स्त्रकी वाचना देना कहा है, उसको उत्क्रमशः वाचना देवे, देनेकी दुसरेको आज्ञा देवे, कन्य कोइ उक्कमशः आगम वा-चना देते हुवेको अच्छा समझे. वह आचार्योपाध्याय खुद प्राय-श्रित्तके भागी होते हैं.

भावार्थ — जैन सिद्धांतको संकलना शैली इसी माफिक हैं कि-वह आगम क्रमशः वाचनासे ही सम्यक् प्रकारसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है.

(२१),, नी ब्रह्मचर्यका अध्ययन (आचारांगसूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध) की वाचना न दे के उपरके सूत्रोंकी वाचना देवे, दिलावे, देतेको अच्छा समझे.

भावार्थ-जीवादि पदार्थ तथा मुनिमार्ग, उच्च कोटिका वैराग्यसे संपूरण भरा हुवा ब्रह्मचर्यका नौ अध्ययन है, वास्ते मोक्षमार्गमें स्थिर स्थोभ करानेके छीये मुनियोंको प्रथम आचा- रागसूत्र हो पदना चाहिये, अगर पसा न पटावे उन्होंके छीये यह प्रायधिस धतलाया हुवा है

(२२), 'अमार्स' पाचना लेनेको योग्य नहीं हवा है प्र व्यसे बालभायसे मुक्त न हुवा हा अर्थात् कालमें रोम (बाल) न भाषा हो भाषसे आगम रहस्य समझनकी योग्यता न हो धैर्य गाभीये न हो, विचारशक्ति न हो, वेसे अवासको आगमोंकी थाचना देवे दिलावे. देतेको अवला समझे

(२३) 🗯 'प्राप्त को आसमों को चाचनान देवे, न दिला थे, न देतेको अव्हासमसे इत्यस यालमावस मुक्त हवा हो, का समें रोम आगये हो, भावले सूत्रार्थ लेनेकी, बहुत करनेकी, तत्व विचार करनेकी. रहरूय समझनेकी योग्यता हो धैर्य गामीर्य, दीर्घट्टीता हो, एसे प्राप्तको आगमोंकी वाचना म देवे 💈

भाषाध-अयोग्यको आगमजान देना यह बढा भारी नुव शानका कारण होता है वास्ते ज्ञानदाता आवार्यापाध्यायती महाराजको प्रथमले पात्र छपाचकी परीक्षा करके ही जिनवाणी रूप अमृत देना चाहिये ता के भविष्य में स्वपरान्माका कश्याण <del>6</del> €

(२४) अति बाल्यावस्थाबाला मुनिको आगम पाचना

देव ३ ( १५ ) बास्यावस्थासे मुक्त हुवाको आगभ वाचना न देवे ३

भावना २२-२३ स्वत्ते देखो

(२५), एक आचार्यके पास विनयधर्मसमुक्त दाय शि च्यो पदते हैं उसमें चकको अध्या चित्त लगाये मान-ध्यान शि खाये, सुत्रार्थकी बाचना देवे [रानके कारणले], दुसरेकी न शि- सावे, न सूत्रार्थकी वाचना देवे [द्वेषके कारणसे] तो वह आचार्य प्रायश्चित्तका भागी होता है. भावना पूर्ववत्.

(२७) ,, आचार्योपाध्यायके वाचना दीये विगर अपनेही मनसे स्त्रार्थ, वांचे, वंचावे, वांचतेको अच्छा समझे.

भावार्थ — जैन सिद्धांत अति गंभीर शैळीवाले, अनेक रह-स्यसे भरे हुवे, कितनेक शब्द तो खास गुरु गमताकी अपेक्षा रखनेवाले है, वास्ते गुरुगमतासे ही सूत्र वांचनेकी आज्ञा है. गुरुगमता विगर सूत्र वांचनेसे अनेक प्रकारकी शंकाओं उत्पन्न होती है. यावत् धर्मश्रद्धासे पतित हो जाते है.

ं (२८) ,, अन्यतीर्थी, और अन्य तीर्थीयोंके गृहस्योंको स्त्रार्थकी वाचना देवे, दिलावे, देतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—उन्ह लोगोंकी प्रथमसेही मिथ्वात्वकी वासना हु-द्यमें जमी हुइ है. उसको सम्यक् ज्ञानही मिथ्या हो परिणमता है. कारण—वाचना देनेवाले पर तो उसका विश्वासही नहीं. विनय, भिक्तहीनको वाचना न देवे. कारण नन्दीसूत्रमे कहा है कि सम्यसूत्र भी मिथ्यात्वीयोंकों मिथ्यारूपमे परिणमते हैं.

ं (२९) ,, अन्यतीर्थी, अन्यतीर्थीयोंके गृहस्योंसे सूत्रायकी वाचना ग्रहन करे, करावे, करतेको अच्छा समझे.

भावार्थ—अन्यतीर्थी ब्राह्मणादि जैनसिद्धान्तोंके रहस्यका जानकार न होनेसे वह यथावत् नहीं समझा सके, न यथार्थ अर्थ भी कर शके. वास्ते ऐसे अज्ञातोंसे वाचना लेना मना है. रतनाही नहीं किन्तु उन्होंका परिचय करनाही चीककुल मना है. आजंकाल कीतनीक निर्नायक तरूण साध्यीयों स्वच्छन्दतासे अज्ञ ब्राह्मणों पासे पढ़ित है. जोस्का नतीजा प्रत्यक्षमें अनुभव कर रही है. (३०) , पास्तरवायोंको सुत्रार्थकी बाचना देवे. ३ (३१) उन्होसे बाचना लेवे. ३ ( ३२-३३ ) पत्र उसमावींको वाचना देवे. लेवे.

(३४-३५) एवं कुशीलीयोंके दो सत्र.

( ३६-३७ ) एव हो स्त्र, नित्यर्पिड मोगवनेवालीका तथा नित्य एक स्थान निवास करमेवालीका, उसे वाचना देवे-लेवे.

(३८-३९) यवं संसक्ताको वाचना देवे तथा लेवे. भाषार्थ-पासत्वाबोंको बाचना देनेसे उन्होंके साथ परि-

चय बढे, उन्होंका ऋछ असर, अपने शिष्य समुद्रायमें भी हो तथा लोक व्यवहार अशब्द होनेसे शका होगाकि-इस होगी मंडलका आचार-व्यवहार सदश होगा. तथा पासत्यावीले वा चना लेनेमें बहही दोप हैं. और उसका विनय, भक्ति धन्दन, नमस्कार भी करना चढे. इत्यादि, वास्ते ऐसा हीनाचारी पास-रथाबोंके पास. न तो बाचना लेना, और न पेसेको बाचना देना उपर लिखे ३९ बोलोसे पक भी बोल कोई साधु साध्वी

सेवन करेगा, उसको लघु चातुर्मामिक प्राथिस होगा. माय-कित विधि देखी बीसवा उद्देशार्थे.

इति श्री निशिधसूत्र-उनीतवा उदेशाका संचिप्तमार.

---\*<del>(0)</del>\*---

( २० ) श्री निशिथसूत्र-वीसवा उद्देशा.

(१) 'जो कोइ साधु साध्वी ' एक श्रासिक श्रायश्वित स्वा-भक्त (पहला उद्देशासे पांचवा उद्देशातकके बोल) सेवन कर माग्रा रिहत-सरलतासे आलोचना करे, उसे एक मासिक प्रायश्चित दीया जाता है. और

- (२) मायासंयुक्त आलोचना करनेपर उसे दोय मासिक भायभित्त देते है.कारण-एक मास मूल दोष सेवन कीया उसका. भौर एक मास जो आलोचना करते माया-कपट सेवन कीया, उसकी आलोचना, एवं दो मास.
- (३) इसी माफिक दोय मास दोषस्थानक सेवन कर मायारहित आलोचना करनेसे दोय मासका मायश्चित्त.
- ४) मायासंयुक्त करनेसे तीन मासका प्रायश्चित्त भावना पूर्ववत्.
  - (५) तीन मासवालोंको मायारहितसे तीन मास.
  - (६) मायासंयुक्तको च्यार मास.
  - (७) च्यार मासवालोंको मायारद्वितसे च्यार मास.
  - (८) मायासंयुक्तको पांच मासः
  - (९) पांच मास-मायारहितको पांच मास.
- (१०) मायारहितको छे मास. छे माससे अधिक प्रायभित्त नहीं है. कारण-आजके साधु साध्वी, वीरप्रभुके शासनमें विचरते हैं, और वीरप्रभु उत्कृष्टसे उत्कृष्ट छे मासको तपश्चर्या करी है. अगर छे माससे अधिक प्रायश्चित स्थान सेवन कीया हो, उसको फिरसे दुसरी दफे दीक्षा ग्रहनका प्रायश्चित्त होता है.
- (११),, बहुतवार मासिक प्रायक्षित्त स्थानको सेवन करे. जसे पृथ्वीकी विराधना हुइ, साथग्ने अप्कायकी विराधना एक बार तथा वारवार भी विराधना हुइ, वह एक साथमें आलोच-

प्फपट भावसे आलोचना करी हो, तो उमे मासिक प्रायधित देवे. ( १२ ) मायासंयुक्त आलोचना करनेसे दोमासिक प्रायधित

(१२) मायासँयुक्त आलोचना करनेसे दोमासिक प्रायधित होता है. भावना पूर्ववत्,

(१३) एपं बहुतसे दोमासिक प्रावश्चित्त स्थान सेवन करः नेसे मायारहितपालोको दोमासिक आलोचना.

(१४) मायासहितको तीन मासिक आलोधना. यायत् वर्डुः तै पांच मासिक, मायारहित आलोधनासे पांच मास्। मायार्वः दित आलोधना करनेसे हे पासका प्राथमित होता है। सूत्र २० हुए, भाषना प्रथम सूत्रको माफिक समहत्ता.

(२१), मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मा-रिक, पांच मासिक, और भी किसी मकारके प्रायक्षित स्थानोंकी स्थिम कर माधारहित आलोचना करनेसे मुक्क सेथा हो। उतनाही गायक्षित होता है। जैसे एक मासिक यावत पांच मासिक.

( २१ ) अगर मावा-कपटले संयुक्त आलोजना करे, उसे मूळ प्रापक्षित्तले एक मास अधिक मायश्चित होता है. यागद माया-रहित हो, चाहे मायालहित हो, परन्तु छे मालले अधिक माय-सित्त नहीं है. अधिक मायश्चित हो, तो पहलेकी दौरा छेदकें नथी दौराका प्रायश्चित होता है. यथ दो सूत्र बहुचनगरिसा भी

समझना. २३–२४ सूत्र हुवे. (२५)<sub>ा</sub> च्यार मासिक, साथिक चातुर्मासिक, पैच मा-सिक, साथिक: पैच मासिक प्रायक्षित स्थान सेवन कर मायार-दित आलोचना करे, उसे मुळ शायक्षित सेवे.

(२६) मायासंयुक्त आंडोचना करनेसे पांच भास, साधिक

पांच मास, छे मास, छे मास, इससे उपर माथासहित, चाहे मा-यारहित हो, प्रायश्चित्त नहीं हैं. भावना पूर्ववत्, पर्व दो सूत्र बहु-वचनापेक्षा. २७-२८ सूत्र हुवे.

- (२९), चतुर्मासिक, साधिक चतुर्मासिक, पंच मासिक, साधिक पंचमासिक प्रायश्चित स्थान सेवन कर आलोचना करे, मायारित तथा मायासिति. उस साधुको उपरवत् प्रायश्चित देके किसी वैमार तथा वृद्ध मुनियोंकी वैयावच करने निमित्त स्थापन करे. अगर प्रायश्चित सेवन कीया, उसे संघ जानता हो तो संघके सन्मुख प्रायश्चित्त देना चाहिये, जिससे संघको प्रतीत रहे, साधुवोंको क्षांम रहे, दुसरी दफे कोइ भी साधु, ऐसा अकृत्य कार्य न करे, इत्यादि. अगर दोष सेवनको कोइ भी न जाने, तो उसे अन्दर ही आलोचना देना. उसका दोष जो प्रगट करते जिन्ता प्रायश्चित्त, दोष सेवन करनेवालोंको आता है, उतना ही गुप्त दोषको प्रगट करनेवालोंको होता है. कारण पसा करनेसे शासनहीलना मुनियोंपर अभाव दोष सेवनमें निःशंकता आदि दोषका संभव है. आलोचना करनेवालोंका च्यार भांगाः—
- (१) आवार्यमहाराजका शिष्य, एकसे अधिक दोष सेवन कर आलोचना करते समय क्रमसर पहले दोषकी पहले आलोचना करे.
- (२) एवं पहेले सेवन कीया दोषकी विस्मृति होनेसे पीछे आलोचना करे.
  - (३) पीछे सेवन कीया दोषकी पहले आलोचना करे.
  - ( ४ ) पीछे सेवन कीया दोषकी पीछे आलोचना करे, आलोचनाके परिणामापेक्षा और भी चौभंगी कहते हैं—
  - (१) आलोचना करनेके पहला शिष्यका परिणाम था कि

---अपने वस्याववे छीये विशुद्ध भावसे आलोधना करना और आचार्य पास आवे विशुद्ध भावसे ही आलोधना करी

जाचार पास आर्थ विशुद्ध भावसे ही आलोचना करी

(२) आलोचना विशुद्ध भावसे करनेका विचार कीयाया,
फिर अधिक प्रावधिस आनेसे, मान, प्रजावी हानिके स्वालसे

मापासेयुक्त आलोचना करे. ( ६ ) पहले सावासेयुक्त आलोचना करनेवा विचार कीया सा, परन्तु सायाका एक समारबुद्धिका हेतु आन निष्कपट भा यसे आलोचना करे

(४) भवाभिनन्दी-पहला विचार भी अञ्चल और पीछेसे आखोचना भी कपटलेपुत्त करे कारण कर्मोंकी विधित्र गती हैं. यह आठ भागा सर्वे स्थान समझना अध्यारमा प्रृति, अपने कीये हुवे कर्म (पापस्थान)की सम्पक्त प्रवारसे समझके निर्मेख वित्तत्ते माखोचना कर आचार्वों हि शाखायेक्षा प्रायधित्त हेये, उसे अपने आसारी शाखसे तपश्चां कर प्रायधित्तवर पूर्ण करें

(३०) यथ बहुबचनापेक्षा भी समझना

( ११ ), चतुर्मासिक साधिक चतुर्मासिक, एच मासिक साधिक एंचमासिक प्राथमित स्थान सेवन कर पूर्वोक आठ भागोंसि आलोचना करे, उस भुनिको वयाबत प्राथमित तपमें स्थापन करे, उस तपमें वर्तेते हुवको अन्य दाच लग जाने, तो उसको आलोचना दे उसी चल्छ तममें बुद्धि कर देना अगर तप करते समय बह साधु असमये हो ता अन्य साधु, उन्होंके वैयावम में सहायता निमित्त रखे, उसे तप पूर्ण कराना आवार्यना कर्तेटा में

( ३२ ) यथ बहयचनापैक्षा मी समजना

भावार्थ—चल्लु तपमें दोषोंकी आलोचना कर तप लेवे ता स्वल्प तपश्चर्या करनेसे प्रायश्चित्त उतर जावे, और पारणा करके तप करनेसे बहुत तप करना पढे. इस हेनुसे साथ हीमें लगेतार नप करवाय देना अच्छा है. तपकी विधि अनेक सुप्रमें है.

(३३) जो मुनि, मायारहित तथा मायासहित आलोचना करीं, उसको आचार्यने छ मासिक तप प्रायश्चित दीया है, उसी तएका अन्दर वर्त्तते मुनि, ओर दोय मासिक प्रायश्चित्त आवे, पेसा दोपस्थानको सेवन कीया, और उस स्थानकी आलोचना अगर मायारहितकी हो, तो उस तपके साथ वीश रात्रिका तप सामेल कर देना. कारण-पहला तप करते उस मुनिका शरीर शीण हो गया है. अगर माया संयुक्त आलोचना करी हो तो दो मास और वीदा रात्रि पहलेके (छेमासीक तप) तपके साथ मिला देना चाहिये. परन्तु उस तपसी साधुको पीछेकी आलोचनाका हैतु, कारण, अर्थ ठीक संतोषकारी वचनोंसे समझा देना चाहिये है मुनि! जो इस तपके साथ तप करेंगे, तो दो मासकी जगाहा षीश रात्रिमें प्रायश्चित्त उतर जावेंगा, अगर यहां न करेंगे, तो तेपस्याका पारणा करके भी तेरेको छे मासका (मायासंयुक्त तो तीन मासका ) तप करना होगां. इस वखत तप अधिक करेंगे तो यह हमारा साधु, तुमारी वैयावच्च विगेरहसे सहायता करेंगा, रत्यादि. वह साधु इस वातको स्वीकार कर उस तपको चाहे आदिमें, चाहे मध्यमें, चाहे अन्तमें कर देवे जितना ज्यादा परिश्रम हो, उसे मुनि कर्मनिर्जराका हेतु समझे.

. (३४) पत्रं पंच मासिक प्रायश्चित्त विशुद्ध करते बीचमें दो मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना करे, उसकी विधि ३३ वां सूत्र माफिक समझना.

- (३५ पर्य चातुर्मासिक.
- (३६) एवं तीन मासिकः
- (३७) एवं दोय मासिक.
- · ३८) पक मासिक. भावना पूर्ववत् समझनाः

(३९) जो मुनि छे मासी बाबत एक मासी तप करते हुवे अन्तरामें दो मासी प्रोयक्षित स्वान सेवन कर मायासयुक्त भा लीचना करी, जिलसे दोय माल, बीश अहोराधिका प्रायसित,

आचार्यमे दीया, उस तपको पहलेके तपके अन्तमें प्रारंभ कीया है उस तपर्ने वर्तते हवे मुनिको और भी होय मासिक प्रायमित स्यामका दोष लगजाये, उसे आचार्य पास आलोचना मायारहित करना चाहिये. तब आधार्य उसे बीश दिनका तप, उसे पूर्व तप-भयांके साथ वढा देवे, और उसका कारण, हेतु, अर्थ आदि पूर वांकि माफिक समझावे. मुख तपके सिवाय तीन मास दश दिन

का तप हवा. (४०),, तीन मास ददा रात्रिका तप करते अंतरे और भी दो मासिक प्राथिशत स्थान सेयन कर आलोचना करनेसे

बीश रात्रिका तप प्रायश्चित्त देनेसे व्यार मामका तप करे. भा चना पूर्वयतः

( ४१ ) ,, ज्यार मासका तप करते अन्तरेमें दोमासी पा-यश्चित्त स्थान सेवन करनेसे पूर्ववत् बीश राधिका मायश्चित्त पूर्व तपमें मिला देवे, तब च्यार मास वीश रात्रि होती है.

( ४२ ) "च्यार भास चीश रात्रिका तप करते अंतरे दो मासिक मायश्रित स्थान सेवन करनेसे और बीश रापि तप उ-

सये साथ किला देजेसे पांच बास दश रात्रि होती है.

- ( १३ ) , पांच मास दश रात्रिका तप करते अंतरे दो मासिक प्रायिक्षत्त सेवन करनेसे वीश रात्रिका तप उसके साथ मिला देनेसे पूर्ण छे मास होता है, इसके आगे तप प्रायिक्षत्त नहीं है. फिर छेद या नवी दीक्षा ही दी जाती है. भावना पूर्ववत्
- (४४) ,, छे मासी प्रायश्चित्त तप करते हुवे मुनि, अन्तरे एक मासिक प्रायश्चित्त स्थानको सेवे, उसकी आलोचना करने-पर आचार्य उसे पूर्वतपके साथ पन्दर दिनोंका तप अधिक करावे.
  - ( ४५ ) एवं पांच मासिक तप करते.
  - ( ४६ ) एवं च्यार मासिक तप करते.
  - ( ४७ ) तीन मासिक तप करते.
  - ( ४८ ) दो मासिक तप करते,
- ( ४९ ) एवं एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक प्रा-यिश्चत्त स्थान सेवन कीया हो, तो आदा मास सबके साथ मिला देना, भावना पूर्ववत्.
- (५०), छे मासिक यावत एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक और प्रायश्चित स्थान सेवन कर माया संयुक्त आलोचना करे, उसे साधुको आचार्यने दोड (१॥) मासिक तप सीया है, वह साधु पूर्व तपको पूर्ण कर, उसके अन्तमें दोड (१॥) मासिक तप कर रहा है. उसमें और मासिक प्रायश्चित स्थानसे मासिक तप कर रहा है. उसमें और मासिक प्रायश्चित स्थानसे वी माया रहित आलोचना करे, उसे पन्दर दिनकी आलोचना वी माया रहित आलोचना करे. दे के पूर्व दोड मासके साथ मिला देना. एवं दो मासका तप करे.
  - (५१) ,, दो मासिक तप करते और मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना करनेसे, पन्दरादिनकी आलोचना दे पूर्व दो मासके साथ मिलाके अढाइ मासका तप करे.

(३५ पर्व चातुर्भासिक

(३६) एवं तीन बासिक

(३७) एव दोय मासिक

, ३७) पव दाय मासिक

३८) पक मासिक भावना पूर्ववत् समझना

(३९) जो मुनि छे भासी याचत एक मासी तप करते हुँ अगररामें दो मासी भाषिक्षण स्थान सेवन कर माथासपुरू जो जावाना करी, जिससे दोव मासत, बीवा अहोराविका मायिक्षण आचार्यने दीया उस तपको पहलेक तपके अग्तमे मारम कीया है उस तपमें बचेते हुँ है मुनिनो ओर भी दाय मासिक मायिक्षण स्थानना दाव जगजाये उसे आचार्य पास आज्येवना मायारिवर कराना चाहिये ताव आचार्य उसे लीवा दिनका तप उसे पूव तप अपिक सेवर हो और उसका कारण हेतु अर्थ आदि पू वर्षण कारण होतु अर्थ आदि पू वर्षण कारण होता स्वाप्त स्वाप्त

(४८), सीन मास दशाराविकातप करते अतरे और भी दो मासिक प्रायमित रूपान सेवन कर आलोचना करनेसे बीशाराविकातप प्रायमित देनेसे रूपार मासका तप करें भा

वना पूर्वेषत् (४१), च्यार मासका सप करते अन्तरेर्मे दोमासी मा

थित्रत्त स्थान सेवन करनेसे पूर्ववत् बीदा रात्रिका प्रायक्षित पूर्व तपर्मे मिला देय, तब ज्यार मास बीदा रात्रि हाती है

तपमामल दय, तव ज्यार मास वाद्यारात्र हाता ह (४२), ज्यार मास वीद्यारात्रिका तय करते अतरेद्या मासिक प्रायक्षित स्थान सेवन करनेसे और वीद्यारात्रित तय उ

सके साथ मिला देनेसे पाच मास दश रात्रि होती है

- ( १३ ) , पांच मास दश रात्रिका तप करते अंतरे दो मासिक प्रायश्चित्त सेवन करनेसे बीश रात्रिका तप उसके साथ मिला देनेसे पूर्ण छे मास होता है, इसके आगे तप प्रायश्चित्त नहीं है. फिर छेद या नवी दीक्षा ही दी जाती है. भावना पूर्ववत.
- (४४) , छे मासी प्रायश्चित्त तप करते हुवे मुनि, अन्तरे एक मासिक प्रायश्चित्त स्थानको सेवे, उसकी आलोचना करने-पर आचार्य उसे पूर्वतपके साथ पन्दर दिनोंका तप अधिक करावे.
  - ( ४५) एवं पांच मासिक तप करते.
  - ( ४६ ) पवं च्यार मासिक तप करते.
  - (४७) तीन मासिक तप करते.
  - ( ४८) दो मासिक तप करते,
- ( ४९ ) एवं एक मासिक तप करते अन्तरे एक मासिक प्रा-यश्चित्त स्थान सेवन कीया हो, तो आहा मास सबके साथ मिला देना, भावना पूर्ववत्-
- (५०),, छे मासिक यावत एक मासिक तप करते अ-तरे एक मासिक और प्रायिश्वत स्थान सेवन कर माया संयुक्त आलोचना करे, उसे साधुको आचार्यने दोड (१॥) मासिक तप दीया है, वह साधु पूर्व तपको पूर्ण कर, उसके अन्तर्मे दोड (१॥) मासिक तप कर रहा है. उसमें और मासिक प्रायिश्वत स्थानसे वो माया रहित आलोचना करे, उसे पन्दर दिनकी आलोचना दे के पूर्व दोड मासके साथ मिला देना. एवं दो मासका तप करे.
- (५१) ,, दो मासिक तप करते और मासिक प्रायश्चित्त स्थान सेवन कर आलोचना करनेसे, पन्दरादिनकी आलोचना दे पूर्व दो मासके साथ मिलाके अढाइ मासका तप करे.

(५२),, अडार् मासवालाको मासिक प्रा० स्थान सेवन करनेसे पन्दरा दिनका तप वेके पूर्वके साथ मिलाके तीन मास कर दे.

(५३) " एवं तीन मासवालाक सादा तीन मास-

(५४) सादा तीन मासवालाके ब्यार मास.

(५६) व्यार मासवाळाके सादा व्यार मास.

( ५६ ) साढे च्यार मासवाळाके पांच भास. ( ५७ ) पांच मास बाळाके साढा पांच मास.

(५८) साढा पांच मास वालाके छे मास. भावता पूर्ववत् समझना.

(६९),, दो मासिक प्रायधित तप करते अन्तरे पक मा-सिक माधिक्षत स्थान सेवन करनेसे पन्दरादिवकी आलीचना दे के पूर्व दो मासके साथ मिछा देनेसे अडाइ मास.

(६०) अढ़ाइ मासका तप करते अन्तरे दो मास माय-श्चित स्थान सेवन करनेसे बीदा रात्रिका तप दे के पूर्व अढ़ाई मास साथ मिळानेसे तीन मास और पांच दिन होता है.

(६१) तीन साल पांच दिनका तप करते अंतरे पक मा-सिक प्रा० स्थान सेवन करमेसे पन्दरा दिनोंका तप, उस तीन मास पांच रात्रिके साथ भिळानेसे तीन मास बीश अहोरात्रि होतों हैं.

(६२) तीन मास बीद्या अहीरात्रिका तप करते अन्तरेमें दो मासिक प्रान्ट स्वान सेवन करते वालेको बीद्य अहीरात्रिकी आलोचना देके पूर्वका तपके साथ मिला देनेसे ३-२०-२० ब्यार मास देश दिन होते हैं. (६३) च्यार मास दश दिनका तप करते अन्तरेमें एक मांसिक प्रा० स्थान सेवन करने वालेको पन्दरा दिनकी आलो-चना पूर्व तपके साथ मिला देनेसे ४-१०-१५ च्यार मास पंचवीश अहोरात्री होती है.

(६४) च्यार मास पंचवीश अहोरात्रिका तप करते अन्त-रमें दो मासिक प्रा॰ स्थान सेवन करनेवालेको बीश रात्रिकी आलोचना, पूर्वतपके साथ मिला देनेसे पंच मास और पंदरा अहोरात्रि होती है.

(६५) पांच मास पंदरा रात्रिका तप करते अन्तरामें पक मासिक प्रा॰ स्थान सेवन करनेवालेको पन्दरा अहोरात्रिकी आलोचना, पूर्वतपके साथ सामेल कर देनेसे छे मासिक तप होता है. इसके आगे किसी प्रकारका प्रायश्चित्त नहीं है. अगर तप करते प्रायश्चित्तका स्थान सेवन करते हैं, उसकी आलोचना देने वाले आचार्यादि, उस दुवल हारीरवाला तपस्वी मुनिको मधुरतासे उस आलोचनाका कारण, हेतु, अर्थ वतलावे कि तुमारा प्रायश्चित्त स्थान तो पक मासिक, दो मासिकका है, परन्तु पेस्तरसे तुमारी तपच्चां चल रही है. जिसके जरिवे तुमारा हारी-रक्षी स्थित निर्वल है. लगेतार तप करनेमें जोर भी ज्यादा पर्दिता है. इस वास्ते इस हेतु-कारणसे यह आलोच ना दी जाती है. कृत पापका तप करना महा निर्जराका हेतु है. अगर तुमारा उत्थानादि मंद हो तो मेरा साधु तुमारी वैयावच करेंगा तु ह्यान्तिसे तप कर अपना प्रायश्चित्त पूर्ण करो. इत्यादि. २०

आलोचना सुननेकी तथा प्रायश्चित्त देनेकी विधि अन्य स्था-नांसे यहांपर लिखी जाती है.

आलोचना सुननेवाले.

चना करते समय अगर कोइ प्रायधित स्थान, विस्मृतिते आछो-चना करना रह गया हो, उसे वह शानी कह देव कि—हे प्रप्र अशुक स्रेयकी मुमने आलोचना नहीं करी है, अगर कोइ मारा —कपट कर किसी स्थानकी आलोचना नहीं करी हो, तो उसे यह ज्ञानी आलोचना न देवे, और किसी हमस्य आचार्यके पाल

आलोचना करमेका कह देये.
(२) छग्नस्य आचार्य आलोचना सुननेवाल कितने गुणीके

भारक होते हैं । यथा— (१) पंचाचारको अखंड पालनेवाला हो, सतरा प्रकारते संयम, पांच समिति, तीन गुनि, दश प्रकारका यतिभर्मके भारक.

गीताये, यहुश्वत, दीयेदवीं-इत्यादि कारण-आप निदांप हो, बहदी दुनरोको निदांप बमा सफे, उत्तकादी प्रभाव दुतरे पर एड सफे. (१) धारणावन्त-प्रज्य, क्षेत्र, काल आवके जानकार-

(२) धारणायन्त-इन्य, क्षेत्र, काल आवक जानकार-गुरुकुल बासकी सेवन कर अनेक प्रकारसे धारणा करी ही, स्या-क्षादका रहस्य, गुरुगमतासे धारण कीया हो,

हा दका रहस्य, युकामताल यारण जाण वाग (१) पांच व्यवहारका जानकार हो — आगमध्यवहार, सून व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार, जीत व्यवहार दिखी व्यवहार सूत्र उद्देश १० वां) किस समय किस व्यवहारसे काम स्रोया जाने, या-प्रवृत्ति की जाने उसका जानकार अवस्य होना

चाहिये. (४) कितनेक पैसे जीव भी हाते हैं कि—लज़ाके मारे

शुद्ध आलोचना नहीं कर सके; धरनतु आलोचना सुनने वालीम

यह भी गुण अवश्य होना चाहिये कि—मधुरता पूर्वक आलोचक साधुकी लज्जा दूर करनेको स्थानांग-आदि सूत्रोंका पाठ सुनाके हृदय निर्मल बना देवे. जैसे—हे भद्र! इस लोककी लज्जा परभवमें विराधक कर देती हैं. रुपा और लक्षमणा साध्वीका दृशनत सुनावे.

- (५) शुद्ध करने योग्य होचे, आप स्वयं भद्रक भाव —अपक्ष-पातसे शुद्ध आलोचना करवाके, अर्थात् आलोचना करनेवालींका गुण वतावे, आठ कारणींसे जीव शुद्ध आलोचना करे—इत्यादि.
- (६) ममें प्रकाश नहीं करे. धैंथी, गांभीथी, हृदयमें हो, किसी प्रकारकी आलोचना कोइभी करी हो, परन्तु कारण होने परभी किसीका ममें नहीं प्रकाशे.
- (७) निर्वाह करने योग्य हो. आलोचना अधिक आती है, और शरीरका सामर्थ्य, इतना तप करनेका न हो, उसके ली- पे भी निर्वाह करनेको स्वाध्याय, ध्यान, वन्दन, वैयावच-आदि अनेक प्रकारसे प्रायश्चित्तका खंड खंड कर उसको शुद्ध कर सके.
- (८) आलोचना न करनेका दोष, अनर्थ, भविष्यमें विराध्यक्षणां, संसारवृद्धिका हेतु, तथा आठ कारणोंसे जीव आलोचना न करनेसे उत्पन्न होता दुःख यावत् संसार भ्रमण करे. ऐखा बतलावे.
- (९-१०) प्रिय धर्मी और हढ धर्मी हो, धर्म शासनपर पूर्ण राग, हाड हाड किमीजी, रग रग, नशों और रोमरोममें शासन व्याप्त हो, अर्थात् यह दोषित साधु आलोचना न करेगा, तो दुसरा भी दोष लगनेसे पीछा न हटेगा. ऐसी खराव प्रवृत्ति होनेसे भविष्यमें शासनको वडा भारी धोका पहुँचेगा. इत्यादि हिताहितका विचारवाला हो.

(श्री स्थानांगजी सूत्र-दश्वे स्थाने)

उपर लिखे दश गुणीको धारण करनेवाले आलोचना सु-नने योग्य होते हैं, वह प्रथम आलीधना सुने, दुसरी बस्तत और कहे-हे बरम ! में पहला ठीक तरहसे नहीं सुनी, अब दुसरी दंप सुनाये सब दुनरी दंप सुने. अब इछ संज्ञाय ही ती, कहेवि-दे भद्र ! मुझे कुछ प्रमाद आ रहाथा, बास्ते तीसरी दरे और सुनाय, तीन दर्भ सुननेसे पत्र सहश्च हो, तो उसी निष्कपट शुद्ध आलीचना समझे. अगर तीन दर्पमें बुछ फारफेर ही ती उसे माचा संयुक्त आलोचना समझना. ( व्यवहारस्य )

मोहनीयक मैका प्रयस उद्य होनेसे जीव अपने बतमें दीव लगाते है यथा~ '१) ' कन्द्रपेसे '--बोहनीय वर्षके उदयसे उन्माद्दशा प्राप्त ही, हास्यविनीद, विषय विकार-आहि अनेक कारणीते

मुनि अपने पारिप्रमें दोप क्सियास्ते खगाते हैं! बारिप्र

बीप लगाते है. (२) 'प्रमाद ' मद, विषय, क्याय, निद्या और विकथा-

इस पाच कारणीसे प्रेरित मुनि दोप हमाने हैं, जैसे पूजन, प्रति-लेक्न, पिंड विशुद्धिमें प्रमाद करे

(३) 'अज्ञात 'अज्ञानतासे तथा अनुपर्यागसे, इलग, प-

लगादि अयतना व्यामेसे---

(४) आतुरता ' हरेव वाये आतुरतास वरनेर्भ सवमन-तोंको बाधा पहुचती है

(५) 'आपसद्द्या' शरीरव्याधि, तथा अर्ज्यादिम भापदा आनेसे दोष लगावे

१ दिल्यकी परिक्षा निमित्तदीष रूपना है उस्तो उत्पानीकस्त

- (६) 'शंका 'यह पूंजन प्रतिलेखन करी होगा या नहीं करी होगा इत्यादि कार्यमे शंका होना.
- (७) 'सहसातकारे' बलात्कारसे, किसी कार्य करनेकी इच्छा न होनेपर भी वह कार्य करनाही पडे.
  - (८) 'भय 'सात प्रकारका भयके मारे अधीरपनासे-
- (९) ' क्रेषद्शा ' कोध मोहनीय उदय, अमनोज्ञ कार्यमें क्रेषभाव उत्पन्न होनेसे दोष लगता है.
- (१०) शिष्यादिकी परीक्षा (आलोचना) अवण करनेके निंमित्त दुसरी तीसरी बार कहना पडता है, कि मैंने पूर्ण नहीं सुनाथा, और सुनावें. (स्थानांगसूत्र.)

दोष लग जानेपर भी मुनियोंको शुद्ध भावसे आलोचना करना बढाही कठिन है. आलोचना करते करते भी दोष लगा देते है. यथा--

- (१) कम्पता कम्पता आलोचना करे. अर्थात् आचार्यादिका भय लावेकि—मुझे लोग क्या कहेंगे? अर्थात् अस्थिर चित्तसे आलोचना करे.
- (२) आलोचना करनेके पहला गुरुसे पूछे कि—हे स्वा-मिन्! अगर कोइ साधु, अमुक दोष सेवे, उसका क्या प्रायश्चित्त होता है ? शिष्यका अभिप्राय यह कि—अगर स्वल्प प्रायश्चित्त होगां, तो आलोचना कर लेंगे, निर्हे तो नहीं करेंगे.
- (३) किसीने देखा हो, ऐसे दोषकी आलोचना करे, ओर न देखा हो, उसकी आलोचना नहीं करे. (कौन देखा है?)
- (४) बढे बढे दोषोंकी आलोचना करे, परन्तु सुक्ष्म दो-बॉकी आलोचना न करे.

(६) त्रम दोषोंकी आलोचना करे, परन्तु स्पूल दोषोंकी आलोचना न करे.

(६) यदे जोर जोरसे शब्द करते आलोचना करे. जिससे यहुत लोक सुने, चकत्र हो जावे.

(७) विलकुल घीम स्वरसे बोले. जिसमें आलोचना सु-ननेवालोकी भी पुरा शब्द सुनावा जाय नहीं. (८) पक प्रावधित स्वान, बहुतसे गीतायींके पास आलो-

चना करे. इरादा यहकि—कोनसा गीतार्थ, कितना कितना प्राथिस देता है.

(९) प्रायधित देनेमें अज्ञात (आचारांग, निशिषका अज्ञान) पे समीप आलोचना करे. कारण वह क्या प्रायधित दे सर्थे:

(१०) स्थयं आलोबना करनेवाला लुद् ही उस प्रायक्षित को सेवन कीया हो, उसके पास आलोबना करे. कारण—लुद प्रायक्षित कर दीपित है, यह दुसरीको क्या शुद्ध कर सकेंगा?

उन्हरें मच यात कवी कही न जायगी. ( स्वानांगसत्र, )

अल्डोबना कोन करता है! जिसके वारीय कर्मको स्वीपदास हुवा हो, सवान्तरमें आराधक पदकी अभिलाग रख-ता हो, वह सच्यात्मा आलीचना कर अपनी आन्याको पवित्र वना सके. यथा-

41 (44)

(१) जातिथान्-

(२) कुलवानः इस बास्ते शास्त्रकारोंने दीक्षा देने समय
 हो प्रथम जाति, इल, उत्तस होनेकी आवश्यकता यतलाइ है.

जाति-कुल उत्तम होगा, यह मुनि आत्मकल्याणके लीये आलो-चना करता कवी पीछा न हर्टेगा.

- (३) विनयवान् आलोचना करनेमें विनयकी खास आ-वश्यकता है. क्योंकि-आत्मकल्याणमें विनय मुख्य साधन है.
- (१) ज्ञानवान्—आलोचना करनेसे शायद इस लोकर्में मान-पूजा, प्रतिष्ठामें कवी हानि भी हो, तो ज्ञानवंत, उसे अपना सहदयमें कवी स्थान न देंगा. कारण-पेसी मिथ्या मान-पूजा, इस जीवने अनन्तीबार कराइ है. तदिष आराधकपद नहीं मिला है. आराधकपद, निर्मल चित्तसे आलोचना करनेसे ही मिल सके, इत्यादि.
- (५) द्र्शनवान्—जिसकी अटल श्रद्धा, वीतरागके धर्मपर है, वह ही शुद्ध भावसे आलोचना करेंगा. उसकी ही आलोचना ममाण गिनी जाती है, कि-जिसका दर्शन निर्मल है.
- (६) चारित्रवान्—जिसको पूर्णतासे चारित्र पालनेकी अभिरुचि है, वह ही लगे हुवे दोपोंकी आलोचना करेंगा.
- (७) अमायी जिसका हृदय निष्कपटी, सरल, स्वभाव होगा, वह ही मायारहित आलोचना करेंगा.
- (८) जितेंद्रिय जो इन्द्रियविषयको अपने आधीन वना लीया हो, वह ही कर्मीके सन्मुख मोरचा लगाने, तपरूप अस्त्र लेके खडा होगा, अर्थात् आलोचना ले, तप वह ही कर सकेंगा, कि जिन्होंने इन्द्रियोंको जीती हो.
- (९) उपशमभावी जिन्होंका कषाय उपशान्त हो रहा है. न उसे क्रोध सताता है, न मानहानिमें मान सताता है, न माया न लोभ सताता है, वह ही शुद्ध भावसे अलोचना करेंगा.

(१० प्राथिक प्रहत कर, प्रधाताप न करे यह आंहोच ना करनेये योग्य होते हैं-

(स्यानांगत्ज्ञः)

प्रायधिस कितने प्रकारके हैं ? प्रायधित दश प्रकारके हैं कारण -- एक ही दोवकों सेवन करनेवालोंको अभिग्राय अल अल्लाहोते हैं, क्ट्युसार उसे प्रायधित भी भिन्न भिन्न होना वी किये ज्या---

कि-जिसको गुरु सम्मुख आलोचना करनेसे ही पापसे निवृत्ति हो जाती है. (२) प्रतिवासण-आलोचना धवण कर गुरु महाराज कहें

कि-आज तो मुमने यह नार्य कीया है, विन्तु आइवासे देसा कार्य नहीं करना चाहिये. इसपर शिष्य कहे-तहत-अन में पेसा कार्य में निवृत्त होता हु. अङ्ख्य कार्यसे पीछा हटता हु.

यस निवृत्त हाता हु. अष्टत्य कायस पाछा हटता हु. (३) उभया—आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करे. भा-

वना पूर्वचत्. (४) विवेग—आस्त्रेचना भवण कर पेसा प्रायधित दीया

( ४ ) विवेग —आलोचना भवण कर पंसा प्रावश्चित्त दीया ज्ञाय कि-दुसरी दफे पेसा कार्य न करे. कुछ थस्तुका स्वाग करा-ना तथा परिठन कार्य कराना

(५) वागीत्सर्गे—दश, बीश, लोगस्तवा काउसम्म तथा समासणादि दिलाना

(६) तप-मासिक तप यावत् छे मासिक तप, जो निशि-द्यसत्रके २० उद्देशोंमें बतलाया गया है.

बस्बके २० उद्देशीमें बतलाया नया है. (७) छेद—जो मूल दीक्षा लीथी, उसमे पक मास, वासत छे मास तकका छेद कीया जावे, अर्थात् इतना मासपर्यायसे कम कर दीया जाय. जैसे पक मुनि, दीक्षा ग्रहनके वादमें दुसरा मुनिने तीन मास पीछे दीक्षा लीथी, उस वखत पीछेसे दीक्षा लेने- याला मुनि, पहले दीक्षितको बन्दन करे. अब वह पहला दीक्षित मुनि, किसी प्रकारका दोप सेवन करनेसे उसे चातुर्मासिक छेद प्रायधित आया है. जिससे उसका दीक्षापर्याय च्यार मास कम कर दीया. किर वह तीन मास पीछेसे दीक्षा लीथी, उसको बह पूर्वदीक्षित मुनि बन्दना करे.

(८) मूल—चाहे कितना ही वर्षोंकी दीक्षा क्यों न हो, प-रन्तु आठवा प्रायश्रित स्थान सेवन करनेसे उस मुनिकी मूल दीक्षाको छेदके उस दिन फिरसे दीक्षा दी जाती हैं. घह मुनि, सर्व मुनियोंसे दीक्षापर्यायमें लघु माना जावेंगा.

(९) अनुष्ठया—

(१०) पाइचिया—यह दोय प्रायश्चित्त सेवन करनेवालों-को पुनः गृहस्यलिंग धारण करवायके दीक्षा दी जाती है. इसकी चिधि शास्त्रोमें विस्तारसे वतलाइ है, परन्तु वह इस कालमें वि-च्छेद माना जाता है. (स्थानांगसूत्र.)

साधुवोंकों अगर कोइ दोष लग जावे तो उसी वखत आलोच-ना करलेना चाहिये. विगर आलोचना किया गृहस्थोंके वहां गौचरी न जाना, विहारमूमि न जाना, यामानुयाभ विहार नहीं करना. कारण-आयुष्यका विश्वास नहीं हैं. अगर विराधिकपणेंमें आयुष्य वन्ध जावे, तो भनिष्यमें वडा भारी नुकशान होता है. अगर किसी साधुवोंके आपसमें कषायादि हुवा हो, उस समय लघु साधु खमावे नहीं तो वृद्ध साधुवोंको वहां जाके खमाना. लघु;साधु

चाहे उठे, न उठे, आइर-सत्कार दे, न भी दे, षन्दन करें, न भी करे, समावे, न भी समावे. तो भी आराधिक पदके अभिलापी मुनिको वहां जाके भी खमतसामणा करना. वृहत्कल्पनूप.)

आलोचना किसके पास करना ? अपना आचार्योपाध्याय, गीतार्थ, बहुबुत, उक्त दश (१०) गुणींके धारकके पास आलोचना करना, अगर उन्होंका योग न हो तो उक्त १० गुणीके भारक सं-मोगी साधुयोंके पास आलाचना करे, उन्होंका योग न हो तो अन्य संभोगी साधुवोंके पास आलोचना करे उन्होंका योग न ही तो वप साधु (रजोहरण, मुखबधिकाका ही धारक है) गीवार्य होनेसे उखके पास भी आलोचना करना. उन्होंके अभावमे पच्छ काढा भावक ( दीक्षासे गिरा हुवा, परन्तु है गीतार्थ ), उन्होंके अभावमें सुविद्वित आवार्यसे प्रतिशा करी हुई जिनप्रतिमाके पाल जाके शुद्ध हृदयसे आलोचना करे, उन्होंके अभावमें माम यावत् राजधानीके बाहार, अर्थात् प्रकान्त जगलमें जावे सिद भगपानकी साक्षीसे आलोचना करे. (व्यवहारस्य.)

मुनि, गौचरी आदि गये हुवेको कोइ दोष लग जावे, यह साध, निशियत्त्रका जानकार होनेसे बहांगर ही प्रापश्चित्त प्रदन कर लेवे, और आचार्यथर आधार रखें कि - में रतना प्रायधित लीवा है, फिर भाचार्य महाराज इसमें न्युनाधिक करेंगा, यह मुद्दी प्रमाण है पेसा कर उपाध्य आते बखत रहस्तेमें काल कर आये तो वह मनि आराधिक है.जिसका २४ मांगा है. भाषार्थ-को। योग न हो तो स्वय शासाधारसे आलोचना कर प्रायधिस है लेमेस भी आराधिक हो ससे हैं. (भगवतीस्य)

निशियमुत्रवे १९ उद्देशाओं में च्यार प्रकारके प्रायशित ध-बलाये हैं.

- (१) लघुमासिक.
- (२) गुरु मासिक.
- (३) लघु चातुर्मासिक.
- (४) गुरु चातुर्मासिक. तथा इसी सूत्रके वीसवां उद्देशामें— मासिक, दो मासिक, तीन मासिक, च्यार मासिक, पांच मा-सिक और छे मासिक. इस प्रायधितोंमे प्रत्येक प्रायधित्तके तीन तीन भेद होते हैं—
  - (१) प्रत्याख्यान प्रायश्चित्त.
  - (२) तपप्रायश्चित्त.
- (३) छेद प्रायश्चित्तः इस तीनों प्रकारके प्रायश्चित्तोंका भी पुनः तीन तीन भेद होते हैं. (१) जघन्य, (२) मध्यम, (३) उत्कृष्ट.
- जैसे (१) प्रत्याख्यान प्रायश्चित्त, जघन्यमें एकासना, म-ध्यमें विगइ (नीवी), उत्कृष्टमें आंविलके प्रत्याख्यानका प्रायश्चित्त दीया जाता है. एवं तप और छेद.

किसी मुनिने मासिक प्रायिश्वत्त स्थान सेवन कर, उस दोषकी आलोचना किसी गीतार्थ, वहुश्रुत आचार्थ आदिके समिप करी है. अब उस साधुकी आलोचना श्रवण करती वस्तत बचार करे कि—इसने यह प्रायिश्वत्त स्थान किस अभिप्रायसे सवन कीया है ? क्या राग, हेष, विषय, कषाय, स्वार्थ, इन्द्रिय वश, कुत्हल प्रकृति-स्वभावसे ? धर्मरक्षण निमित्त ? शासनसेवा निमित्त ? गुरुभिक निमित्त ? शिष्यको पठन पाठनके वास्ते ? अपने ज्ञानम्यास वास्ते ? आपदा आनेसे ? रोगादि विशेष कारणसे ? अरण्य उद्धंषन करनेसे ? किसी देशमें अज्ञातको उप-

देश निमित ? इत्यादि कारणोसे बीच सेवन कर आलाचना क्या माया सयुक्त है ! माया रहित है ! होक देखायु है ! अन्त वरणसे हैं ? इत्यादि सबका विचार, आलोचना भ्रयण करते यसत क-रके प्रया प्रायक्षित हो। उसे इतनाही प्रायक्षित देना चाहिये. मायिक्त देते समय उसका कारण हेतु अर्थ भी समझा हेना जीन कहे कि —हे शिष्प ! इस कारणसे इस हेतु है, इस आगमके प्रमाणसे हानकी यह भाविक्षण दीवा जाता है.

( व्यवहारस्यः.)

द्वारी रावल, सहनन, मनदी मजदानी—आदि अच्छा होने से पहले अभानमें मामिल तथने ३० उपवास, चानुमांसिकने १२० उपचास, हो मालीय १८० उपवास दोने जाते थे, बाज यल मंड मन, मजदुती दूतनी नहीं है चारते उमके बद्ध मायश्चिम दाता। मीने 'जीतवरूप' गूनदम अस्पास करना चाहिये पुरुगमताले प्रथ्य, सीध, वाल मायवा जानवार होना चाहिये. मामे सर्थे सापू साध्यीयोका निवाह वरते हुवे, ग्रामनवा भौरी यनके शीवनवर्थाय (जीवनवर्याय)

निश्चिमसूत्रके सेखक-धर्मधुरंधर पुरुष प्रधान प्रयल्पात

पी, परम संवेग रंगमें रंगे हुवे, अखिलाचारी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र संयुक्त, पांच समिति समिता, तीन गुप्ति गुप्ता, सत्तरा प्रकारका संयम, बारह भेद तप, दश प्रकारके यतिधर्मका धारक, चरण, करण प्रतिपालक, जिन्हीं महा पुरुषोंकी कीर्त्तिक ध्वनि, गगन-मंडलमें गर्जना कर रही थी, जिन्होंके स्याह्मदके सिंहनादसे बादी रुप गज-हस्ती पर्छायमान होते थे, जिन्होंका सम्यक् शानरुप सूर्य, मूमंडलके अज्ञानरुप अन्धकारका नाश कर भव्य नीवोंके हृदय-कमलमें उद्योत कर रहा था, जिन्होंकी अमृत-मय देशनारुप सुधारससे आकर्षित हुवे चतुर्विध संघरुप अम-रोंके सुस्वरसे नौकलते हुवे उच्वल यशरूप गुंजार शब्दका ध्वनि, तीन लोकमें ज्यात हो रहा थी, ऐसे श्री वैशासागणि आचार्य महाराजने स्व-पर आत्मावोंक कल्याण निमित्त. इस महा प्रभा-वक लघु निश्चियसूत्रकों लिखके अपने शिप्यों, परशिष्योंपर बहुत. उपकार कीया है. इतनाही नहि बल्के वर्रामान और भविष्यमें होनेवाले साधु साध्वीयों पर भी वडा भारी उपकार कीया है.

इति श्री निशिथसूत्र — वीशवा उदेशाका संचिप्त सार.

**--**\*\*\(\theta\)\*\*--

## इति श्री लघु निशिथसूत्र-समाप्त.

| 0      | K-0.00                                 | ٠Ģ |
|--------|----------------------------------------|----|
| ř.     | इति श्री शीघ्रवोध भाग २२ वां           | Ť  |
| o<br>N | समात.                                  | S  |
| C      | ************************************** | 1  |

| गुरपश्चर | शामसन्दरजा    | महाराज     | साहवक    | रादुपद्रशास          |
|----------|---------------|------------|----------|----------------------|
|          |               |            | - v n_   | 200                  |
| आ र      | नप्रभाकरज्ञान | पुष्पमाला  | श्राफास  | फलाधास               |
|          |               |            |          |                      |
| श्राज    | तिक निम्नलिनि | वत प्रस्तक | प्रकाशित | ा हड़ ह <sub>•</sub> |
|          |               | 3          |          | a .                  |

32£

| ચા     | जतक ।नम्नालाखत पुर | तक अकाशि | 1 82 6.    |
|--------|--------------------|----------|------------|
| संख्या | पुस्तकोंका नाम.    | आवृत्ति  | कुल संख्या |
| (3)    | भी प्रतिमा छत्तीसी | 8        | 20000      |
| ( ? )  | ,, गयवर विलास      | <b>ર</b> | 5000       |
| (3)    | दान सनीभी          | 3        | 8000       |

8000

3000

4000

2000

2000

8000

Écco

3000

30.0

8000

2.00

400

2000

2000

400

₹000

2000

Ę

۹

ŧ

ŧ

ź

₹

ŧ

₹

₹

ŧ

ŧ

" दान छत्तीसी (8) " अनुकम्पा छत्तीसी (4) ,, प्रभाल ą

,, स्तवन संबद्द भाग १

" दादासाहबकी पूजा

,, देवगुरु वन्द्रनमाला

स्तवन संग्रह भाग र

हिंग निर्णय बहुत्तरी

सिद्धप्रतिमा मुकावली

3 स्तवन संग्रह भाग ३

वत्तीससूत्र द्र्णण

जैन नियमावली

., इंकेपर चोट

,, आगम निर्णय

वैत्यवंदनादि

चौरासी आद्यातमा

पैतीस बोलीको थोकडो

,, चर्चांका पम्लिक नोटीस

( )

(0)

(८)

(3) ( to )

(११)

(१२)

( \$3 )

18)

( (44)

( १६ )

( 20 )

(24)

(28)

( 30 )

|         | . ,                            |          |      |
|---------|--------------------------------|----------|------|
| ( २१ )  | ,, जिन स्तुति                  | સ્       | 2000 |
| (२२)    | " सुबोध नियमावली               | ૨        | ६००० |
| ( 53 )  | ,, मभुपूजा                     | 3        | 3000 |
| ( 55 )  | ,, जैन दीक्षा                  | ૨        | 2000 |
| (२५)    | ,, व्याख्या विलास              | १        | १००० |
| (२६)    | ,, शीघ्रवोध भाग १              | ૨        | 2000 |
| ( २७ )  | <u> </u>                       | १        | 8000 |
| ( २८ )  | " " <del>"</del>               | 2        | 8000 |
| ( 28 )  | ,, ,, ,, ષ્ટ                   | १        | 8000 |
| (30)    | ,, ,, ,, «                     | १        | 2000 |
| ( ३१ )  | ,, सुख विपाक सूत्र मूळ         | १        | 400  |
| ( ३२ )  | " शीघ्वोध भाग ६                | १        | १००० |
| ( ३३ )  | 🥠 दशवैकालिकसूत्र मूल           | १        | १००० |
| ( 38 )  | ,, शीघ्रवीघ भाग ७              | १        | 8000 |
| ( ३५ )  | ,, मेझरनामो                    | 2        | ४५०० |
| ( 38 )  | "तीन निर्नामा <b>ले॰ उत्तर</b> | ૨        | 2000 |
| ( ३७ )  | ,, ओसीया तीर्थका लीप्ट         | १        | 8000 |
| ( ३८ )  | ,, शीघ्रवीध भाग ८              | १        | 8000 |
| ( 38 )  | " " , °                        | १        | 8000 |
| (80)    | ,, नंदीस्त्र मूलपाठ            | १        | 8000 |
| (88)    | " तीर्थयात्रा स्तवन            | <b>ર</b> | 3000 |
| (85)    | ,, शीघ्रवोध भाग १०             | १        | १००० |
| (88)    | ,, अमे साधु शामाटे थया ?       | १        | १००० |
| (88)    | " वीनती दातक                   | ર        | ₹000 |
| ( 84 )  | " द्रव्यानुयोग प्रथम प्रवे०    | १        | 8000 |
| ( ध्द ) | " शीव्रवीध भाग ११              | १        | 8000 |
| ( ৪৫ )  | j, ,, 85.                      | 9        | 0    |
|         |                                |          |      |

|   |       |      | ३२८  |
|---|-------|------|------|
|   |       |      | •    |
|   | 17    | **   | १३   |
|   | 27    | 27   | १४   |
| आ | न्द्ध | न घो | वीशी |

१७

(84)

(40)

(48)

(42)

(43)

( SP )

(44)

(48)

(40)

(49)

( ६१ )

( ६२ )

(\$3)

( 58 )

( ६५ )

( ६६ )

( इ.७ )

(84)

( 49 )

(00)

( 92 )

ভ

22 (88)

(44) स्वाध्याय गर्नुली सग्रह "राइ देवसि प्रतिक्रमणसूत्र ,, उपकेश गच्छ लघु पट्टावली ( 40 ) ,, द्यीघवीध भाग 33 ₹0 71 २१ वर्णमाला द्यीघ्रयोध भाग 53 +2

हितोपदेश

शीघवोध भाग १५

ककावत्तीसी सार्च

व्याख्या विलास भाग २

₹ ş ₹ ₹ Ę ŧ ŧ

₹.

₹

₹

ŧ

ξ

8000

8000

8000

8000

38 तीन चतुमासीका दिग्दर्शन

₹